Published by
K. Mittra,
at The Indian Press, Ltd.,
Allahabad.

Printed by
Bishweshwar Prasad,
t The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch.

## सूची।

|      | स्र |                                            | प्रष्ट | सर्ग प                                              | u e        |  |
|------|-----|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|--|
|      |     | लङ्का-कार्रह ।                             |        | १६ ,, विभीपण से लङ्का के समाचार पूछना श्रीर         |            |  |
| ş    | ,   | रामचन्द्र का हनुमान् की प्रशंसा करना श्रीर |        | समुद्र पार जाने का विचार करना ६                     | 38         |  |
|      | •   | समुद्र पार जाने की चिन्ता करना             |        |                                                     | P ą        |  |
| २    | 31  | सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र की समकाना श्रीर   |        | २१ ,, समुद्र पर रामचन्द्र का कृद्ध होना ६           | Lri        |  |
|      |     | उनका उरसाह यदाना                           |        | २२ ,, ससुद्ध का प्रकट होकर पुळ बांधने में सम्मति    |            |  |
| 3    | **  | हनुमान् का लङ्का की रचना का वर्णन          |        | देना ६                                              | 88         |  |
|      |     | करना                                       | ६१४    | २३ ,, रामचन्द्र का लक्ष्मण से युद्ध के निमित्तों का |            |  |
| 8    | ,1  | रामचन्द्र का सेना सहित यात्रा करके ससुद्र  |        | वर्णन करना ६                                        | 80         |  |
|      |     | के किनारे पहुँचना                          | ६१५    | २४ ,, शुक का रावण से समाचार कहना ६                  | ४म         |  |
| ¥    | "   | सीता के लिएरामचन्द्र का विलाप करना         | ६२०    | २४ ,, शुक श्रीर सारण का वानरी सेना में जा           |            |  |
| Ę    | 73  | रावण का मंत्रियों से सलाह करना             | ६२१    | सब देख कर, रावण की संदेश देना ६                     | ५०         |  |
| v    | • • | मंत्रियों का रावण की समकाना                | ६२२    | २६ ,, श्रटारी पर चढ़कर रावण का वानरी सेना           |            |  |
|      |     | रावण के वीरों का डींग मारना                |        | को देखना ६                                          | ļ.,        |  |
| 3    | 71  | विभीपण का रावण की सममाना                   | ६२४    | २७ ,, फिर सेनाश्रों का ही वर्णन ६                   | 1:3        |  |
| 30   | "   | फिर विभीषण का रावणको सममाना श्रीर          |        | २८, शुकृका वर्णन करना ६                             | 44         |  |
|      |     |                                            | ६२४    | २६ ,, रावण का बन दोनों प्रधानों की निकाल            |            |  |
| 39   | "   | वड़ी धूमधाम से रावण का सभा में जाना        |        | श्रीर द्तीं को भेजना ६                              | <b>40</b>  |  |
|      |     | श्रीर वहां सब शूरों का इकट्टा होना         | ६२६    | ३० ,, शार्द्ल का वानरी सेना के विषय में कुछ         |            |  |
|      | -   |                                            | ६२८    | कहना ६                                              | १५ 🌾       |  |
| άŚ   | ;;  | राचसों का, पहले की तरह, प्रलाप करना        |        | ३१ ,, विद्युजिह्न के द्वारा मायापूर्वक रावण का      |            |  |
|      |     | र्थार रावण का ज़वरन पर-म्वी-गमन में        |        | सीता की मीहित करना ६                                | žk.        |  |
|      |     | शाप पाने का समाचार कहना                    | ६३०    | ३२ ,, सीता का विल्लाप श्रीर रावण का वर्हा से        | 1.2        |  |
| 18   | 27  | न्यायमार्गानुसार विभीपण का उपदेश           |        | 424                                                 | <b>E</b> 9 |  |
|      |     | करना                                       | ६३१    | ३३ ,, सरमा नाम राचसी का सीता को समकाना ६            | ્વર :      |  |
|      | -   | विभीषण का इन्द्रजित् की फटकारना            | ६३२    | ३४ ,, सरमा का रावण के कामों की गुप्त रूप से         | ۇ<br>ئ     |  |
| ૧ દ્ | ,,  | रावण का विभीपण से कठोर वचन कहना            |        | देखना श्रीर फिर सीता की सब समा-                     |            |  |
|      |     | श्रीर त्रिभीपण का रावण की छोड़             |        | चार कह सुनाना ६                                     | 44         |  |
|      |     | _                                          | ६३३    | ३४ ,, माल्यवान् नामक राचस का रावण की                |            |  |
| 10   | "   | विभीषण का रामचन्द्र के पास जाना श्रीर      |        | समभाना ६                                            | ६६         |  |
|      |     | वहां इसे रखने का विचार होना                |        | ३६ ,, माल्यवान् को रावण का दुर्वचन कहना             |            |  |
| 15   | "   | विचारपूर्वक विभीषण का मिळाना               | ६३७    | · श्रीर वीरों की यथास्थान स्थापित करता व            | ६६५        |  |

\$

| ,              | सुग |                                                          | पृष्ठ           | .;          | सर्ग |                                                                  | æ                   |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                |     | ्युद्ध के.लिए सेना का न्यूह बनाकर राम-                   |                 | <b>২</b> ,७ | ;;   | युद्ध के लिए प्रहस्त नामक सेनापति का                             |                     |
| ३७             | ,,  | चन्द्र का वानरों का यथास्थान में नियत                    |                 | •           |      | लङ्का से निकलना                                                  |                     |
|                |     | करना                                                     | ६६६             |             |      | नील के हाथ से प्रहम्त का मारा जाना                               | ७०२                 |
| 35             |     | मबेल पर्वत पर चढकर रामचन्द्रजा का                        |                 |             |      | युद्ध के लिए ख़ुद रावण का जाना श्रीर                             |                     |
| •              | ,   | वहाँ उहरना छङ्का की शोभा का वर्णन                        | ६७०             |             |      | हार कर लङ्का की लीटना                                            | ७०५                 |
| 3 8            | ,,  | ळङ्का की शोभा का वर्णन                                   | ६७१             | ६०          | ,,   | रावण का पश्चात्ताप करना ग्रीर कुम्भ-                             |                     |
| 80             | "   | सुग्रीव का कृदकर जाना श्रीर रावण से                      |                 |             |      | कर्ण के। जगाना                                                   | 999                 |
|                |     | युद्ध करना                                               | ६७२             | ६१          | "    | रामचन्द्र के पृछ्ने से विभीषण का कुम्भ-                          |                     |
| 83             | ,,  | बानरों का लङ्का की घेरना थीर श्रंगद का                   |                 |             |      | कर्णे के चल थ्रार पराक्रम का वर्णन करना                          | ७१५                 |
|                |     | दूत वनकर रावण के पास जाना                                |                 | ६२          | ,,   | रावण के साथ कुम्भकर्ण की बातचीत                                  | ७३७                 |
|                |     | युद्ध प्रारंभ                                            |                 | ξĘ          | ,,   | पहले तो कुम्भकर्ण का नीतिशाम्त्र से                              |                     |
|                |     | मह्ययुद्ध का थोड़ा सा वर्णन                              | ʤo              |             |      | राजा को समकाना श्रीर किर श्रपना                                  |                     |
| 88             | ,,  | रात के युद्ध का, श्रीर मेधनाद के गुप्त ही                |                 |             |      | - पराक्रम कहना                                                   | ৬১৯                 |
| _              |     | कर शस्त्र चलाने का वर्णन                                 | ६८१             | ६४          | ,,   | महोदर का बोलना                                                   | ७२०                 |
| ४४             | 99  | लड़ाई के मैदान में दोनों भाइयों का वीर-<br>शख्या पर सोना | 8 == 3          | ६५          | "    | कुम्भकर्षा की युद्ध-यात्रा।                                      | ७२२                 |
| 9.6            |     | इन्द्रजित् का बानरों की भी मारना श्रीर                   | 7-14            | ६६          | ,,   | कुम्भकर्षे का युद्ध                                              | ७२४                 |
| • •            | "   | लक्का में जाकर पिता की शत्रु-नाश का                      |                 | ६७          | ,,   | कुम्भकर्ण का महाघोर युद्ध करना श्रीर                             |                     |
|                |     | समाचार सुनाना                                            | 8EV             |             |      | ्मारा जाना                                                       | ७२६                 |
| જ્ઞહ           | •   | सीता की पुष्पक विसान पर चढ़ाकरसंग्रास-                   | 740             | ξ¤          | ,,   | रावण का विलाप                                                    |                     |
| •              | ",  | मूमि में गिरे हुए दोनों भाइयें की                        |                 | ६६          | 7,   | त्रिशिरा, श्रतिकाय, देवान्तक श्रीर नरान्तक                       |                     |
|                |     | रावण का दिखाना                                           | 5 <del></del> 5 |             |      | प्रभृति छः वीरों की युद्ध-यात्रा                                 | ७३४                 |
| ४८             |     | सीता का विलाप सुन कर त्रिजटा का                          | 444             | <b>©</b> 0  | "    | श्रतिकाय की छोड़ कर सबका मारा जाना                               | ७३⊏                 |
|                | ••  | समकाना                                                   | ६८६             | <b>ড</b> গু | ,,   | श्रतिकाय का मारा जाना                                            | ७४१                 |
| 38             | ,,  | सचेत होकर रामचन्द्र का छक्ष्मण श्रादि                    | • •             | ७२          | "    | रावण की चिन्ता थ्रीर शोक                                         | ७४५                 |
|                |     | के लिए शोक करना                                          | ६८८             | ७३          | ,,   | इन्द्रजित् का, पहले की तरह, छिप कर                               |                     |
| ۲o             | ,,  | गरुड़ का श्राना श्रीर दोनें। भाइयें की                   |                 |             |      | फिर युद्ध करना                                                   | ७४६.                |
|                | ,   | ''' नाग-पाश से छुड़ाना                                   | <b>8</b> 80     | 80          | ,,   | हनुमान् का थोपधि पर्वत लाना थ्रीर सव                             | •                   |
| ধ্য            | ,,  | रावण का दुखी होना श्रीर धमान के                          |                 |             |      | का जी उठना                                                       |                     |
|                |     | युद्ध के छिए भेजना                                       | 533             | ৩২          | ,, ; | सुयीव की याजा से लङ्का की भस्म करना                              |                     |
| १२             | ,,  | उद म धुम्राच् का मारा जाना                               | 623             |             |      | श्रीर रात का युद्ध                                               | 0 <b>2</b> 9        |
| 45             | ,,  | युद के लिए रावण का वज्रदंष्ट के। भेजना                   | E 2.D           | ७६          | ٠.   | श्रंगद श्रादि मुख्य बानरों से कम्पन श्रादि                       | • •                 |
| 48             | "   | वज्रदष्ट्र का सारा जाना                                  | 323             | •           |      | सुख्य राचसों का युद्ध                                            | na less             |
| 44             | ,,  | रावण का श्रकम्पन की युद्ध के लिए                         |                 | ৩৩          |      | निकुंभ का मारा जाना                                              |                     |
|                |     | श्राज्ञा दना।                                            | =33             | 10 -        |      | 27 2 Crus surrey -0                                              |                     |
| <del>१</del> ६ | "   | अकम्पन का सारा जाना                                      | 333             | . ક્ર       | ,,,  | उद्ध के १७७९ मकराच का यात्रा<br>राम के हाथ से मकराच का मारा जाना | e-                  |
|                |     |                                                          | • - •           | •           | 77 : | राम मध्य व मनदास का सादा जाति 🔐                                  | <i>ज</i> <b>५ ०</b> |

| ₹          | गं       | જુક.                                                                               | सर्ग                                                                | पृष्ठ             |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <u>ت</u> ، | ,, 1     | मेघनाट का श्रन्तंर्धान होकर युद्ध करनाः ७६१                                        | १०३ ,, इन्द्र का स्थ भेजना श्रीर उस पर चव                           | s                 |  |
|            |          | इन्द्रजित् का माया की सीता की सारना ७६३                                            | कर फिर रामचन्द्र का रावण के साध                                     | ī                 |  |
| <b>5</b> 7 | "        | थोड़ा युद्ध करने के बाद मेघनाद का                                                  | युद्ध करना                                                          | 330               |  |
|            |          | निक्कंमिला में जाकर यज्ञ करना ७६४                                                  | १०४ ,, रावस का श्रीत मूर्छित होना                                   | . ८०२             |  |
| <b>5</b> 3 | ,,       | सीता के मारे जाने का समाचार सुन राम                                                | १०५ ,, रावण का भ्रयने सारथि से कठोर वचन                             |                   |  |
|            |          | का मूच्छित होना श्रीर लक्ष्मण का                                                   | कहना श्रीर उसका सममाना                                              | . ८०३             |  |
|            |          | समभाना ७६१                                                                         | १०६ ,, श्रगस्य मुनि का श्राकर रामचन्द्र के                          |                   |  |
| 28         | ,,       | मेघनाद के मारने के लिए विभीपण की                                                   | श्रादित्य-हृद्यस्तोत्र का उपदेश करना                                |                   |  |
|            |          | ७६ <b>=</b>                                                                        | १०७ ,, राम-रावण के शकुन श्रीर श्रशकुन क                             | īT                |  |
|            |          | सेना सहित ऌक्ष्मण का निक्रुन्भिला                                                  | वर्णन .                                                             |                   |  |
|            |          | ७६८<br>मेघनाद से युद्ध ७७०                                                         | १०८ ,, रामचन्द्र श्रीर रावण का फिर द्वन्द्व-युद्ध                   |                   |  |
|            |          |                                                                                    |                                                                     |                   |  |
| ೯७         | >>       | विभीषण श्रीर मेघनाद का एक दूसरे की                                                 | पैदा होना                                                           |                   |  |
|            |          | चिकारना ७७१                                                                        | _                                                                   |                   |  |
| 55         | **       | लक्ष्मण श्रीर मेघनाद का युद्ध ७७३<br>लक्ष्मण श्रीर मेघनाद के युद्ध का ही वर्णन ७७४ | •                                                                   |                   |  |
|            |          | फिर महाचीर युद्ध का वर्णन ७७६                                                      |                                                                     |                   |  |
| 03         | "        | इन्द्रजित् का मारा जाना ७७७                                                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                             |                   |  |
| 67         | "        | सेना-सहित छक्ष्मण का रासचन्द्र के पास                                              | १६३ ,, मन्दोदरी का विळाप श्रीर रावण की पेर<br>क्रिया                |                   |  |
| हर         | 27       | जाना श्रीर मेघनाद के वध का समाचार                                                  |                                                                     |                   |  |
|            |          | सुनाना ७४                                                                          | ११४ ,, विसीपण का श्रभिषेक श्रेंार सीता के पा<br>विजय का संदेश भेजना |                   |  |
|            |          | रावण का विलाप श्रीर क्रोध से सीता की                                               | विषयं का संदेश नवना                                                 |                   |  |
| દર         | "        | मारने के लिए दौड़ना ७८                                                             | २ ११४ ,, हनुमान् का सीता के पास जाकर प                              | <b>.</b> स        |  |
| 6 12       |          | रावण का सेना भेजना ग्रीर रामचन्द्र के                                              | 44 (140 2) 11 11 11 11 11                                           |                   |  |
| 60         | 99       | बाणों से उसका मारा जाना ७८                                                         | कर राधव के पास श्राना                                               |                   |  |
| 2 2        |          | <sub>जाससियो</sub> ं का विलाप ७८                                                   | E TOTAL THE TANK                                                    |                   |  |
| 77         | "        | रावण का. युद्ध के लिए चलना श्रीर कुछ                                               | 3 10 33 (6114)-1414 41 42 47 41 4144 13 11                          | का                |  |
|            | • 9:     | युद्ध भी करना ७म                                                                   | <del>ट</del> केश्रह अचन कर नार ना ना ना                             | ाना मर४           |  |
| 2.4        | <b>.</b> | विरूपाच का मारा जाना ७६                                                            | ॰ ११८ ,, सीता का श्रक्ति में प्रवेश करना                            | 5११<br>           |  |
| 27         | •        | महोटर का युद्ध श्रीर उसका मारा जाना ७६                                             | १ ११६ ,, द्वतात्रा का आकर राजकान का                                 |                   |  |
| 8.8        | · 7      | , महापारवे का युद्ध श्रीर इसका मारा जाना ७६                                        | ५ भ्रह्मा ,                                                         | <b>५२६</b><br>स्ट |  |
| 9.         |          | ्रावर्षा का युद्ध श्रारम्भ · · · ७६                                                | S 140 3 SISTAL STATE CONT. IN CO.                                   |                   |  |
| 9 (        | 9        | रावणकी शक्ति से लक्ष्मण का मूर्जित होना ७६                                         | ું કુ મામા <b>લ મામ</b> ા                                           |                   |  |
| 9          | ,<br>2   | हनुमान् का श्रोपधि-पर्वत लाना श्रीर                                                | १२१ ,, शिवकृत, स्तुति, दशस्य का श्रामा                              | त्रार             |  |
| •          | •        | , छक्ष्मण का श्रारोग्य होना ७६                                                     | . बहुत प्रसन्न होना                                                 | ,,, দং হ          |  |

| सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पृष्ठ                                                                                   | 'सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रष्ट                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२२ ,, रामचन्द्र के कहने से मरे श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र घायळ                                                                                  | १० "रावण श्रादि तीनेां भाइयेां की तपस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | या श्रीर                                                                                                                       |
| वानरों का इन्द्र का जिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | ब्रह्मा से वर-प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| श्राराग्य करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| १२३ ,, स्नान श्रादि करने के छिए राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | भाइयों का वहां रहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | দহত                                                                                                                            |
| विभीपण की प्रार्थंना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८३१                                                                                     | १२ ,, रावण श्रादि का विवाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| १२४ ,, सबको साय लेकर रामचन्द्र का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | १३ ,, रावण के पास क़ुवेर का दूत भेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ना श्रीर                                                                                                                       |
| पर चढ़ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | . दूत का मारा जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500                                                                                                                            |
| १२४ ,, प्रभुका सीता से सब युद्ध का वृत्तांत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कहना                                                                                    | १४ , रावण का पहले कुवेर की जीतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≒७२                                                                                                                            |
| श्रीर श्रयोध्या का दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८३४                                                                                     | १४ " रावण का कुवेर की जीत कर पुष्पक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| १२६ ,, रांमचन्द्र का भरद्वाज के श्राष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ाम में                                                                                  | छीन लेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | দ৩३                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | म३६                                                                                     | १६ ,, दशानन का कैलास उटाना श्रीर 'रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वंग्य'                                                                                                                         |
| १२७ ,, राघव के कहने से हनुमान् का भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रत के।                                                                                  | नाम पाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =৩২                                                                                                                            |
| , संदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | দঽ্ভ                                                                                    | १७ ,, रावण के। वेदवती का शाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ২০৩                                                                                                                            |
| १२८ ,, हनुमान्का संचेप में प्रभुकी सब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कथा ं                                                                                   | १८ ,, रावण का राजा मरुत्त कें। जीतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| भरत से कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5३१                                                                                     | १६ ,, श्रनरण्य राजा का रावण की शाप दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ना ६६०                                                                                                                         |
| १२६ " भरत-मिलाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 583                                                                                     | २० ,, यमराज से युद्ध करने के लिए राव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग का                                                                                                                           |
| १३० ,, राम-राज्याभिषेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८४३                                                                                     | · · नारद का उपदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *** -44                                                                                 | and the state white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *** 1                                                                                                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 553                                                                                                                            |
| <br>उत्तरका <b>ए</b> ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ಇ೪೯                                                                                     | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध<br>२२ ,, रावण से यमराज का युद्ध श्रीर व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ममर<br>साके                                                                                                                    |
| <br>उत्तरकारड<br>१ ,, राचसों के मारने के लिए ऋपियों का १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>८४६</b><br>प्राकर                                                                    | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध<br>२२ ,, रावण से यमराज का युद्ध श्रीर व<br>वचन से श्रन्तर्द्धीन होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ममर<br>सा के<br>ममश                                                                                                            |
| उत्तरकार्यड<br>१ ,, राजसों के मारने के लिए ऋपियों का १<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>८४६</b><br>प्राकर                                                                    | २१ ,, रावण श्रोर यम का युद्ध<br>२२ ,, रावण से यमराज का युद्ध श्रोर व<br>वचन से श्रन्तद्वीन होना<br>२३ ,, रावण का रसातळ में जाकर नाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ममर<br>सा के<br>ममश्                                                                                                           |
| उत्तरकार्ग्ड<br>१ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का १<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना<br>२ ,, श्रगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८४६<br>प्राकर<br>८१०                                                                    | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध<br>२२ ,, रावण से यमराज का युद्ध श्रीर व<br>वचन से श्रन्तद्वीन होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ममर<br>सा के<br>ममर<br>और<br>ममर                                                                                               |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋपियों का श रामचन्द्र का अनुमोदन करना २ ,, अगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८४६<br>प्राकर<br>८४०<br>वर्षीन<br>ने की                                                 | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध<br>२२ ,, रावण से यमराज का युद्ध श्रीर झ<br>वचन से श्रन्तद्वीन होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का वलि के यहाँ जाना श्रीर हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ममह<br>ह्या के<br>ममश<br>श्रीर<br>ममह                                                                                          |
| उत्तरकार्यंड<br>१ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का १<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना<br>२ ,, श्रगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व<br>करने के लिए पहले विश्रवा मुन्नि<br>उत्पत्ति बतलाना                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ८४६<br>प्राकर<br>८४०<br>वर्षान<br>ने की                                                 | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध<br>२२ ,, रावण से यमराज का युद्ध श्रीर झ<br>वचन से श्रन्तद्वीन होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का बल्लि के यहाँ जाना श्रीर द्वा<br>भगवान का दर्शन पाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ममर<br>ह्या के<br>ममर<br>और<br>ममह<br>र पर                                                                                     |
| उत्तरकाग्ड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का १ रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, श्रगस्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व<br>करने के लिए पहले विश्रवा मुनि<br>उत्पत्ति बतलाना  ३ ,, कुत्रेर की उत्पत्ति की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                         | ८४६<br>प्राकर<br>८४०<br>वर्णन<br>ने की<br>८४१                                           | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध २२ ,, रावण से यमराज का युद्ध श्रीर झ वचन से श्रन्तद्वीन होना २३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग वरुण श्रादि को जीतना २४ ,, रावण का वलि के यहां जाना श्रीर हा भगवान् का दर्शन पाना २४ ,, रावण का सुर्थलोक में जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मन्द्र<br>ह्या के<br>नम्द्र<br>च्योर<br>मन्द्र<br>र पर                                                                         |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋपियों का श्र<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, श्रगस्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व<br>करने के लिए पहले विश्रवा मुन्<br>उत्पत्ति वतलाना  ३ ,, कुवेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की                                                                                                                                                                                                                          | ८४६<br>प्राकर<br>८१०<br>वर्षान<br>ने की<br>८५१<br>८५२                                   | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध श्रीर झ<br>वचन से श्रन्तद्वीन होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का वलि के यहां जाना श्रीर हा<br>भगवान् का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का स्थेलोक में जाना श्रीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मन्द्र<br>ह्या के<br>नम्द्र<br>च्योर<br>मन्द्र<br>र पर                                                                         |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का श्र<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, श्रगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व<br>करने के लिए पहले विश्रवा मुनि<br>उत्पत्ति बतलाना  ३ ,, कुवेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की<br>का श्रारम्भ  ४ ,, सुकेश के वंश का विस्तार                                                                                                                                                                           | ८४६<br>प्राकर<br>८१०<br>वर्णन<br>ने की<br>८५१<br>६५२<br>कथा                             | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध श्रीर झ<br>वचन से श्रन्तद्वीन होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का वलि के यहां जाना श्रीर द्व<br>भगवान् का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का स्थेलोक में जाना<br>२६ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना श्रीर<br>मान्धाता से यदध करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मन्द<br>सा के<br>नम्द<br>श्रीर<br>मन्द<br>र पर<br>मन्द<br>मन्द<br>चहां                                                         |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का श्र<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, अगस्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व<br>करने के लिए पहले विश्रवा मुन्<br>उत्पत्ति बतलाना  ३ ,, कुवेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की<br>का धारम्म  ४ ,, सुकेश के वंश का विस्तार  ६ ,, उन तीनों राचसों की पीडा से देवताओं                                                                                                                                        | <b>८४६</b><br>प्राकर<br>८४०<br>वर्णन<br>ने की<br>८४१<br>८४१<br>८४४                      | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध श्रीर व<br>वचन से श्रन्तद्वीन होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाम<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का विल के यहां जाना श्रीर द्व<br>भगवान का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का स्थेलोक में जाना<br>१६ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना श्रीर<br>मान्धाता से युद्ध करना<br>२७ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मन्द्र<br>ह्या के<br>मन्द्र<br>च्छार<br>मन्द्र<br>र पर<br>मन्द्र<br>चहाँ<br>महर्द्                                             |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का श्र<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, श्रगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व<br>करने के लिए पहले विश्रवा मुन्दि<br>उत्पत्ति बतलाना  ३ ,, कुवेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की<br>का श्रारम्भ  ४ ,, सुकेश के वंश का विस्तार  ६ ,, उन तीनां राचसों की पीड़ा से देवताशों<br>उद्योग श्रीर यद्ध                                                                                                         | ८४६<br>प्राकर<br>८१०<br>वर्गान<br>ते की<br>८५१<br>८५१<br>८५१                            | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध श्रीर व्य<br>वचन से श्रन्तद्वान होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का बल्लि के यहां जाना श्रीर द्व<br>भगवान का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का स्थिलोक में जाना<br>२६ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना श्रीर<br>मान्धाता से युद्ध करना<br>२७ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२० ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मन्द्र<br>ह्या के<br>मन्द्र<br>श्रीर<br>मन्द्र<br>र पर<br>मह्द्र<br>यहां<br>मह्द्र<br>सह्द्र                                   |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का श्र<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, अगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व<br>करने के लिए पहले विश्रवा मुन्<br>उत्पत्ति बतलाना  ३ ,, कुत्रेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की<br>का धारम्म  ४ ,, सुकेश के वंश का विस्तार  ६ ,, उन तीनों राचसों की पीड़ा से देवताश्रों<br>उद्योग श्रीर युद्ध                                                                                                          | ८४६<br>प्राकर<br>८४०<br>वर्णन<br>ने की<br>८४१<br>८४१<br>८४४<br>का                       | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध श्रीर व<br>वचन से श्रन्तद्वांन होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का वलि के यहां जाना श्रीर हा<br>भगवान का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का स्थिलोक में जाना<br>१६ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना श्रीर<br>मान्धाता से युद्ध करना<br>२७ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२५ ,, रावण का बहुत सी परिश्चियों की                                                                                                                                                                                                                           | मन्द्र<br>ह्या के<br>मन्द्र<br>श्रीर<br>मन्द्र<br>र पर<br>मन्द्र<br>चहां<br>महर्य<br>र सहर्य                                   |
| उत्तरकारह  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का श्र रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, श्रगस्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति क करने के लिए पहले विश्रवा मुनि उत्पत्ति बतलाना  ३ ,, कुनेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की का श्रारम्भ  ४ ,, सुकेश के वंश का विस्तार  ६ ,, उन तीनां राचसों की पीड़ा से देवताश्रों वचोग श्रीर युद्ध  ९ ,, युद्ध श्रीर माली का मारा जाना  5 ,, माल्यवान् का भी पराजित होकर लंका                                                | ८४६<br>प्राकर<br>८४०<br>वर्षान<br>ने की<br>८४१<br>८४१<br>८४४<br>का<br>८४६               | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध श्रीर व<br>वचन से श्रन्तद्वान होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का वलि के यहां जाना श्रीर द्व<br>भगवान् का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का स्थिलोक में जाना<br>२६ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना श्रीर<br>मान्धाता से युद्ध करना<br>२७ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२० ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२८ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२८ ,, रावण का बहुत सी परिस्थिगों की करना                                                                                                                                                                                                                                                         | मन्द्र<br>ह्या के<br>मन्द्र<br>श्रीर<br>मन्द्र<br>र पर<br>महर्ग<br>सहर्ग<br>सहर्या                                             |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का श्र<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, अगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति व<br>करने के लिए पहले विश्रवा मुन्दि<br>उत्पत्ति वतलाना  ३ ,, कुवेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की<br>का श्रारम्भ  ४ ,, खुकेश के वंश का विस्तार  ६ ,, उन तीनां राचसों की पीड़ा से देवताओं<br>उद्योग श्रीर युद्ध  ७ ,, युद्ध श्रीर माली का मारा जाना  5 ,, माल्यवान् का भी प्राजित होकर लंका<br>भाग जाना श्रीर वहाँ से भाग | ८४६<br>प्राकर<br>८४०<br>वर्णन<br>ने की<br>८४२<br>कथा<br>८४४<br>का<br>८४४                | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध श्रीर व<br>वचन से श्रन्तद्वांन होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का वलि के यहां जाना श्रीर हा<br>भगवान् का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का स्थिलोक में जाना<br>२६ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>१० ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२० ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना | मन्द्र<br>ह्या के<br>मन्द्र<br>श्रीर<br>मन्द्र<br>ए पर<br>मन्द्र<br>चहां<br>महर<br>चहां<br>महर<br>हरण<br>महर<br>हरण<br>हर श्री |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का श्र<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, अगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति क<br>करने के लिए पहने विश्रवा मुनि<br>उत्पत्ति बतलाना  ३ ,, कुवेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की<br>का श्रारम्भ  ४ ,, सुकेश के वंश का विस्तार  ६ ,, उन तीनां राचसों की पीड़ा से देवताशों<br>उद्योग श्रीर युद्ध  ९ ,, युद्ध श्रीर माली का मारा जाना  5 ,, माल्यवान का भी पराजित होकर लंका<br>भाग जाना श्रीर वहाँ से भाग    | ८४६<br>प्राकर<br>८४०<br>वर्गान<br>ने की<br>८४१<br>स्था<br>८४४<br>का<br>८४४<br>का<br>८४६ | २१ ,, रावण श्रीर यम का युद्ध श्रीर व<br>वचन से श्रन्तद्वान होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का विल के यहां जाना श्रीर हा<br>भगवान का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का स्थिलोक में जाना<br>२६ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना श्रीर<br>मान्धाता से युद्ध करना<br>२७ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२० ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२६ ,, रावण को श्रीकपिलदेव का दर्शन होन<br>२६ ,, रावण का बहुत सी परिश्चिगों की करना<br>३० ,, स्वर्ग-विजय के लिए रावण की तैयारिय<br>३१ ,, रावण को नलकुवर का शाप                                                                                                                                                                          | 本本表<br>表 本本                                                                                |
| उत्तरकाएड  १ ,, राचसों के मारने के लिए ऋषियों का श्र<br>रामचन्द्र का अनुमोदन करना  २ ,, अगस्त्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति क<br>करने के लिए पहने विश्रवा मुनि<br>उत्पत्ति बतलाना  ३ ,, कुवेर की उत्पत्ति की कथा  ४ ,, श्रादि सृष्टि से राचसों की उत्पत्ति की<br>का श्रारम्भ  ४ ,, सुकेश के वंश का विस्तार  ६ ,, उन तीनां राचसों की पीड़ा से देवताशों<br>उद्योग श्रीर युद्ध  ९ ,, युद्ध श्रीर माली का मारा जाना  5 ,, माल्यवान का भी पराजित होकर लंका<br>भाग जाना श्रीर वहाँ से भाग    | ८४६<br>प्राकर<br>८४०<br>वर्गान<br>ने की<br>८४१<br>स्था<br>८४४<br>का<br>८४४<br>का<br>८४६ | २१ ,, रावण श्रोर यम का युद्ध श्रोर व<br>वचन से श्रन्तद्वान होना<br>२३ ,, रावण का रसातल में जाकर नाग<br>वरुण श्रादि की जीतना<br>२४ ,, रावण का बलि के यहां जाना श्रोर हा<br>भगवान का दर्शन पाना<br>२४ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना श्रोर<br>मान्धाता से युद्ध करना<br>२७ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना श्रोर<br>मान्धाता से युद्ध करना<br>२७ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना<br>२८ ,, रावण का चन्द्रलोक में जाना                                                                                 | 本本表<br>表 本本                                                                                |

| १६ " मेवनाद का इन्द्र की पकड़ कर लंका में ले जाना ६०६ कर श्रे अवा का इन्द्र की छुड़वा देना और श्रहलगा की कथा ६०६ अला का इन्द्र की छुड़वा देना और श्रहलगा की कथा ६०१ अला का इन्द्र की छुड़वा देना और श्रहलगा का से त्रावण का जांचा ६०१ अला का इन्द्र की छुड़वा तेना और श्रहलगा का से त्रावण का जांचा ६०१ अला होना होना ६०१ अला होना होना ६०० अला होना ६०० अला होना ६०० अला होना होना ६०० अला होन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . सर्ग                                        | पृष्ट   | सर्ग                                            | पृष्ठ        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------|
| काना ६०६ का संदेश धुनाचा ६०६ का संदेश धुनाचा ६०६ का किया ६११ किया का ह्यन के छुड़वा देना और प्रहल्या की कथा ६११ कुछ सेदेशा कहना और छहमब का ६१४ का मान का साम ६१४ का मान के देवताओं का वर देना ६१४ का मान के साम मान का मान मान का मान का मान मान का मान मान का मान मान का मान का मान मान मान मान मान मान मान मान मान मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३४ " मेबनाद का इन्द्र की पकड़ कर छंका में     |         |                                                 |              |
| है से " महार का इन्द्र को हुड़वा देना और अहल्या की कथा ६११ से सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा जाना ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा ६१४ अप सहलाईन के हाथ से रावय का वांधा ६१४ अप सावय का वांदा ६१४                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |         |                                                 | £v2          |
| है कि स्था  १६ " सहसाईन के स्वाय से रावण का जाना ह१४  १० "सहसाईन के हाथ से रावण का जाना ह१४  १६ " उल्लेस्स द्विन का श्रांकर रावण को जाना ह१४  १६ " उल्लेस्स द्विन का श्रांकर रावण को जाना ह१४  १६ " उल्लेस्स द्विन का श्रांकर रावण को जाना ह१४  १६ " रावण का शांती से श्रंपमानित होना ह१६  १६ " सांत्र का शांति से श्रंपमानित होना ह१६  १६ " सांत्र का शांति से श्रंपमानित होना ह१६  १६ " सांत्र का शांति से श्रंपमानित होना ह१६  १६ " सांत्र का शांति से श्रंपमानित होना ह१६  १६ " सांत्र का शांति से शांति के स्थां ह१६  १६ " सांत्र का शांति के सांत्र का करां ह१६  १६ " सांत्र का रावण को संवाद ह१६  १६ " सांत्र का सांत्र का संवाद ह१६  १६ " सांत्र का संवाद को समा का का संवाद ह१६  १६ " सांत्र का संवाद को समा का कुछ वर्णन करां ह१६  १६ " सांत्र का सांत्र को मांत्र का संवाद ह१६  १६ " सांत्र का सांत्र को मांत्र का संवाद ह१६  १६ " सांत्र का सांत्र को मांत्र का संवाद ह१६  १६ " सांत्र का सांत्र को मांत्र का संवाद ह१६  १६ " सांत्र का सांत्र का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का कहा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा ह१६  १६ " सांत्र का संवा का संवा का संवा                                                                                                                                                                                      | २५ " महा का इन्द्र की छडवा देना श्रीर शहर     |         | १८ मीता का किया। श्रीप रामचन्द्र के जिल         | < 0 <b>4</b> |
| हे थे "सहस्वार्त्त के नगर में रावण का जाना हार थे "सहस्वार्त्त के हाय से रावण का वांचा जाना हार जाना को जाना हार जाना जाना हार जाना हार जाना जाना हार जाना जाना हार जाना जाना हार जाना जो समकाना हार जाना जो सोता के लाग का सम समजाना हार जाना जो सोता के लाग का सम समजाना हार जाना जो सोता के लाग का समकाना हार जान जो सोता के लाग का समकाना हार जाना जो सोता के लाग का सोता जो सोता के लाग का सोता जो साम जाना जो सोता जो साम जाना हार जाना जो साम जाना हार जाना जो साम जाना जो सोता जो साम जाना हार जाना जो साम जाना जो सोता जो साम जाना हार जाना हार जाना जो साम जाना हार जाना जो साम जाना हार जाना जो साम जाना हार जाना हार ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | की कथा                                        | 899     | _                                               |              |
| रह " सहस्राईन के हाथ से रावण का वांधा जाना हश्र हश्य स्वान का व्याकर रावण को छुड़ाना हश्य हुइना को देवताओं का वर देना हश्य हुइ साल का सिता के ह्या को सिता के व्याप का स्वर्ण हश्य हुइ साल का साला हुई साल का साला की सिता के व्याप का सिता के व्याप क                                                             | ३६ " सहस्रार्जन के नगर में रावण का जाना       | 813     |                                                 |              |
| प्राचन का श्राकर राजण को छुड़ाना ६१८ हुन साता के श्राकर राजण को छुड़ाना ६१८ हुन साता के श्राकर राजण को श्राकर राजण को छुड़ाना ६१८ हुन साता के श्राकर राजण को श्राकर राजण को श्राकर हुन साता हुन के हुन साता हुन हुन हुन हुन साता हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |         |                                                 | 600          |
| इं. प्रावच का बाली से अपमानित होना ६१६ हुं. प्रावच का वाली से अपमानित होना ६१६ हुं. प्रावच का दोना का हुं. हुं. वात का लिक्तार पूर्वक वर्षन करना ६४७ हुं. प्रावच को दोना का का वालों का चर दोना ६१६ हुं. प्रावच का राजा को सीता के लाग का लिक्तार प्रांत राज्य का लेका ६१६ हुं. प्रावच का राजा को सीता के लाग का ६४६ हुं. प्रावच का राजा को सीता के लाग का ६४६ हुं. प्रावच का राजा को सीता के लाग का ६४६ हुं. प्रावच का राजा को तिम की कथा कहना ६४० हुं. प्रावच का राजा को तिम की कथा कहना ६४० हुं. प्रावच का राजा को तिम की कथा कहना ६४० हुं. प्रावच का राजा को तिम की कथा कहना ६४० हुं. प्रावचित्र को सभा का कुंकु वर्षन ६३० हुं. प्रावचित्र को सावपां का मांट होना ६३६ हुं. प्रावचित्र को सावपां का राजा को तिम की कथा कहना ६४४ हुं. प्रावचित्र को सावपां का लिहा होना ६३६ हुं. प्रावचित्र को सावपां का लिहा होना ६३६ हुं. प्रावचित्र को सीता के विभूति कः वर्षन ६३० हुंने के लिए विचार करना ६४६ हुं. प्रावचित्र को सीता के विभूति कः वर्षन ६३० हुंने के लिए क्या का वर्षन ६४६ हुंने करना ६३६ हुं. प्रावचित्र को सीता के लिय में लेकापवाद ६३६ हुं. प्रावचित्र को सीता के लिय में लेकापवाद ६३६ हुं. प्रावचित्र को सीता के लिय में लेकापवाद ६३६ हुं. प्रावचित्र को सीता के लिय में लेकापवाद ६३६ हुं. प्रावचित्र के मारने के लिए ग्रावच की सित्र हुं. प्रावचित्र करने ६३६ हुं. प्रावचित्र के मारने के लिए ग्रावच की सित्र हुं. प्रावचित्र करने ६३६ हुं. प्रावचित्र के सावचा ६३६ हुं. प्रावचित्र के सावचा ६३६ हुं. प्रावचित्र के सावच की लिए ग्रावच की सित्र हुं. प्रावचित्र के सावच की लिए ग्रावच की सित्र हुं. प्रावचित्र के सावच हुं. सावच के लिए ग्रावच की सित्र हुं. प्रावचित्र के सावच की लिए ग्रावच हुं. हुं. हुं. हुं. हुं. हुं. हुं. हुं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |         |                                                 | 4.02         |
| हुड़ाना ६१६  २६ ,, रावण का शाली से अप्रमानित होना ६१६  १० ,, श्री हुनुमान् की ज़न्म-कथा ६२९  १० ,, शाली और सुग्रीव की बत्यित की कथा ६२६  १० ,, शाली और सुग्रीव की वत्यित की कथा ६२८  १० ,, त्रावण का रवेत हीप में जाना ६२०  १० ,, रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन ६३०  १० ,, रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन ६३०  १० ,, शानों और राचलों की महाराज का मेंट  १० ,, शानों, मालुग्रों और राचलों का महाराज का मेंट  १० ,, शानों, मालुग्रों और राचलों का महाराज का मेंट  १० ,, शानों, मालुग्रों और राचलों का विदा होना ६३०  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, शानों, मालुग्रों और राचलों का विदा होना ६३०  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, ग्रावण का स्वेत का वर्णन ६३०  १० ,, ग्रावण का स्वेत के हिण् श्राप को तों का का स्वेत ६३०  १० ,, ग्रावण विमान का रामचन्द्र के पास किर  १० ,, ग्रावण का स्वेत का वर्णन ६३०  १० ,, ग्रावण का स्वेत करना ६५०  १० ,, ग्रावण का स्वेत का वर्णन ६३०  १० ,, ग्रावण का स्वेत करना ६५०  १० ,, ग्रावण का स्वेत के क्या का स्वेत करना ६५०  १० ,, ग्रावण का स्वेत करा के स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रेम " पुलस्य मनि का श्राकर रावण व             | er      |                                                 | 404          |
| <ul> <li>१६ ,, रावण का वाली से अपमानित होना ६१६</li> <li>१० ,, श्री हतुमान् की ज़न्म-कथा ६१०</li> <li>१३ ,, हतुमान् की ज़न्म-कथा ६१०</li> <li>१३ ,, हतुमान् की देवताश्रों का वर देना ६१६</li> <li>१३ ,, वाली श्रीर सुग्रीव की वत्यित की कथा ६१६</li> <li>१३ ,, वाली श्रीर सुग्रीव की वत्यित की कथा ६१६</li> <li>१३ ,, वाली श्रीर सुग्रीव की वत्यित की कथा ६१६</li> <li>१३ ,, वाली श्रीर सुग्रीव की वत्यित की कथा ६१६</li> <li>१३ ,, वाली श्रीर सुग्रीव की वत्या का संवाद ६१६</li> <li>१३ ,, वाली का रावण को राम-जन्म का समय वतलाना ६१०</li> <li>१३ ,, रावण का रवेत हीप में जाना ६१०</li> <li>१३ ,, रावण का रवेत हीप में जाना ६१०</li> <li>१३ ,, वानों श्रीर राचलों की महाराज का मेंट होना ६११</li> <li>१३ ,, वानों श्रीर राचलों की महाराज का मेंट होना ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां वालिक की हाई वाल का व्यंत्र ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां का वालिक की स्वात करना ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां का वालिक की स्वात करना ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां का वालिक की कथा ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां का वालिक की कथा करना ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां का वालिक की कथा ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां का वालिक कथा करना ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां का वालिक की कथा ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां के व्यंत्र करना ६१६</li> <li>१३ ,, प्रतां के कथा का व्यंत्र ते ते</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |         |                                                 | 202          |
| भ्र , श्री ह्नुमान् की ज़न्म-कथा हरश का विलार-पूर्वक वर्षन करना हश्ण भ्र , ह्नुमान् की देवताष्ट्रों का वर देना हरश समाचार सुनाना हश्म समाचार सुनान हश्म सुनान साचार सुनान हश्म सुनान सुनान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |         | <del>_</del>                                    | ८४५          |
| हरु , हरुमण् को देवताओं का वर देना हरह हर , छह्मण् का राजा को सीता के लाग का हर प्राची श्रीर सुप्रीय की उत्पत्ति की कथा हरह हर , राज्यकार्य के प्रतंग से राजा नृग की कथा हरह वस्ता सुनाना हरह हर , राज्यकार्य के प्रतंग से राजा नृग की कथा हरह हर , राज्यकार्य के प्रतंग से राजा नृग की कथा हरह हर , राज्यकार्य के प्रतंग से राजा नृग की कथा हरह हर , राज्य का हनेत होप में जाना हरह हर , राज्य का निम की कथा कहना हरह हर , राज्य का निम की कथा कहना हरह हर , राज्य का निम की कथा कहना हरह हर , राज्य का निम की कथा कहना हरह हर , राज्य का निम की कथा कहना हरह हर , राज्य का निम की कथा कहना हरह हर , राज्य का निम की कथा का न्यं हरिए की कथा हरह हर , राज्य का निम की कथा का न्यं हरिए की कथा हरह हर , राज्य की कथा का न्यं हरिए की कथा हरह हर , राज्य की कथा का न्यं हरिए की कथा हरह हर , राज्य की कथा हरह हर , राज्य की कथा हरह हर , राज्य का न्यं का निम की कथा कहना हरह हर , राज्य की कथा का न्यं का निम की कथा का न्यं हरिए की कथा हरह हर , राज्य की कथा का न्यं का ने हरह हर , राज्य की कथा का ने हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह हर , राज्य का ने हरिए की कथा हरह होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |         |                                                 | P 13 14      |
| श्र ,, बाली श्रीर सुप्रीव की कराति की कथा हरह प्राच्यकार्य के प्रसंग से राजा नृग की श्र क्र प्राच्यकार की राम-जन्म का समय कराता हरह हर ,, राज्यकार्य के प्रसंग से राजा नृग की श्र क्र श्र ,, क्या सुनने का फळ हर हर हर ,, राजा नृग की क्र ज़ श्रीर क्या हर हर हर ,, राजा नृग की क्र ज़ श्रीर क्या हर हर हर ,, राजा नृग की क्र ज़ श्रीर क्या हर हर हर ,, राजा नृग की क्र ज़ श्रीर क्या हर हर हर ,, राजा नृग की क्र ज़ श्रीर क्या हर हर हर ,, राजा नृग की क्र ज़ श्रीर क्या हर हर हर ,, राजा नृग की क्र ज़ श्रीर क्या हर हर हर ,, राजा नृग की क्र ज़ श्रीर क्या हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा निम की कथा कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा निम की कथा कहना हर हर हर ,, राजा निम की कथा कहना हर हर हर ,, राजा निम की कथा कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर ,, राजा नृग की क्या कहना हर हर हर ,, राजा निम की कथा कहना हर हर ,, राजा नृग की हल कथा कहना हर हर ,, राजा नृग की हल कथा कहना हर हर ,, राजा नृग की हल कथा कहना हर हर ,, राजा नृग की हल कथा कहा नृग कथा कथा कथा कथा नृग हर हर ,, राजा नृग की हल कथा कथा कथा कथा कथा नृग कथा कथा कथा नृग कथा कथा नृग                                                                                                                                                                                                     |                                               |         |                                                 | <b>८४७</b>   |
| १३ , सनल्कुमार श्रीर रावण का संवाद १२८ ६३ , राज्यकार्य के प्रसंग से राजा नृग की १४४ , कथा सावण को राम-जन्म का समय कथा १५० १४ , कथा सुनने का फल १३० १४ , महाराज का निमि की कथा कहना १५० १४ , कथा सुनने का फल १३० १४ , महाराज का निमि की कथा कहना १५० १४ , राज्यल का श्वेत द्वीप में जाना १३० १६ , राजा निम श्रीर चिराष्ट की कथा १५२ १७ , रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन १३२ १७ , राजा श्रीर श्रीर चिराष को श्रेप कथा का वर्णन १४३ १८ , यानरें श्रीर राचसों के प्रहाराज का मेंट १८ , यानरें श्रीर राचसों के प्रहाराज का मेंट १८ , यानरें श्रीर राचसों का विदा होना १३१ १८ , यानरें, भालुश्रों श्रीर राचसों का विदा होना १३६ १८ , यानरें, भालुश्रों श्रीर राचसों का विदा होना १३० १८ , असे के लिए विचार करना १४६ १८ , याता श्रीर कुछ राज्य का वर्णन १३० १८ , असे के लिए विचार करना १४६ १८ , याता श्रीर के वाप के लिए श्राप्ट की नालिश्र १४६ १८ , याता श्रीर के वाप के लिए श्राप्ट की नालिश्र १४६ १८ , असे का वर्णन १३० १८ , असे के लिए विचार करना १४६ १८ , याता श्रीर उल्लू की नालिश्र १४६ १८ , असे के लिए विचार करना १४६ १८ , असे का वर्णन १६६ १८ , याता श्रीर चल्लू की नालिश्र १४६ १८ , असे के लिए विचार करना १४६ १८ , असे के लिए श्री के लिए श्री की नालिश्र १४६ १८ , असे के लिए श्री की नालिश्र १६६ १८ , असे के लिए श्री की नालिश्र १६६ १८ , असे के सीता के साग की श्राचा १६६ १८ , असे के सीता के सीता के साग की श्राचा १६६ १८ , असे के सामने के लिए श्री की सीता १६६ १८ , असे के सीता के सीता के साग की श्राचा १६६ १८ , असे के सीता के सामनी १६६ १८ , असे के सीता के सीता के सामनी १६६ १८ , असे के सीता के सीता के सामनी १६६ १८ , असे के सीता के सीता के सामने के लिए श्री के सीता के सामने १८० , असे के सीता के सीत                                                                                                                                                                     |                                               |         |                                                 |              |
| श्र , ऋषि का रावण के राम-जन्म का समय कथा ६५६ हुए , राजा जुन की कुछ और कथा ६५० ६५ ,, राजा जुन की कुछ और कथा ६५० ६५ ,, राजा जुन की कुछ और कथा ६५० ६६ ,, राजा जिम की कथा कहना ६५० ६६ ,, राजा जिम की कथा कहना ६५२ ६६ ,, राजा जिम की कथा का चर्णन ६५२ ६७ ,, राजा जैर ऋषि की येप कथा का वर्णन ६५२ ६७ ,, राजा जैर ऋषि की येप कथा का वर्णन ६५२ ६० ,, राजा और ऋषि की येप कथा का वर्णन ६५२ ६० ,, राजा और ऋषि की येप कथा का वर्णन ६५२ ६० ,, राजा जैर ऋषि की येप कथा का वर्णन ६५२ ६० ,, राजा और ऋषि की येप कथा का वर्णन ६५२ ६० ,, राजा और ऋषि की येप कथा का वर्णन ६५२ ६० ,, याती की कथा ६५४ ६० ,, याती की कथा ६५६ ६० ,, याती की कथा ६५६ ६० ,, याती की कथा ६५६ ६० ,, याती की व्यवहार का वेचना था ६५६ ६० ,, याती की व्यवहार का वेचना ६५६ ६० ,, याती की व्यवहार का वेचना ६६६ ६० ,, याती की वेचना के वेचना ६६६ ६० ,, याती की वेचना के वेचना ६६६ ६० ,, याती की वेचना ६६६ ६० ,, याती की वेचना के वेचना ६६६ ६० ,, याती की वेचना ६६६ ६० ,, याती की                                                                                                                                                                                                                     |                                               |         | =                                               |              |
| धर , कया सुनने का फळ ६२० ६४ ,, महाराज का निमि की कथा कहना ६४१ ४६ ,, रांचण का रवेत द्वीप में जाना ६३० ६६ ,, रांजा निमि की कथा कहना ६४१ ४७ ,, रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन ६३२ ६० ,, राजा निमि की कथा का वर्णन ६४३ ६० ,, राजा तिमि की कथा का वर्णन ६४३ ६० ,, राजा तिम की रांप कथा का वर्णन ६४३ ६० ,, राजा त्रीर ऋषि की रोप कथा का वर्णन ६४३ ६० ,, राजा त्रीर ऋषि की रोप कथा का वर्णन ६४३ ६० ,, यानीर की कथा ६४७ ३६ ,, ययाति की कथा ६४७ ३६ ,, ययाति की कथा ६४४ वेना ६३६ ७० ,, महाराज का व्यवहारासन पर वैठना श्रीर एक कुत्ते के व्यवहार का वेखना ६४६ ६० ,, यहाराज के व्यवहार का वेखना ६४६ ६० ,, अत्रोक वाटिका की विभृति का वर्णन ६३० ४२ ,, अशोक वाटिका की विभृति का वर्णन ६३० ४२ ,, अशोक वाटिका की विभृति का वर्णन ६३० ४२ ,, उवणासुर के वध के छिए ऋषि बोगों का श्राना ६६६ ७४ ,, उवणासुर के वध के छिए ऋषि बोगों का श्राना ६६६ ४४ ,, उदस्मण को सीता के त्याग की श्राज्ञा ७६ ,, उवणासुर को मारने के छिए श्राप्तृष्ठ की भतिज्ञा ६६६ १४ ,, उदस्मण को सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १४ ,, उदस्मण को सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १६ ,, उदस्मण को सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उदस्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उदस्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उदस्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उदस्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उदस्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उदस्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उदस्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उदस्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श्राज्ञा ६६६ १५ ,, उद्धमण का सीता के त्याग की श                                                                                                                                                         |                                               |         |                                                 |              |
| धर ,, तथा सुनने का फल ६३० ६४ ,, महाराज का निमि की कथा कहना ६४१ ४६ ,, रांवण का श्वेत द्वीप में जाना ६३० ६६ ,, रांजा निमि और विशेष्ठ की कथा ६४२ ४० ,, रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन ६३२ ६० ,, राजा और ऋषि की शेप कथा का वर्णन ६४३ ४६ ,, महाराज का राजाओं के विदा करना ६३६ ४० ,, यानरें और राज्यों के महाराज का भेंट ६६ ,, ययाति की कथा ६४४ देना ६३४ ७० ,, महाराज का न्यवहारासन पर बैठना और एक कुत्ते के न्यवहार का देखना ६४६ ६१ ,, प्रतान और कुछ के न्यवहार का देखना ६४६ ४१ ,, प्रतान की रामचन्द्र के पास किर ११ ,, महाराज के पास गीध और उल्लू की नालिय ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३० ४२ ,, प्रश्नोक वाटिका की विभूति का वर्णा ६३० ४२ ,, प्रश्नाक की मारने के लिए श्रात्राच्च की करना ६४० ५२ ,, श्रात्राच की मारने के लिए श्रात्राच की भरना ६६० ४२ ,, प्रत्राच की सीता के त्याग की श्राज्ञा ७६ ,, श्रात्राच की यात्रा ६६६ ४६ ,, प्रक्षमण्य को सीता के त्याग की श्राज्ञा ७६ ,, श्रात्राच की यात्रा ६६६ ०६ ,, श्रात्राच की यात्राच ६६६ ०५ ,, श्रात्राच की यात्र                                                                                                                                                                                     |                                               |         | _                                               |              |
| <ul> <li>४६ ,, रावण का रवेत द्वीप में जाना ६३० ६६ ,, राजा निमि और विशष्ट की कथा ६२२ ४० ,, रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन ६३३ ६० ,, राजा और ऋषि की शेप कथा का वर्णन ६२३ ४८ ,, महाराज का राजाओं के विदा करना ६३६ ४८ ,, ययाति की कथा ६२४ ४६ ,, यानरें और राचसों के महाराज का भेंट ६६ ,, ययाति की कथा ६२४ ६५ ,, यानरें, मालुओं और राचसों का विदा एक कुत्ते के व्यवहार सन पर बैठना और</li> <li>४० ,, वानरें, मालुओं और राचसों का विदा एक कुत्ते के व्यवहार का देखना ६२६ ६१ ,, युत्पक विमान का रामचन्द्र के पास किर ७२ ,, महाराज के पास गीध और उल्लू की नाव्यित्र ६२६ ४२ ,, यशोक वाटिका की विभूति का वर्णन ६३० ५२ ,, यहाराज के पास गीध और उल्लू की नाव्यित्र ६२६ ५२ ,, महाराज का सीता के विपय में लोकापवाद ७२ ,, यहणासुर के वध के व्यवहार लोगों का साना ६६६ ५२ ,, माथा-मनुष्य की मांति प्रभु का दुख ५२ ,, यहणासुर का वृत्तान्त ६६३ ५२ ,, यहमण को सीता के त्याग की याज्ञा ७६ ,, यहमण को सीता के त्याग की याज्ञा ७६ ,, यहमण को सीना के त्याग की याज्ञा ७६ ,, यहमण का सीना के त्याग की याज्ञा ७६ , यहमण का सीना के रथ पर बैठा कर ले ७६ ,, यहमण का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १५ ,, यहमण का सीना को रथ पर बैठा कर ले ७६ ,, यहमण का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १६ ,, यहमण का सीना को रथ पर बैठा कर ले ७६ ,, यहम का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १६ ,, यहमण का सीना को रथ पर बैठा कर ले ०६ ,, यहम का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १६ ,, यहम का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १८६ ,, यहम का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १८६ ,, यहम का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १८६ ,, यहम का सीना के याथ्य में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याश्रम में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याथ्यम में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याथ्यम में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याथ्यम में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याथ्यम में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याथ्यम में जाकर १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याथ्यम में जाकर १८६० , यहम के याथ्यम के याथ्यम भी वालम १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याथ्यम भी वालम १८६६ १८६० , यहम का वालमीक के याथ्यम के याथ्यम भी वालम</li></ul>                                           |                                               | 676<br> |                                                 |              |
| ४७ ,, रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन ६३२ ६० ,, राजा और ऋषि की शेष कथा का वर्णन ६२३ ४६ ,, महाराज का राजाओं के विदा करना ६३६ ६६ ,, ययाति की कथा ६२४ १६ ,, यानरें। श्रीर राचसों के महाराज का भेंट ६६ ,, ययाति की कथा ६२४ १५ ,, वानरें। भालुओं श्रीर राचसों का विदा एक कुत्ते के व्यवहार का देखना श्रीर १५ ,, वानरें। भालुओं श्रीर राचसों का विदा एक कुत्ते के व्यवहार का देखना ६४६ १५ ,, पुत्पक विमान का रामचन्द्र के पास किर ७२ ,, महाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की श्रीना श्रीर कुछ राज्य का वर्णन ६३६ ७३ ,, क्रिना के पास गीध श्रीर उल्लू की नाल्यि ६४६ १२ ,, ग्रिशां का सीता के विपय में लोकापवाद का समाचार पाना ६३६ ७४ ,, क्रवणासुर के वध के किए ऋषि लोगीं का श्राना ६६२ १४ ,, महाराज को सीता के व्याग की श्राना ६६६ १४ ,, क्रवणासुर के मारने के लिए शजुझ की करना ६४० ५ ,, राजुझ के रामचन्द्र का सममाना ६६४ १५ , स्वस्मण को सीता के व्याग की श्राना ६६६ १५ , स्वस्मण का सीता के त्याग की श्राना ६६६ १५ , स्वस्मण का सीता के राग की श्राना ६६६ १५ , स्वस्मण का सीता के राग की श्राना ६६६ १५ ,, स्वस्मण का सीता के राग की श्राना ६६६ १५ , स्वस्मण का सीता के राग की श्राना ६६६ १५ , स्वस्मण का सीता के राग की श्राना ६६६ १५ , स्वस्मण का सीता के राग की श्राना ६६६ १५ , स्वस्मण का सीता के राग के सीता के राग के श्रान कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग के श्रान कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के सीता का राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता का राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता के साम वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता का राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण का सीता का राग वेठा कर ले १६९ १५ , स्वस्मण                                                                                                                                                      |                                               |         |                                                 |              |
| <ul> <li>४८ , महाराज का राजाग्रों को बिदा करना ६३६</li> <li>६६ , ययाति की कथा ६१४</li> <li>देना ६३१</li> <li>४० , वानरें, भालुओं ग्रोर राचसों का बिदा एक कुत्ते के व्यवहारसन पर बैठना श्रोर एक कुत्ते के व्यवहार का देखना ६१६</li> <li>४१ , पुत्पक विमान का रामचन्द्र के पास किर श्राम ग्रीर कुछ राज्य का वर्णन ६३०</li> <li>४२ , प्रशोक वाटिका की विभृति का वर्णन ६३०</li> <li>४२ , महाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की नालिश ६१६</li> <li>४२ , महाराज को पास गीध श्रीर उल्लू की नालिश ६१६</li> <li>४२ , महाराज का सीता के विपय में लेकागवाद ६१६</li> <li>४३ , महाराज का सीता के विपय में लेकागवाद ६१६</li> <li>४४ , मावा-मनुष्य की मांति प्रभु का दुख अर , व्यवणासुर का बृत्तान्त ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की मति करना ६४०</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की मति ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की मति ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की मति ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की मति ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की मति ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की मति ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की मति ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४४ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४६ , व्यवणासुर के मारने के लिए शत्रुव की ६६१</li> <li>४५ , व्यवणासुर के मारने के लिए ६१०</li> <li>४५ , व्यवणासुर के मारने के लिए ६१०</li> <li>४५ , व्यवणासुर के मारने के लिए ६१०</li> <li>४६ , व्यवणासुर के मारने के लिए ६१०</li> <li>४५ , व्यवणासुर के मारने के लिए ६१०</li> <li>४५ , व्यवणासुर के मारने के लिए ६१०</li> <li>४५ , व्यवणासुर के मा</li></ul>                                                                                                                               |                                               |         |                                                 |              |
| १६ ,, वानरें। श्रीर राज्यों के महाराज का मेंट ६६ ,, वयाति की कथा ६११ विना ६१६ ७० ,, महाराज का व्यवहारासन पर वैदेना श्रीर राज्यों का विदा एक कुत्ते के व्यवहार का देखना ६१६ होना ६१६ ७१ ,, कुत्ते के व्यवहार का देखना ६१६ होना ६१६ ७१ ,, कुत्ते के व्यवहार का देखना ६१७ ११ ,, प्रत्यक विमान का रामचन्द्र के पास किर ७२ ,, महाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की श्राना श्रीर कुछ राज्य का वर्णन ६३० नाल्या ६१६ १२ ,, श्रुशोक वाटिका की विभूति का वर्णन ६३० चाल्या ६१६ १२ ,, सहाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की नाल्या ६१६ १२ ,, सहाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की नाल्या ६१६ १२ ,, सहाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की चाल्या ६१६ १२ ,, सहाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की चाल्या ६६१ १२ , सहाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की चार्या ६६१ १२ ,, स्वान्य का सामनाना ६६१ १२ , स्वान्य को सीता के स्वाग की श्राज्ञा ७६ ,, स्वान्य को रामचन्द्र का सममाना ६६१ १३ ।, स्वान्य को सीता के स्वाग की श्राज्ञा ७६ ,, स्वान्य को रामचन्द्र का सममाना ६६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १३ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ १४ । १६१ १४ । १६१ १४ १४ । १६१ १४ १४ । १६१ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                      |                                               |         |                                                 |              |
| देना ६३१ ७० ,, महाराज का ज्यवहारासन पर बैठना श्रीर १० ,, वानरों, भालुश्रों श्रीर राचसों का विदा एक कुत्ते के ज्यवहार का देखना ६१६ होना ६३६ ७१ ,, कुत्ते के लिए विचार करना ६१७ ११ ,, पुष्पक विमान का रामचन्द्र के पास किर ७२ ,, महाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की श्राना श्रीर कुछ राज्य का वर्णन ६३० नालिश ६१६ १२ ,, श्रशोक वाटिका की विभूति का वर्णन ६३८ ७३ ,, लवणासुर के वध के लिए ऋषि लोगीं का श्राना ६६२ ७४ ,, लवणासुर के वध के लिए ऋषि लोगीं का श्राना ६६२ ७४ ,, लवणासुर का वृत्तान्त ६६२ ७४ ,, लवणासुर का वृत्तान्त ६६३ ७४ ,, लवणासुर के मारने के लिए श्रमुंघ की करना ६४० प्रतिज्ञा ६६४ भर ,, लक्ष्मण को सीता के लाग की श्राज्ञा ७६ ,, श्रमुंघ को रामचन्द्र का सममाना ६६४ १६ ,, लक्ष्मण को सीता के लाग की श्राज्ञा ७६ ,, श्रमुंघ की वाश्रा ६६४ १६ ,, लक्ष्मण का सीता के रथ पर बैठा कर ले ७६ ,, श्रमुंघ का वालमीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |         |                                                 |              |
| १० ,, बानरीं, मालुओं श्रीर राचसीं का बिदा  होना  होना | _                                             |         |                                                 |              |
| होना ६३६ ७१ ,, कुत्ते के छिए विचार करना ६४७ ४१ ,, पुत्पक विमान का रामचन्द्र के पास किर ७२ ,, महाराज के पास गीध थ्रोर उल्लू की थ्राना ग्रीर कुछ राज्य का वर्णन ६३० नाछिश ६४६ ४२ ,, ग्रशोक वाटिका की विभूति कः वर्णन ६३८ ७३ ,, छवणासुर के वध के छिए ऋषि बोगीं ४३ ,, महाराज का सीता के विषय में लोकापवाद का थ्राना ६६६ थ्र ,, स्वाया-मनुष्य की मांति प्रभु का हुख ७४ ,, छवणासुर का बृत्तान्त ६६३ ४४ ,, माथा-मनुष्य की मांति प्रभु का हुख ७४ ,, छवणासुर का मारने के छिए शत्रुघ की करना ६४० प्रतिज्ञा ६६४ ४४ ,, छक्ष्मण को सीता के त्याग की श्राज्ञा ७६ ,, शत्रुघ को रामचन्द्र का समक्ताना ६६४ १३ , स्वयुघ को सीता के त्याग की श्राज्ञा ७६ ,, शत्रुघ को रामचन्द्र का समक्ताना ६६४ १४ ,, छक्ष्मण का सीता को रथ पर वेठा कर ले ७६ ,, शत्रुघ का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                             |         |                                                 |              |
| ११ ,, पुत्पक विमान का रामचन्द्र के पास किर १२ , महाराज के पास गीध श्रीर उल्लू की श्राना श्रीर कुछ राज्य का वर्णन ६३० नालिश ६४६ १२ ,, श्रशोक वाटिका की विभूति का वर्णन ६३८ १३ ,, लवणासुर के वध के लिए ऋपि लोगीं १३ ,, महाराज का सीता के विपय में लोकापवाद का स्राना ६६२ १४ ,, माया-मनुष्य की मांति प्रभु का दुख १४ ,, लवणासुर का बृत्तान्त ६६३ १४ ,, माया-मनुष्य की मांति प्रभु का दुख १४ ,, लवणासुर के मारने के लिए शत्रुंझ की प्रतिज्ञा ६६४ १४ ,, लक्ष्मण को सीता के त्याग की श्राज्ञा १६४ , शत्रुंझ की रामचन्द्र का समन्माना ६६४ १६ ,, लक्ष्मण का सीता के त्याग की श्राज्ञा १६४ १५ , शत्रुंझ की यात्रा ६६६ १६ ,, लक्ष्मण का सीता के रथ पर वैठा कर ले १६ ,, शत्रुंझ का वाल्मीिक के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |         |                                                 |              |
| श्राना श्रीर कुछ राज्य का वर्णन ६३७ नालिश ६४६ १२ ,, श्रशोक वाटिका की विभूति क: वर्णन ६३८ ७३ ,, लवणासुर के वध के लिए ऋषि लोगीं १३ ,, महाराज का सीता के विषय में लोकापवाद का श्राना ६६२ ७४ ,, लवणासुर का बृत्तान्त ६६३ १४ ,, माथा-मनुष्य की मांति प्रभु का दुख ७४ ,, लवणासुर को मारने के लिए शत्रुंझ की करना ६४० प्रतिज्ञा ६६४ १४ ,, लक्ष्मण को सीता के लाग की श्राज्ञा ७६ ,, शत्रुझ की रामचन्द्र का समस्ताना ६६४ १६ ,, लक्ष्मण का सीता के रूप पर वेटा कर ले ७६ ,, शत्रुझ का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |         | ••                                              | ६५७          |
| १२ ,, ग्रशोक बाटिका की विभूति कः वर्णन ६३८ ७३ ,, छवणासुर के वध के छिए ऋषि लोगीं १३ ,, महाराज का सीता के विषय में लोकापवाद का ग्राना ६६६ ७४ ,, छवणासुर का बृत्तान्त ६६३ १४ ,, माथा-मनुष्य की मांति प्रभु का हुख ७४ ,, छवणासुर के मारने के छिए शत्रुंझ की करना ६४० प्रतिज्ञा ६६४ १४ ,, छक्ष्मण को सीता के छाग की ग्राज्ञा ७६ ,, शत्रुझ की रामचन्द्र का समस्ताना ६६४ १६ ,, छक्ष्मण का सीता के रथ पर वेटा कर ले ७६ ,, शत्रुझ का वाल्मीकि के ग्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |         |                                                 |              |
| १३ , महाराज का सीता के विषय में लोकापवाद का श्राना ६६६  का समाचार पाना ६३६ ७४ ,, उच्चणासुर का चृत्तान्त ६६३  १४ ,, माथा-मनुष्य की मांति प्रभु का दुख ७१ ,, उच्चणासुर के मारने के छिए शत्रुंझ की  करना ६४० प्रतिज्ञा ६६४  ११ , उक्ष्मण को सीता के द्याग की श्राज्ञा ७६ ,, शत्रुझ की रामचन्द्र का समक्ताना ६६४  १६ ,, उक्ष्मण का सीता के रथ पर वेटा कर ले ७६ ,, शत्रुझ का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🐪 🕛 श्राना श्रीर कुछ राज्य का वर्णन 🗼 .       | દર્જ    |                                                 |              |
| का समाचार पाना ६३६ ७४ ,, छवणासुर का वृत्तान्त ६६३ ४४ ,, माथा-मनुष्य की मांति प्रभु का दुख ७४ ,, छवणासुर के मारने के छिए शत्रुंझ की करना ६४० प्रतिज्ञा ६६४ ४४ ,, छक्ष्मण के सीता के छाग की थ्राज्ञा ७६ ,, शत्रुझ के रामचन्द्र का समसाना ६६४ देना ६४१ ७७ ,, शत्रुझ की यात्रा ६६६ ४६ ,, छक्ष्मण का सीता के रथ पर वेटा कर ले ७६ ,, शत्रुझ का वाल्मीकि के थ्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |         |                                                 |              |
| े १४ ,, माथा-मनुष्य की भांति प्रभु का दुख ७४ ,, छन्यासुर के मारने के छिए शत्रुघ की करना ६४० प्रतिज्ञा ६६४ १४ ,, लक्ष्मण को सीता के लाग की श्राज्ञा ७६ ,, शत्रुघ को रामचन्द्र का समसाना ६६४ देना ६४१ ७७ ,, शत्रुघ की यात्रा ६६६ ४६ ,, लक्ष्मण का सीता के रथ पर बेटा कर ले ७६ ,, शत्रुघ का नाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>१३ "महाराज का सीता</b> के विषय में लोकापवा | द       |                                                 |              |
| करना ६४० प्रतिज्ञा ६६४ ६६४ ह्द्मण को सीता के लाग की श्राज्ञा ७६ ,, शत्रुष्ट को रामचन्द्र का समसाना ६६४ हैना ६४१ ७७ ,, शत्रुष्ट की यात्रा ६६६ ६६६ ह४६ , लक्ष्मण का सीता की रथ पर बैठा कर ले ७६ ,, शत्रुष्ट का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ···का समाचार पाना .                           | ६३६     | ७४ ,, छवणासुर का वृत्तान्त                      | ६६३          |
| े ११ , लक्ष्मण को सीता के त्याग की श्राज्ञा ७६ ,, शत्रुष्त को रामचन्द्र का समकाना ६६४ ६४१ ७७ ,, शत्रुष्त की यात्रा ६६६ १६ ,, लक्ष्मण का सीता के। रथ पर बेटा कर ले ७६ ,, शत्रुष्त का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | े ५४ ,, मावा-मनुष्य की भांति त्रभु का हु      | ख       | _ `                                             |              |
| दैना ६४१ ७७ ,, शत्रुघ की यात्रा ६६६<br>४६ ,, छक्ष्मण का सीता की रथ पर बैठा कर ले ७८ ,, शत्रुघ का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | करना .                                        | 880     | प्रतिज्ञा                                       | १६४          |
| देना ६४१ ७७ ,, शत्रुघ्न की यात्रा ६६६<br>४६ ,, छक्ष्मण का सीता की रथ पर बैठा कर ले ७८ ,, शत्रुघ्न का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ं ११ ,, लक्ष्मण की सीता के साग की श्रा        | ज्ञा    | ७६ ,, शत्रुघ की रामचन्द्र का समकाना             | १६४          |
| ४६ ,, रहमण का सीता की रथ पर बेठा कर ले ७८ ,, शत्रुव्न का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |         | ७७ ,, शत्रुष्ट की यात्रा                        | <b>६६</b> ६  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४६ ,, लक्ष्मण का सीता की रथ पर बैठा कर        | ले      | ७८ ,, शत्रुव्न का वाल्मीकि के श्राश्रम में जाकर |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |         |                                                 |              |

i:

| सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ | सर्ग                                                 | प्रष्ट        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ६६८ | ,,,                                                  | . <b>६</b> ८६ |
| द॰ ,, छवण की कुछ प्राचीन कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . १६८ | १०३ ,, यज्ञद्वारा राजा का स्त्री-भाव छूटजाना         |               |
| =  लवग का यद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ६६६ | १०४ ,, महाराज रामचन्द्र का श्रश्वमेध यज्ञ            | . 889         |
| पर ,, छवणासुर का मारा जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 603 | १०५ ,, यज्ञक्रिया का वर्णन                           | . ६६२         |
| मरे ,, पुरी बसाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ६७२ | १०६ ,, सहर्षि वाल्मीकि का यज्ञ में श्राना            | . ६६३         |
| ८४ ,, शत्रुष्त की श्रयोध्या की यात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | १०७ ,, छव-क़ुश का रामचरित्र गाना                     | 833           |
| = १ , राम का दर्शन कर रात्रुझ का किर वहाँ से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | १०८ ,, रामचन्द्र का श्रपने पुत्रों की पहचानन         | ī             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ६७३ | श्रीर सुनि के पास दृत भेजना                          | . ६६५         |
| ८६ ,, मृतक पुत्र की लेकर किसी बाह्यण का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ī     | १०६ ,, वाल्मीकि के साथ सीता का श्रागमन               |               |
| राजद्वार पर श्राना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६७४   | ११० ,, सीता का पृथ्वी में समा जाना                   |               |
| <b>म७ ,, वस छड़के की मृत्यु के विषय में ऋषियें</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | १११ ,, सीता के विरह से व्याकुछ रामचन्द्र के          | t             |
| के साथ महाराज का विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७४   |                                                      | . 880         |
| मम ,, रामचन्द्रजी का शूद्ध तपस्त्री की दूँ दुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ११२ , रासचन्द्र की भविष्य कथा                        |               |
| श्रीर इसकी मारना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ११३ ,, रामचन्द्रके पास युधाजित् केंगुरुका श्रान      | _             |
| म्ह ,, महाराज का उस मुनि की मार डालना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ११४ ,, गन्धर्वी का मारा जाना                         |               |
| ६० ,, उस श्राभूपण की प्राप्ति की विस्तृत कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                      |               |
| ११ ,, इस स्वर्गीय पुरुप की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ११४ ,, लक्ष्मण के दोनों पुत्रों के लिए प्रवन्ध       |               |
| ६२ ,, उस वन की निर्जनता का बृत्तान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                      | 3003          |
| ६३,, दण्ड राजा की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १म१   | ११६ ,, सुनि के चेप में काल का श्राना                 | १००२          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६८६   |                                                      | ,,            |
| ६५ ,, ऋपि से विदा हो राघव का श्रयोध्या की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ११८ ,, दुर्वासा का ग्राना ग्रार छक्ष्मण का ग्राज्ञा- |               |
| जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६८३   | भङ्ग करके भीतर जाना                                  | 8008          |
| ६६ ,, प्रशु रामचन्द्र का राजसूय यज्ञ करने का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ११६ ,, छक्ष्मण का त्याग                              | 8008          |
| विचार करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६८४   | १२० ,, महाप्रस्थान के छिए रामचन्द्र का तैयार         | 1             |
| ६७ ,, श्रश्वमेध यज्ञ के छिए छक्ष्मण का विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८४   |                                                      | 3004          |
| ६८ ,, वृत्रासुर का वध श्रीर इन्द्र की ब्रह्महत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | १२१ ,, साथ चलनेवालीं का इकट्टा होना                  |               |
| का घेरना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ध्यद् | १२२ ,, रामचन्द्र का प्रस्थान                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १म७   | १२३ ,, महाराज के साथ सब लागों का स्वर्ग-             |               |
| ०० ,, पुरस्तवा के जन्म की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >>    | A                                                    | 300=          |
| A Company of the comp | ध्दद  |                                                      | 3008          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 111                                                  | (             |

## चित्र-सूची।

|             |                   | _           |      |       | •   |       |                       |
|-------------|-------------------|-------------|------|-------|-----|-------|-----------------------|
| *8          | भगवान रामचन्द्र   | श्रीर भगवती | सीता |       | ••• | मु    | खं पृष्ठं.            |
| ર્          | सेतु-वन्धन        | • • •       | •••  | •••   | ••• | •••   | ६१४                   |
| *3          | चिन्ता-मग्ना सीता | Γ           |      | **6   | ••• | 100   | ६६२                   |
| *8          | सीता श्रीर त्रिजट | rr          | •••  | •••   | ••• | •••   | ६⊏६                   |
| ધ્          | कुम्भक्तर्ण-वध    | ***         | •••  |       | ••• |       | ७२६                   |
| Ę           | राम-रावण-युद्ध    |             | •••  | •••   | ••¢ | •••   | Cog!                  |
| ড           | श्रग्नि-परीचा     | •••         | •••  | •••   | ••• |       | ं⊏२६                  |
| 5           | राम-प्रत्यागमन    | •••         | •••  | • • • | 44  |       | <b>58</b> २           |
| £           | राम-तिलक          | •••         | ***  |       | ••• |       | <b>488</b>            |
| *?o         | कुम्भीनसी         | •••         | •••  | •••   | ••• | • • • | ∙€०२                  |
| ११          | सीता-परित्याग     | ***         | •••  | •••   | ••• | •••   | ન્દ8દ્વ               |
| १२          | वाल्मीिक के श्रा  | त्रम में    | ***  | •••   | ••• |       | ૃસ્સ્ષ્ઠ              |
| १३          | ग्रन्त            |             | ***  | •••   | ••• | ••••  | <del>ન્દન્દ</del> દ્દ |
| *? <b>8</b> | लोला-संवरण        | •••         | •••  | •     |     | •••   | १००५                  |
|             |                   |             |      |       |     |       |                       |



भगवान् रामचन्द्र श्रार भगवती सीता।

#### श्रीरामचन्द्राय नमः भि

# 

( हिन्दीभाषानुवाद )

#### लंका-काग

—>>>**>** 

#### भाषान्तरकार-कृत मङ्गलाचरगा ।

श्लोकौ

स जयित सुरसार्थभीतिभेत्ता भवविषदांहरणो हरेष्टमूर्तिः। दशमुखवदनैर्दिशांविल योऽकृतिनगमैः स्तुत एष राम ईशः॥ १॥

श्रीमद्दानरयूथयूथसहितो वारांनिधि वैभवा-चीर्त्वा सेतुपथेन राक्षसपुरीं गत्वा च हत्वा च तान्। तद्राज्यं च विभीषणाय नृपराड् दत्वा पुरीं खां ययो सीतालक्ष्मणसंयुतरतमानिशं श्रीराममीशम्भजे ॥ २ ॥

जय जय सुरनायक कुशलविधायक जन्मवतामयि पाहि हरे। मायापतिरीशरत्वं जगदीशो भीम-भवाम्बुधि तारतरे॥ लीलातनुधारिन् कामविहारिन् सर्वभिदं तव नाथ करे। गोपालः प्रणामति नताशिरसा ह्यतिपादयुगेऽखिलतापहरे॥

#### पहला सर्ग ।

रामचन्द्र का हनुमान् की प्रशंसा करना और समुद्र पार जाने की चिन्ता करना।

ह्न तुमान् से सव हाल सुन श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर कहने लगे-देखा, हतुमान ने वड़ा काम किया, पृथ्वी पर ऐसे काम की छीर मनुष्य मन से भी नहीं कर सकते। गरुड़, वायु और हनुमान इन तीनों के सिवा हम ऐसा किसी को नहीं देखते जो समुद के पार जा सके। देवता, दानव, यच, गन्धर्व, नाग ग्रीर राचसों की भी जिस नगरी में पहुँच नहीं हो सकती रावण की उसी रिचत नगरी में पहुँच कर जीते जी कीन लीट कर ग्रासकता है ? हतमान के समान वीर्यवान श्रीर वलवान मनुष्य को छोड़ कर ऐसा कौन है जो अनेला उस नगरी में वुस भी सके ? जो हैं।, हनुमान ने सुमीव का भृत्य-कार्य खुव किया। खामी ने जिस सेवक की किसी कठिन काम में लगा दिया हो उस काम की, अगर वह सेवक अपने पुरुषार्ध के अनुसार प्रेमपूर्वक, अपनी शक्तिसे, पूरा कर दे तो उसको सब से अच्छा सेवक कहना चाहिए। जो नौकर समर्थ होकर भी राजा का प्रिय काम न करे ( अर्थात् केवल राजा हे आज्ञानुसार काम करके दूर हो जाय श्रीर उसमें प्रयना वुद्धि-वत्त न त्तगावे ) तो उसे मध्यम मनुष्य महना चाहिए। जो समर्थे होकर भी राजा के प्राज्ञातुसार काम न करे वह अधम नैकर है। हतु-गन् ने इस काम में लगकर सिद्धि प्राप्त की श्रीर हों भी नीचा नहीं देखा। सुप्रीय की भी प्रसन्न त्रीर सन्तुष्ट किया। मैं श्रीर महावली लद्भण ही नहीं, किन्तु रघुका समूत्रा वंश (इनके वहाँ जाकर

सीता के दर्शन कर आने से ) धर्मपूर्वक वच गया। क्योंकि यदि सीता का समाचार न मिलता सा मेरा तथा मेरे विना इन लोगों का जीना असम्भव था। पर एक बात सुभा दीन के मन की बहुत दु:खित कर रही है। वह यह कि इस प्यारे संदेश के पहुँ-चानेवाले को मैं कुछ भी उचित पारते।पिक नहीं दे सकता, किन्तु इस समय मेरा यह सर्व-खरूप आलिङ्गन ही हनुमानू के लिए पारिवापिक हो। इस तरह कह कर, श्रीरामचन्द्रजी ने उठ कर इतु-मान् की अपने गले से लगा लिया। इसके वाद मन में कुछ सोच विचार कर रामचन्द्र सुपीव से वेाले-हे भाई ! सीता का पता ता लग गया, पर समुद्र की भ्रीर देख कर मेरा मन निराश हो गया है। द्वःख से पार होने योग्य समुद्र के दिचण किनारे पर ये वानर किस तरह पहुँचेंगे ? यद्यपि मैंने सीवा का समाचार पालिया तथापि वानरों की समुद्र पार पहुँचाने के लिए क्या किया जाय ? यह कह कर, श्रीर हनुमान की श्रीर देख कर, शोक से पीड़ित श्रीरामचन्द्र फिर कुछ से।चने लगे।

### दूसरा सर्ग।

सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र को समभाना श्रीर उनका उत्साह बढ़ाना ।

र्गमचन्द्र को इस तरह शोक-पीड़ित देख वानरेन्द्र
सुमीव शोक को दूर करनेवाले ये वचन वोले:—हें
वीर! किसी असमर्थ साधारण मनुष्य की तरह आप
क्या शोक कर रहे हैं ? ऐसा शोक न की जिए। सन्ताप
को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे कि कृतन्न मनुष्य मित्रता
को त्याग देता है। हे राघव! आपके सन्ताप का

मैं कोई कारण नहीं देखता। आपने सीता का पता पा लिया और शत्रु के निवास-स्थान का भी ठिकाना जान लिया। स्राप ता बुद्धिमान्, शास्त्रज्ञ स्रीर पण्डित हैं, इसलिए श्रमङ्गल-रूप बुद्धि का इस तरह त्याग कर दीजिए जिस तरह श्रात्मज्ञ मनुष्य मीच में वाधा करनेवाली बुद्धि की छोड़ देता है। हेराघव! हम लोग बड़े बड़े प्राहीं से भरे इस समुद्र की लाँध श्रीर लङ्का पर चढ़ाई कर श्रापके शत्रु की श्रवश्य मारेंगे। देखिए, उत्साहरहित दीन श्रीर शोक से घव-राये हुए मनुष्य के सव काम विगड़ जाते हैं। इससे वह दुखी होता है। ये सव शूरवीर वानर-सेना-पति आपके अभीष्टके लिए इतने उत्साहित हो रहे हैं कि यदि काम पड़े ता जलती हुई द्याग में भी कूद पड़ें। इनके हर्प से मेरा ज्ञान ग्रीर तर्क दृढ़ होता है कि मैं पराक्रम से शत्रु को मार कर सीता की श्रवश्य पाऊँगा । श्राप भी ऐसा की जिए कि जिससे यहाँ पर पुल वाँघा जाय । उसके द्वारा हम लोग लङ्का को देख पावें। जहाँ हमने (त्रिकूट के शिखर पर वनी हुई) लङ्का देखी वहाँ रावण को मारा गया ही समभाना चाहिए। यह भाप निश्चय जानिए। परन्तु इस भयङ्कर समुद्र में, विना पुल वाँधे, लङ्का को पा लोना देव, दानव के लिए भी कठिन है; दूसरे की तो बात ही क्या ! यहाँ पुल वँधने भर की देर है, सेना ते। चटपट पार उतर जायगी; जब सेना पार हो गई तव जीत ही समिक्तए। क्योंकि ये स्व वानर 🍌 कामरूप (जैसा चाहें वैसा रूप धरने वाले) श्रीर शूर-वीर् हैं। हे राजन ! यह सर्व-नाशिनी कादर बुद्धि व्यर्थ है। क्योंकि शोक मनुष्य की शूरता की खींच लेता है, इसलिए हे महाप्राज्ञ ! इस समय शूर मनुष्य को जो करना ज्वित है उसी को की जिए। स्राप स्रपने

तेज का सहारा लीजिए। देखिए, श्राप सरीखे महात्मा श्रीर शूर मनुष्यों के लिए ती, चाहे श्रभीष्ट वस्तु का नाश हो गया हो अथवा विध्वंस, शोक सर्वनाशक ही है। स्राप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ धीर संपूर्ण शास्त्रों के तत्त्वों के जाननेवाले हैं; श्रतएव मेरे समान मन्त्रियों की सहायता से शत्रु का नाश करना ही चाहिए। हे राघव ! मैं तो तीनों लोकों में कहीं भी ऐसे किसी वीर मनुष्य को नहीं देखता जो ग्रापका, जब ग्राप संग्राम में धनुष ले कर खड़े होंगे तव,सामना कर सकें। यह जो काम बानरों के श्रधीन है इसमें कभी बाधा न होगी। मैं इस अज्ञय सागर के पा जाकर आप की सीता की अवश्य ले आऊँगा। हे भूपते! अब समय शोक का नहीं किन्तु कोध का है। क्योंकि चेष्टारहित चत्रिय मन्दभाग्य होते हैं, ग्रीर कोधी से सभी डरते हैं। इस समय ग्रव ग्राप की इस- घार समुद्र के लाँघने के विषय में हमारे साथ सूच्म बुद्धि से विचार करना चाहिए। सेना पार गई कि शत्रु जीता गया; यह स्राप निश्चय जानिए। ये सव वांनर वड़े शूर-वीर हैं। पत्थरों श्रीर वृत्तों के प्रहारों से ये शत्रुत्रों की मार गिरावेंगे। किसी न किसी उपाय से हम लोग समुद्र के पार जावेंने ही छै।र जब पार पहुँच गये तब शत्रु की मारते क्या देर लगती है ? हे रामचन्द्र ! बहुत क्या कहूँ, आप सर्वथा विजयी हैं। क्योंकि शक्तन प्रच्छे प्रच्छे हो रहे हैं भ्रीर मेरा मन भ्रत्यन्त हर्षित हो रहा है।

### तीसरा सर्ग ।

#### हनुमान् का लङ्का की रचना का वर्षान करना ।

सुप्रीव की मतलब की सलाह सुन कर राम-चन्द्र ने उसे मान लिया। वे हनुमान् से वेलि-देखेा, मैं तो तपोवल से श्रथवा पुल वाँध कर या समुद्र की सुखा कर, किसी न किसी तरह, सागर के पार जाने में सर्विथा समर्थ हूँ; परन्तु मुक्ते यह तो बत-लाभ्रो कि लङ्का में दुर्ग कितने हैं ? मैं उनका पुरा पूरा हाल जानना चाहता हूँ। सेना का परिमाण, द्वार-क्रिया, अ दुर्गिकिया, गुप्तिकर्म धीर राचसों के घर, इन सब वस्तुं झों की तुमने भली भाँति देखा ही है इसलिए इनका हाल मुभ्तसे कही, क्योंकि तुम वड़े चतुर हो। रामचन्द्र की यह वात सुनकर हतुमान बोलो-सुनिए महाराज, उस लङ्का की जैसी गुष्ति श्रीर सेनाश्रों के द्वारा जैसी उसकी रचा दोती है, ग्रीर वहाँ जैसे जैसे राचस हैं ग्रीर रावण के तेज से वहाँ की जैसी समृद्धि ग्रीर समृद की भयङ्करता है तथा सेना-समूह का जैसा विभाग श्रीर वाहनों की जैसी कुछ स्थापना है, सो सब में वर्यान करता हूँ। सुनिए---

वह लङ्का अति हर्ष और आनन्द से भरी हुई है; वह मतवाले हाथियों से पूर्ण, वड़े वड़े रथों से सुशोभित, राचसगयों से सेवित, घेड़ों से भरी हुई है और शत्रुओं के लिए दुर्गम है। वह किवाड़ों से दढ़ और बड़े बड़ें परिघों से खिचत है। उस

पुरी के वहुत बड़े श्रीर विशाल चार द्वार हैं। उन पर इपूपल नामक वड़ी दढ़ ग्रीर विशाल कर्ले लगी हुई हैं, जिनके द्वारा शत्रु की सेना रोकी जा सकती है। द्वारों पर, श्रच्छी तरह से वनाई हुई, लोहे की वड़ी मज़बूत सैकड़ों तोर्प वीर राचसी ने लगा रक्खी हैं। लङ्का का घेरा (प्राकार) सुवर्ण-मय स्रीर वड़ा दुईर्प है। वह भीतर से मिण, मूँगे, पन्ने श्रीर मोतियों से सुशीभित हैं। उसके चारों श्रीर खाइयाँ वनी हुई हैं, जी श्रयाह शीतल जल से भरी हुई हैं छीर जा प्राहों तथा मछलियाँ से पूर्ण हैं। उसके चारों द्वारों पर वड़े वड़ विस्तीर्य चार बुर्ज़ वनं हुए हैं। उन पर बहुत से बड़ें बड़ें यन्त्र लगाये गये हैं। प्राकारों पर वने हुए बुज़ीं से उनकी रचाकी जाती है। जत्र शत्रुकी सेना म्रा पड़ती है तब वह यन्त्रों के द्वारा खाइयां में पटक दी जाती है। स्रीर भी एक स्रचल स्रीर वड़ा संक्रम है, जोकि वहुत से सोने के खम्भों धीर वेदिकाओं से सुशोभित है। हं रामचन्द्र ! वह रावण वड़ा युद्ध करने के लिए उत्साह से कमर कसे तैयार है। वह सेना की देखरेख करने में बड़ा सावधान है। हे भगवन् ! वह लङ्का पुरी वड़ी निरालम्ब है इसी लिए देवताओं कं दुर्गों से भी भयङ्कर है। हे राघव! वहाँ चार प्रकार के ता दुर्ग हैं-- धर्घात् नदी-सम्बन्धो, पर्वत-सम्बन्धो, वन-सम्बन्धो छीर चौघे वनाये हुए। देखिए, समुद्र के उस पार, वहुत दूर, वह नगरी बसी हुई है। न वहाँ नाव का रास्ता 🔻 है भ्रीर न कहीं से वहाँ का हाल मिल सकता है। वह पर्वत के आगे के भाग में बनी हुई है झीर इन्द्रपुरी की भाँति शोभा देती है। महाराज! उस में घोड़े हाथी भरे पड़े है। खाइयाँ तथा तापें भीर

<sup>ः</sup> क़िले का बन्दोबस्त ।

<sup>ं</sup> चहारदीबारी श्रादि पर रचा के लिए रक्ले गये यन्त्र श्रादि के निपय में।



सेतु-बन्धन ।

अनेक तरह के यन्त्र उस नगरी की सुशोभित करते · हैं। हे रामचन्द्र, पूर्व द्वार में दस हज़ार राज्यस शूल धीर तलवाराँ से युद्ध करनेवाले हैं जो सदा तैयार रहते हैं। दिचया द्वार पर एक लाख राचस चतुरंगियी सेना सहित कमर कसे खड़े रहते हैं। दस लाख राचस पश्चिम द्वार पर तैनाव रहते हैं। ये तलवार, ढाल धीर प्रनेक शखों के युद्ध में कुशल हैं। दस करोड़ उत्तर द्वार पर तैयार रहते हैं। उनमें ध्रनेक ते। रधी, वहुत से घुड़सवार ख्रीर कितने ही कुलीनों के पुत्र हैं। सैकड़ों श्रीर सहस्रों छावनी में रहते हैं। ये बड़े विकट हैं। करोड़ से प्रधिक राचसों की सेना उनके साथ रहती है। हे प्रभा ! उसमें मैने उन संक्रमां की तीड़ डाला ग्रीर खाइयां को भर दिया। नगरी की भसा कर डाला तथा मार्ची को ध्वस्त कर दिया। श्रव किसी प्रकार से इस समुद्र की पार करता चाहिए; धौर जहाँ यह पार हुआ तहाँ वानरां ने लड्डा की अवश्य ही जीता। श्रङ्गद, द्विविद, मैन्द, जाम्यवान, पनस, नल श्रीर सेनापति नील, यस इतने ही वहाँ के लिए यहुत हैं। श्रधिक सेना लेकर आप क्या करेंगे ? ये सब कृद कर उस पार जा पहुँचेंगे श्रीर पर्वतों, वनीं, खाइयों, तारखों, प्राकारों और भवनी वाली उस सङ्का की तीड़ फीड़क़र सीता की ला देंगे। इस प्रकार की प्राज्ञा दीजिए जिसमें सब सेना इकट्टी है। जाय श्रीर उत्तम गुहुर्त्त में प्रश्वान किया जाय।

......

#### चौथा सर्ग।

रामचन्द्र का सेनासहित यात्रा करके समुद्र के किनारे पहुँचना।

महातेजस्वी तथा पराक्रमी रामचन्द्र हनुमान् की वातों को कमपूर्वक सुन कर बोले - हे कपे! तुमने उस भयद्भर राचस की जिस लङ्का का वर्धन किया उसका मैं जल्दी नाश करूँगा। यह मैं सत्य ही कहता हूँ। हे सुप्रीव ! इसी मुहूर्त में यात्रा करो, क्योंकि सूर्य मध्य त्राकाश में त्रागया इस-लिए यह विजय का मुहूर्त है। इस विजय-मुहूर्त में सीता को उससे छीन कर लाऊँगा। वह राजस जा कहाँ सकता है ? सीता जब मेरा स्राना सुनेगी तव उसको अपने जीवन की वैसी ही आशा होगी जैसी कि जीवन से निराश हुए किसी मरणासन्न पुरुप की अमृत पा जाने से होती है। आज उत्तरा-फाल्गुनी नचत्र है, कल हस्त से इसका संयोग होगा। इसलिए हे सुमीव! चलो, हम सब सेना को लेकर यात्रा करें। इस समय अच्छे अच्छे शकुन भी हो रहे हैं, जिससे प्रकट है कि हम सब रावण की मार कर जानकी की ले श्रावेंगे। देखेा, मेरी दहनी भाँख फड़क रही है। यह शकुन विजयसूचक है।

रामचन्द्रजी ने फिर कहा—देखेा, मार्ग के। देखने के लिए सब से आगे नील चलें श्रीर इनके साथ एक लांख बानर जायें। फिर नील से कहा कि हे सेनापित नील! बन के जिन रास्तों में फल-मूल हैं, शीतल जल भरे हुए हैं श्रीर जहाँ मधु है उन रास्तों में होकर हुम सेना की ले चलें। देखें। वे दुधातमा राचसगण मार्ग के मूल, फल श्रीर जल की दृपित अर्थात् विषयुक्त न कर दें। उनसे

तुम इन्हें बचाम्रो । शायद नीचे वत-दुर्गों में स्रीर वनों में शत्रुग्रेाँ की सेना छिपी हो, इसलिए ये सव बानर ऐसे स्थानों की खोज करते हुए चलें। श्रीर देखा, जा सेना थाड़े वलवाली हा प्रर्थात् जिसमें बाल वृद्ध भ्रीर भ्रातुर हों उसकी यहीं रहने देना क्योंकि मेरा यह काम बड़ा कठिन है। इसमें परा-क्रम का ही काम है। ये सैकड़ों श्रीर सहस्रों कपिसिंह समुद्र के तुल्य विशाल ग्रीर भयङ्कर सेना को साथ में लिये हुए चलें। पर्वत के से आकार का गज, महावली गवय श्रीर गवाच सब ग्राने आगे चलें। इस बानरी सेना के दिल्ला भाग की रचा करता हुआ ऋषभ नामक सेनापित चले, श्रीर जो गन्धमादन, मतवाले हाथी की नाई दुईंपे छीर वेगवान है, वह सेना के वायें भाग की रचा कर। सेना के बीच में हनुमान् की पीठ पर चढ़ कर में, ऐरावत पर चढ़े हुए इन्द्र की तरह, सेना की इर्षित करता हुआ चलूँगा। अङ्गद पर चढ़ कर, काल के तुल्य, लदमण ऐसे चलेंगे जैसे अपने सार्व-भीम दिग्गज ( हाथी ) पर सवार हो कुवेर चलते हैं। ऋत्तराज जाम्बवान, सुपेण श्रीर वेगदर्शी ये सब सेना के भीतरी भाग की रचा करें। रामचन्द्र की इन वाती को सुनकर सुप्रीय ने वानरीं को ष्राज्ञा दी। वे सब गुफाश्रों में से निकल कर श्रीर शिखरें। पर से कूद कूद कर ग्राने लगे। इसके शाद श्रीरामचन्द्र ने बानरराज श्रीर खदमण से श्रतु-मोदन पाकर दिचा दिशा में प्रस्थान किया। हज़ारों, लाखों श्रीर करोड़ों वानरीं के भुंड के भुंड राघव को घेर कर चल पड़े। महाराज के पीछे वह बड़ी सेना चली जा हृष्टपुष्ट थी, प्रसन्न हो रही थी, और जा सुग्रीव से रचित थी।

भ्रव सव वानर कृदते फाँदते, गरजते, सिंइनाद श्रीर वड़ा गर्जन-तर्जन करते हुए चले। ये मार्ग में सुगन्धित मधु श्रीर फलें। की खाते जाते धे श्रीर मंजरियों के ढेर के ढेर लिये हुए युचों की उखाइ कर लेते चले जाते थे। गर्व से एक दूसर की फेंकते. उड़ते छीर एक दृसरे की गिराते हुए रामचन्द्र के सामने गरजते हुए मार्ग में चले जाते थे। वे कहते जाते थे कि ''हम लोग रावण को श्रीर सब राचलों की मारेंगे।" श्रामं श्रामे ऋपभ, नील श्रार कुसुद ये तीन वानर वहुत से वानरों के साथ मार्ग की खेाज कर साफ करते चले । धीच में राजा सुप्रीव, राम प्रीर लदमण, बहुतेरे बीर वानरी की साध लिये हुए चले जाते थे। शतविल नामक वीर दस कराड वानरीं की साथ लिये हुए चलता था। केसरी, पनस छीर गज, ये तीन वीर सी करोड़ वानरों की लिये हुए चलते थे। श्रर्क नामक वीर वानर उपके एक भाग की रचा करता था। फिर सुपेण भीर जाम्बवान, बहुत से भालुखों को साथ में लियं हुए सुयीव की ध्रागं करके सेना के जङ्गा भाग की रचा करते जाते थे। इन सब का सेनापति नीत यह देखता रहता घा कि इनके द्वारा किसी की व्यर्थ पीड़ा न पहुँचे, या किसी स्थान की नादक ख़रावी न कर दी जाय। दरीमुख, प्रजङ्घ, जम्भ श्रीर शरभ, ये सब बीर सेना से चलने में शीवता करवाते जाते थे। इस तरह, ये सब वीर जाते जाते सहा नामक पर्वत के पास पहुँच गये। यह सैकड़ों वृत्तों से लदा हुआ था। मार्ग में ये अनेक प्रकार के फूलों से भरे हुए सरावरों श्रीर तालावों की पाते गये। यह वानरी सेना भयङ्कर कीपवाले श्रीराम• चन्द्र की श्राज्ञा से नगरों श्रीर देशों की सीमाओं

को छोड़ती हुई, समुद्र की तरह, महाभयङ्कर शब्द से गरजती हुई चली जाती थी। जहाँ रामचन्द्र भागे वढ़ जाते थे वहाँ ये वीर वानर कूद फाँद कर ऐसे पहुँच जाते थे जैसे घुड़सवारों से चलाये हुए घोड़े शीव्रगामी होते हैं। उस समय दे। वानरीं की पीठ पर चढ़े हुए दोनों भाई राम छीर लह्मण ऐसी शोभा पाते थे जिस तरह राहु श्रीर केंद्र नामक दे। वड़े प्रहों से छुए गये चन्द्र भ्रीर सूर्य की शोभा हेाती है। इस तरह सुग्रीत ग्रीर लच्मण से पुजित श्रीरामचन्द्र दिचा दिशा की श्रीर चल दिये। इसके बाद छङ्गद की पीठ पर सवार लन्मण वीले-हे राधव! ग्राप रावण की मार श्रीर सीता की पाकर धनधान्य-समृद्ध हो प्रयोध्या को शीव लौटेंगे। क्योंकि स्राकारा स्रीर भूमि पर स्रनेक प्रकार के शक्तन हो रहे हैं, जो आपकी अधिसिद्धि को सूचित करते हैं। देखिए, यह मङ्गल-कारक वायु कैसा कोमल, हितकारी ग्रीर सेना का सुख देनेवाला वह रहा है। ये मृग ग्रीर पची कैसे पूर्ण ग्रीर कीमल खर में वोल रहें हैं। सारी दिशायें कैसी प्रसन्न धीर सूर्य कैसा विसल हो रहा है। यह निर्मल कान्तिमान ग्रक श्रापके पीछे देख पड़ता है। ये प्रभा से युक्त सप्तपि उज्जल ध्रुव की प्रदिचणां सी कर रहे हैं। पुरोहित के साथ ये त्रिशक्क राजर्षि ग्राकाश में कैसा निर्मल प्रकाश फैला रहे हैं। हम इस्वाक्र वंशवालों के ये पितामह हैं। ये विशाखा नत्तत्र के, ' जो हमारे इन्त्राकुवंश का नचत्र कहलाता है, दोनों तारे उपद्रव-रहित होकर प्रकाशमान हो रहे हैं। राचसीं का यह मूल नामक नचत्र धूमकेतु यह के द्वारा, जो इण्ड की तरह खड़ा हुन्ना है, श्रसन्त संताप पा रहा है ! हे राजन ! यह सब कुछ इन

17.

मृत्यु-प्रस्त राचसों के नाश के लिए हो रहा है।
क्योंकि ऐसेंही का नचत्र प्रह्मीड़ित होता है।
देखिए, हमारे मार्ग में निर्मल ग्रीर सुखादु जलवाले भरने हैं, फलयुक्त वन हैं; शीतल, मन्द,
सुगन्ध पवन चल रही है, ग्रीर ऋतु के अनुसार
फल-फूलों से चूच लदे हुए हैं। व्यूहों में सजी
हुई किपसेनायें ऐसी शोभित हो रही हैं जैसे तारकासुरवाले संग्राम में देवसैन्य की शोभा हुई थी। हे
ग्रार्थ ! इन सब को देखकर श्राप प्रसन्न हुजिए।

भ्रव सम्पूर्ण पृथ्वी को ढक कर बानरी सेंना चली। इनमें भालू, वानर श्रीर गीपुच्छ नामक बानर विशेष थे। ये सव के सब नख और दन्तरूपी शस्त्रों से लडनेवाले थे। उस समय उन बानरों के हायों ग्रीर पैरों से ऐसी धूल उड़ी कि उसने सम्पूर्ण दिशाधों ग्रीर सूर्य को ढक लिया। इस तरह पर्वत, वन श्रीर श्राकाश को श्राच्छादन करती हुई वह भयङ्कर वानरी सेना ऐसी शोभा पाती थी जैसे म्राकाश में चलती हुई मेघ-घटा शोभा पाती है। मार्ग में नदियों के सोतों की पार करके जब यह सेना जाने लगती थी तव इनके वेग से वे सोते उलटे वहते हुए से देख पड़ते थे। निर्मल जलवाली भीलों, वृचों से सुशोभित पर्वतों, समतल भूमि-श्रलों श्रीर फलयुक्त वनों के मध्य में, श्रीर चारों श्रीर तथा ऊपर ग्रीर नीचे यों सारी पृथ्वी की घेरती हुई वह सेना चली जाती थी। वे सव बानर प्रसन्न-मुख हो वायुवेग से चले जाते थे स्रीर श्रीरामचन्द्र के लिए कमर कसे तैयार थे। वे हर्प, वीर्य धीर श्रपने वल की उत्कृष्टता दिखलाते छीर श्रपने यौवन के गर्व की प्रकाशित करते चली जाते थे। उनमें कोई ता शीघ चलते, कोई कूदते थ्रीर कोई किलकिला शब्द करते हुए जा रहे थे। कीई पृंछों की भट-कारते और पैरों की पटकते, कीई भुजाओं की फट-कारते और वृत्तों की तीड़ते हुए देखे जाते थे। कीई पहाड़ों की चीटियों पर चढ़ जाते और महानाद करते; कीई सिंह के तुल्य गरजते और अपनी जङ्घाओं के ज़ीर से कीमल लवाओं की खूँदते, जँभाते और शिलाओं तथा वृत्तों से खेलते थे। उस समय लाखों और करोड़ों बानरों के भुज्डों से यह पृथ्वी भर गई।

इस तरह वह बानरी सेना हर्षित श्रीर . मुदित हैं। कर सुग्रीव के साथ रात दिन चली जाती थी। सब वानर युद्ध करने की इच्छा से श्रीर सीता की छुड़ाने की श्रमिलाषा से मार्ग में कहीं भी नहीं ठहरते थे। इसके बाद वृत्तों से भरे हुए श्रीर अनेक वनों से सुशोभित सह्य पर्वत की पाकर वे सब उस पर कूद कर चढ़ गये । रामचन्द्र भी सह्य ग्रीर मलय पर्वत के विचित्र जंगलों, निदयों धीर भरनों को देखते चले जाते ये । वहाँ ये बानर लोग चम्पा, तिलक, आम, अशोक, तिमिश और कन-इल के वृचों को तोड़ते फोड़ते चले जाते थे। इसी तरह श्रंकोल, करंज, पाकर, बट, तेंदू, जामुन, नाग-केसर श्रादि का भी इन्होंने ध्वंस कर डाला। वहाँ रमग्रीय पत्थरों पर जमे हुए अनेक प्रकार के वन वृत्त वायु के वेग से अपने फूलों के द्वारा भूमि को ढक रहे थे। वहाँ पर चन्दन से शीतल ग्रीर सुखस्पर्श वायु भी चल रही थी, मधु की गन्ध भी थ्रा रही थी धीर भीरे गूँज रहे थे। वह पर्वत-राज धातुर्ग्रों से वड़ी शोभा दे रहा था। वायु के वेग के कारण उन धातुश्रों से उड़ी हुई धूल वानरी सेना को ढकती जाती थी। चोटियों पर केवड़े, मेउड़ी श्रीर वासन्ती लतायें फूली फूली बड़ी मनोहर देख

पड़ती थीं। इनकी सुगन्धि मन की ख़ुश कर रही थी। कुन्द के गुच्छे, चिरिविल्व, महुश्रा, वेत, मौलसिरी, बक्तम, तिलक, नाग-वृत्त, श्राम, गुलाव, कचनार, मुचुलिंद, श्रर्जुन, शिशपा, कारैया, हिन्ताल, तिमिशा, चूर्णेक, लघु कदम्य, नील, अशोक, देवदार, ग्रंकोल ग्रीर पद्मक इत्यादि वृत्तों को मारे श्रानन्द के वानरों ने उखाड़ा श्रीर नेाच नेाच कर फेंक दिया। वहाँ पर रमणीय वावलियाँ भीर ह्याटी छाटी तलैयाँ भी देख पड़ीं, जिनमें चक्रवाक; जलसुर्ग, क्रॉॅंच श्रीर पनडुव्वियाँ तेर रही थीं। सुत्र्र, हिरन, भालू, चीते थ्रीर वहे वहे भयङ्कर सिंह शादू ल तथा भयानक भयानक साँप-ये सव जन्तु उन जलाशयों पर देख पड़े। लाल कमल, सुगन्धरा, कोई, सफ़ेंद कमल तथा श्रीर भी कितनी ही तरह के फूले फूले फूल उन जलाशयों की सुशोभित कर रहे थे। उस पर्वत के शिखरों पर तरह तरह के पची शब्द कर रहे थे। वहाँ ये सब बानर स्तान भ्रीर जलपान कर जलकीड़ा करने लगे। पर्वत पर चढ़ कर ढकेला-ढकेली भी करते श्रीर श्रमृत के तुल्य सुगन्धित फलों, मूलों श्रीर फूलों की खाते तथा नाना प्रकार के वृत्तों की अपने वल के मद के कारण उखाड़ते जाते थे। ये द्रोग्रक्ष की वरावरी के लटकते हुए शहद के छत्तों की लेले और निचेड निचाड़ पीते, हर्ष से वहाँ के वृत्तों की तोड़ते धीर लतायों की खींचते तथा पर्वतों की उहाते चले जाते थे। बहुतेरे मधु से तृप्त होकर वृत्तों पर से गरजते श्रीर श्रनेक कूद कूद कर वृत्तें पर चढ़ते ग्रीर फिर धमाधम भूमि पर गिरते। इस प्रकार खेलते कूदते वे मार्ग की शोभा वढ़ाते जाते थे। इन वानरों

<sup>🕸</sup> एक तोल का नाम।

से विछी हुई भूमि ऐसी शोभा दे रही थी जैसी पके हुए जड़हन धान की क्यारियाँ शोभा देती हैं। इस तरह श्रीरामचन्द्रजी सद्याचल ग्रीर मलयाचल पर्वतों के पार हो महेन्द्राचल पर्वत पर चढ़े। वहाँ कछुश्रों ग्रीर मछलियों से भरा हुश्रा एक तालाव देखा। वहाँ से, भयङ्कर गर्जना करता हुश्रा समुद्र देख पड़ता था। इसके वाह ये सब वहाँ से उतर कर समुद्र के किनारे किनारे चले। उस समुद्र के किनारे पहुँच गये। श्रव यहाँ हम सब वहणालय समुद्र पर पहुँच गये। श्रव यहाँ हम सब वहणालय समुद्र पर पहुँच गये। श्रव यहाँ हम लोगों को वही चिन्ता फिर हुई जो पहले हुई थी। यह बढ़िया किनारेवाला, निदयों का खामी, बिना उपाय के किसी तरह पार जाने के थेग्य नहीं है। सो यहाँ ठहर कर विचार करना चाहिए ताकि यह वानरों की सेना उस पार जा सके।

इस तरह महामुज श्रीराघव ने उस महासागर का किनारा पाकर सेना के टिकाने की श्राज्ञा दी श्रीर सुशीय से कहा—''इसी किनारे पर सब सेना की ठहराओ । क्योंकि यहाँ हमकी समुद्र के लाँघने का विचार करना है। कोई भी सेनापित श्रपनी सेना की छोड़ कर कहीं न जाय; किन्तु श्रीर श्रीर शूर वीर वानर इधर उधर शूम कर हम लीगों के गुप्त भय (राचसीं की माया) की देखमाल रक्खें।" रामचन्द्रजी की ये वाते सुन कर लच्मण श्रीर सुग्रोव ने वृचों से सुशोभित उस तीर पर सेना की टिका दिया। वह सेना दूसरे समुद्र की नाई सुशोभित हुई। इस तरह वे सब वानरश्रेष्ट समुद्र के किनारे पहुँच कर पार जाने की इच्छा से वहाँ ठहर गये। उस समय वहाँ इनका इतना शोर हो रहा था कि उसके श्रागे समुद्र का शब्द दव गया।

वह सेना तीन भागों में बँटकर वहाँ टिक गई। भालू, गोलांगूल और वानर तीन भागें। में होगये। वह सेना वायु के वेग से लहराते हुए समुद्र की देख कर बहुत प्रसन्न हुई। ग्रब ये सब बानर वहाँ ठहरे श्रीर उस समुद्र की शोभा देखने लगे जा दूर-पार, निरालम्ब, राचसों से सेवित, बड़े बड़े नाके धीर प्राहों के कारण भयंकर देख पड़ता था; ग्रीर जी सायंकाल की फेन के समूद्दीं से हँसता, तरङ्गों से नाचता, चन्द्रोदयकाल में बढ़ता श्रीर चन्द्र के अनेक प्रतिबिंबों से भरा देख पड़ता था; ध्रीर जो प्रचण्ड वायु, महाद्राह तिमि अधीर तिमि-लिंगों † से पूर्व देख पड़ता था। उस समय समुद्र की फेनराशि, चन्द्र श्रीर दिशाओं की ऐसी शोभा हो रही थी माना समुद्र अपने तरङ्गरूपी हाथेँ से फेनरूपी चन्दन रगड़ रहा हो। उस चन्दन को किर्यारूपी हाथाँ से उठा उठा कर चन्द्रमा दिशा-रूपी सियों के ग्रंगों में लगा रहा था। बड़े बड़े जन्तुत्रों धीर नाना पर्वतें से भरा हुआ वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानी वड़े बड़े साँपाँ से भरा हुआ पाताल हो। वह अति दुर्गम, श्रीर दैत्योँ के रहने का श्रगाध स्थान था। उसकी तरंगें मगरेाँ श्रीर नागों से युक्त हो कर वायु के वेग से जपर डळलती **भ्रीर वड़े शब्द से नीचे गिरती थीं**। उसका जल बड़े बड़े साँपों से भरा ग्रीर चमकीला था, जो कि अग्निचूर्ण से मिला हुआ सा शोभा दे रहा था। उस समय समुद्र'तो आकाश के तुल्य और श्राकाश समुद्र के तुल्य दिखाई देता था। उन दोनें। में कुछ भी अन्तर नहीं जान पड़ता था। भ्राकाश

<sup>&</sup>lt;sub>ः</sub>एक बहुत बड़ी मछ्जी।

<sup>ं</sup> यह बड़ी मछली तिमि कें। भी निगल जाती है।

से तो जल मिला हुआ था थ्रीर जल से आकाश, दोनों अपूर्व शोभा दे रहे थे। उनमें तारागण रहों के समान चमचमा रहे थे। मेघयुक्त आकाश ग्रीर तरङ्गों से मूचित सागर दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं था। दोनों परस्पर मिले हुए श्रीर टकर खा खा कर महा घोर शब्द कर रहे थे। समुद्र की लहरें ऐसा कलकल शब्द कर रही थीं मानों संग्राम के नगाड़े बज रहे हों। रहों से पूर्ण श्रीर तरह तरह के जल-जन्तुओं से भरा हुआ वह समुद्र का जल वायु के वेग से ऐसा उछल रहा था मानों क्रोध से भर कर उछल रहा हो। उस समय उन महात्माओं ने इस तरह के समुद्र को ऐसा देखा मानों वह तरह कर समुद्र को ऐसा देखा मानों वह

देाहा।

निरखि जलिध विस्मित भये, तहेँ वानरके यूथ। वहुतरङ्ग कल्जोलमय, यादोनिकर वरूध॥

#### पाँचवाँ सर्ग ।

सीता के लिए रामचन्द्र का विलाप करना।

वृहाँ पर नील के अधिकार में वह सेना अच्छी तरह टिका दी गई। मैन्द और द्विविद दोनों, रचा के लिए, सेना के चारों और घूम घूम कर पहरा देने लगे। इस तरह जब सेना का प्रवन्थ हो चुका तब श्रीराधव लच्मण की श्रीर देख कर बेलें—हे लच्मण! देखो समय जैसे जैसे बीतता है बैसे बैसे मनुष्य का शोक घटता जाता है। परन्तु सीता के न देखने से मेरा शोक तो दिन दिन बढ़ताही जाता है। हे लच्मण! मुभे यह दु:ख नहीं है कि मेरी श्रिया दूर है और न यही

हु:ख है कि वह हर ली गई है; किन्तु में यही सीचता हूँ कि उसकी उम्र वीती जाती है। हे पवन ! तुम डधर ही की वहां जिधर मेरी प्रिया है, फ्रींर उसके शरीर की छूकर मेरे शरीर का स्पर्श करे। मेरे शरीर में तुम्हारा स्पर्श ऐसा दोगा जैसा गरमी से व्याकुल मनुष्य की दृष्टि से चन्द्रमा का समागम है।ता है। हे लदमण ! हरण-काल में मेरी श्रिया ने 'हा-नाया वचन कहा था, यह वचन मेरं शरीर की पियं हुए विप की वरह भस कर रहा है। उसके वियाग-ह्मपी ईंघन से युक्त श्रीर उसकी चिन्ताह्मपी ज्याला से प्रज्वलित यह कामरूपी घ्रप्ति रात-दिन मुक्ते जना रहा है। लदमण ! तुम यहीं रहा, मैं इस समुद्र में गोता मारकर सोकँगा। क्योंकि यह प्रज्वक्रित काम सुक्ते जल में ता न जलावेगा! मला सुक कामी के लिए इतना ही यहुत है कि मैं धीर वह (सीता), दोनों एक ही पृथ्वी पर सेतं हैं। जिस तरह पानी वाली क्यारी के पास की विना पानी की क्यारी उसकी टंटक से अपने सन्न का पोपन करती है उसी प्रकार से उसे जीती जागती सुनकर में भी जीता हूँ। लच्मण ! में शत्रु की मार कर उस सुश्रोणी श्रीर कमलनयनी सीता का, समृद्ध राज्य लत्तमी के तुल्य, कन देख़ँगा; धार में उसके विम्बोध तथा कमल के तुल्य मुँह की द्वाध से ऊँचा करके ऐसे कव पीऊँगा जैसे रोगी रसायन की पीता है ? उस इँसती हुई के हिले मिले श्रीर ताल-फल के तुल्य बड़े वड़े सान काँपते हुए मेरे शरीर का स्पर्श कव करेंने ? हा! वह सुन्दर नेत्रोंवाली राचसों के बीच में किस प्रकार रहती होगी तथा मेरे ऐसे नाथ के रहने पर भी, श्रनाध की तरह, श्रयना कोई रचक नहीं पाती होगी। हा! जनकराज की पुत्रो, मेरी प्यारी ग्रीर दशरथं की वह पुत्रवधू राचिसयों के बीच में किस तरह सेाती होगी? इन अजेय राचिसों का विध्वंस होने पर उसका उद्धार ऐसे कय होगा जैसे शरत्काल की चन्द्ररेखा नील मेघों के फट जाने पर प्रकाशित होती है। हा! वह तो पहलेही से दुवली थी थार अब तो शोक तथा उपवास के कारण अव्यन्तिही दुवली होगई होगी। क्या कहें, यह काल की गित है। हे लच्मण! रावण के हृदय को वाणों सं विदीण करके में अपने मन का शोक दूर कर सीता को कय प्रहण करूँगा? वह देवकन्या के तुल्य पतित्रता सीता उत्कण्ठापूर्वक मेरे गले में लिपट कर आँखों से आनन्दाश्रु कय वहावेगी? हे लच्मण! में सीता के वियोग से उपजे हुए इस घोर शोक का, मेले कपड़े की तरह, जल्दों से कब त्यां करूँगा?

इस तरह श्रीराम विलाप कर ही रहे थे कि सूर्य श्रस्त होगया। लह्मण ने रामचन्द्रजी को सम-काया। उन्होंने सन्ध्योपासन किया, पर मन में सीता ही का ध्यान करते हुए शोक से व्याकुल रहे।

#### क्रठा सर्ग ।

रावण का मन्त्रियों से सलाह करना।

हुनान् ने लंका में ऐसा घोर श्रीर भयङ्कर कर्म किया मानों साचात् इन्द्रने ही किया हो। उसे देख कर, खजा से कुछ मिलनमुख हा, रावण राचसों से वोला—देखा, एक वानर ने लङ्का में श्राकर कैसी दुर्दशा की। उसने सीता की भी देख लिया। महलों की नष्ट श्रष्ट कर उसने श्रच्छे श्रच्छे राचसों का विनाश कर डाला। लङ्का पुरी भर में हल चल मचा दी। वोलो, श्रव मुक्ते क्या करना

चाहिए। तुम लोग ख़ुद क्या करने में भलाई देखते हो। अब कोई ऐसा काम किया जाना चाहिए जिससे अपनी मलाई हो तथा जिसे हम लोग कर सकें। हे महावली राचसो! देखो पण्डित लोग विजय का मूल विचारही को मानते हैं; अच्छी तरह विचार करके तैयारी की जाय तो विजय होती है। इसलिए अब राम के विषय में सलाह करना मुभे ठीक जँचता है। हे राचसो! मनुष्य तोन तरह के होते हैं—उत्तम, मध्यम श्रीर अधम। उन तीनों प्रकार के मनुष्यों के गुण श्रीर दोषों को मैं कहता हूँ; सुने।—

जो मनुष्य अच्छी सलाह देनेवाले श्रीर समर्थ मन्त्रियों के साथ अधवा वरावरी के मित्रों या वैसेही वन्धुगर्यों भ्रथवा अपने से भ्रधिक योग्य जनीं के साथ सलाह करके कार्यों का ग्रारम्भ करता है, श्रीर भाग्य के हानि-लाभ के लिए यन करता है वह उत्तम मनुष्य है। जो अकेला आप ही विचार करता है, धर्म में बुद्धि लगाता है, श्रीर श्रकेला ही कार्यों की करता है, वह मध्यम है। श्रीर जो गुण-दोषों का श्रच्छी तरह विचार किये विना ही दैव ग्रथवा भाग्य की उपेचा करता है तथा जो 'कहूँगा' ऐसा सोच कर फिर भी ढीला पड़ जाता है वह भ्रधम मनुष्य है। जिस तरह मनुज्य उत्तम मध्यम स्रीर अधम होते हैं इसी तरहं मन्त्र (सलाह) भी उत्तम, मध्यम ग्रीर श्रधम हैं; **उनको सुनो। जहाँ शास्त्रों के सहारे** एकमत होकर मन्त्री सलाह करते हैं उसे उत्तम मन्त्र कहते हैं। जिस विचार का निर्धाय करने के लिए मन्त्री अनेक मत , होकर फिर एकमत हो जायँ उसे मध्यम कहते हैं; ग्रीर जिस मन्त्र में सव विचार करनेवाले

अपनी अलग अलग खिचड़ी पकार्वे, एक मत न हों, श्रीर एकमत होने पर भी जिसमें कल्याण होना सम्भव न देख पड़े; उस मन्त्र की श्रधम कहते हैं। इसलिए हे मन्त्रिश्रेष्ठ लोगो ! स्नाप स्रच्छी वरह से सुन्दर विचार करो श्रीर विचार करके उसी काम की सिद्धि में लग जाग्री। यही मुक्ते इष्ट है। देखा, सहस्रों वीर वानरों की साथ लेकर रामचन्द्र लंकापुरी में स्नानाही चाहते हैं। में यह भी कहता हूँ कि वे सुखपूर्वक सैन्य ग्रीर बन्धुगम् के साथ समुद्र के इस पार श्रा भी जायँगे। इसमें कुछ सन्देह नहीं। चाहे वे समुद्र की सुखा कर आवें अधवा पराक्रम से धीर ही कुछ करें। भाइयो ! श्रव हमें बहुतों से मुकाविला करना है। इसलिए भव सब लोग मिलकर ऐसी सलाह करे। जिसके अनुसार काम करने से अपनी सेना ग्रीर पुरी की रचा हो।

#### सातवाँ सर्ग।

मन्त्रियों का रावगा को समभाना।

विसेश्वर के मुँह से इतनी बात निकलतेही
वे महावली राजस हाथ जोड़ कर रावण से वोले—
''ये राजस शत्रु-पन्न को अच्छी तरह नहीं जानते।
इन्होंने बिनाही जाने बूभे सलाह देना शुरू कर
दिया, इसलिए इनको अझ, बुद्धिहीन तथा दुर्मन्त्री
कहना चाहिए।" वे रावण को यो समभाने लगे—
हे राजन! परिघ, शिक्त, ऋष्टि, शूल और पटों से
युक्त हमारी बड़ी भारी सेना है। आप दुःख क्यों
मान रहे हैं १ आपने भोगवती नगरी में जाकर
नागों को जीवा है; फिर कैलास पर जाकर यज्ञों

की मार कुवेर की अपने वश में किया। वह ती शिव का मित्र होने के कारण घड़ी प्रशंसा के ये।ग्य लेकिपाल था। परन्तु भ्रापनं कोध में भर कर उसकी भी संप्राम में जीत ही लिया। यचों की गिरा कर कॅपा कर थार अपने दंडों से उन्हें धीन करके श्राप केलास से इस विगान की हर लाये। मय नामक दैत्यराज ने. भय के कारण, मेंत्री करने के लिए अपनी कन्या श्रापका व्याह दो; श्रीर क्रम्भानसी के पति मधुनामक दैत्य-जो बहादुरी के कारण मस्त श्रीर दुईर्ष था-को भी श्राप विषद्द करके वस में ले श्राये । हे राजन् ! श्रापने रसातल में जाकर नागी का जीता थार वासुकि, तत्तक, शङ्गी थार जडी इन प्रसिद्ध नागों की खपने वश में किया । प्रश्च. वलवन्त, शूर छीर वर पाये हुए छन्य दानवीं की वर्ष भर लड़ाई फरकं छापने घपनं वल सं काव में कर लिया। हे राश्वसाधिय ! यहुव गाया जानने वाले राचसीं की धीर वरुण के उन पुत्रों की जी वढ़ वहादुर धीर चतुरङ्गिणी सेना के स्वामी थे, तुमने जीता । मृत्युदण्डरूपी चड्डे भारी मगर से युक्त. शाल्मली वृत्त से शोभित, काल्पाशरूपी महावरङ्ग से उछलते हुए, यम के किङ्कररूपी सपी के कारण भयङ्कर श्रीर महाज्यर से दुईप यमनाक्रिक्षी सहा-समुद्र में गोता लगाकर छापने बड़ी भारी विजय पाई ग्रीर मृत्यु की गति फोर दी। वहां पर बड़ी लड़ाई करके भ्रापने सव लोकों की छका दिया। हे स्वामिन् ! बहुत से वीर चित्रय ऐसे घे जी इन तुल्य पराक्रम रखते थे श्रीर जिनसे यह प्रथ्वी, वहे बड़े बुचों की भाँति, पूर्ण घी। उनके पराक्रम, गुख श्रीर उत्साह ऐसे श्रे कि रामचन्द्र उनको कभी न पा सके । परन्तु भ्रापने उनको

भी वलपूर्वक मार लिया। हे महाराज ! श्राप चुप चाप बैठे रहिए; ग्रापको परिश्रम करने की कुछ भी भावश्यकता नहीं है। ये इन्द्रजित भ्रकेलेही वानरों के। मार लेंगे। क्योंकि इन्होंने श्रत्युत्तम माहेश्वर यज्ञ करके परम दुर्लभ वर पाया है। इन्होंने देवताओं के सैन्यरूपी महासमुद्र में घुस कर देवराज को पकड़ लिया थ्रीर लङ्का के किंदलाने में डाल दिया। उस लड़ाई रूपी महासमुद्र में शक्ति-तामररूपी मत्स्य, विखरी हुई धाँतें रूपी सेवार, हाथीरूपी कच्छप, घोड़ेरूपीं मेंडक, रुद्र-श्रादिलक्षी महापाइ, मरुत्-वसुरूपी महासपे, रथ-प्रश्व-गजरूपी तृफ़ानी जल श्रीर पैदलरूपी महाटापू थे। ब्रह्मा के कहने से वह शंवर धीर वृत्र की मारनेवाला इन्द्र छोड़ दिया गया श्रीर वह स्वर्ग की राजधानी में चला गया। इसलिए हे महाराज! उसी इन्द्रजित-श्रपने पुत्र-को श्राहा दोजिए। वह वानरी सेना सहित राम का नाश कर देगा। हे राजन ! इस विषय में श्रापका चिन्ता करना व्यर्थ है। क्योंकि यह विपत्ति चुढ़ मनुष्यों के कारण हमारे जपर श्राई है, इसलिए इसे श्राप कभी मन में भी न लाइए । श्राप रामचंद्र की श्रवश्य मारेंगे।

#### त्र्याठवाँ सर्ग । रावण के वीरों का डींग मारना ।

द्वसं वाद काले वादलों की सी रंगत का प्रहस्त नामक सेनापित राज्य, हाथ जोड़ कर वोला—हे राजन ! जब हम लोग दंव, दानव, गन्धर्व, पिशाच, पत्ती श्रीर नागों को नीचा दिखला सकते हैं तो वानरों की क्या वात है! हनुमान ने ती हम लोगों को हमारे घ्रसावधानी में नीचा दिखाया था। हम लोग समभते थे कि यह छोटा सा बानर हमारा क्या कर सकेगा। यदि हम लोग सचेत होते तो क्या वह वनपशुं इसी तरह जीता हुआ यहाँ से चला जाता! घ्राप मुक्ते ब्राज्ञा दीजिए तो में सागर, पर्वत, वन घ्रीर जङ्गल सहित इस भूमि को बानर-रहित कर दूँ। हे राजन में वानरों से राचसों की रचा करूँगा ध्रीर सीता हरणक्षप घ्रपराध से घ्रापको दुख न मिलेगा।

इसके बाद दुर्मुख नामक राचस कोध करके वेाला—भाइयो ! हनुमान का काम चंमा करने योग्य नहीं । देखेा, उसने नगर की श्रन्तः पुर की श्रीर राचसेन्द्र रावण तक की वात नीची कर दी । इसलिए मैं इसी समय जाकर वानरों को रेाकूँगा श्रीर उस बात का बदला दूँगा । वे बानर चाहे समुद्र में, चाहे श्राकाश में, रसातल में या कहीं भी जा छिपें पर मैं उनको श्रवश्य मारूँगा।

फिर मांस श्रीर रुधिर से सने हुए भयानक परिघ को हाथ में लेकर वज्रदंष्ट्र कोधित होकर के कहने लगा—सुनाजी, जब तक वह दुई पे राम, सुग्रीव श्रीर लद्मण वर्तमान हैं तब तक हमकी उस दीन श्रीर तपस्त्री हनुमान वानर से क्या काम है? में श्राजही अपने परिघ से उन्हें मार कर बानरी सेना को भगा श्राऊँगा। हे राजन ! में एक बात श्रीर कहता हूँ, उसे श्राप सुनिए। जो उपाय करने में चतुर श्रीर शालस्यरहित होता है वही शत्रु को जीत लेता है। इसलिए इस विषय में यह उपाय कर्तन्य है कि कामरूपी, शूर, भयङ्कर श्राकार वाले श्रीर राचसराज के श्राजमाये हुए एक हज़ार राचस मनुष्य का रूप बना कर रामचन्द्र के पास

जावें; श्रीर निडर होकर यह कहें कि हमें तुम्हारे छोटे माई भरत ने यहाँ भेजा है। उन्होंने हमारे द्वारा श्राप को यह संदेश भेजा है कि हम सेना लेकर श्रभी श्राते हैं। जब तक यह बात चीत हो तब तक हम लोग शुल, शक्ति, गदा, धनुष् वाया श्रीर तलवार लेकर जल्दी श्रा पहुँचेंगे श्रीर श्राकाश से ही पत्थरों श्रीर शक्तों की महादृष्टि कर बानरी सेना को कुचल कर यमलोक को भेज देंगे। ऐसा करने पर यदि वे दोनों भाई हमारी श्रनीति का ख़याल करेंगे तो हमारे छल-पूर्वक घात करने से वे भी मारे जायँगे।

इसके बाद कुम्भकर्ण का बेटा निकुम्भ राच्यस बोला—-आप लोग चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देखें। मैं अकेला ही राम और लच्मण को मार दूँगा और सुत्रीव, इतुमान तथा सब बानरों को भी ले डालूँगा।

श्रव पर्वताकार वज्रहतु नामक राचस कोध में भर कर होठों से श्रपनी जीम को चाटता हुन्ना वोला—श्राप लोग चिन्ता छोड़ कर श्रपने श्रपने काम कीजिए। मैं श्रकेला उस बानरी सेना को खा डालूँगा। श्राप लोग शोक-रहित हो, सावधानी से वाह्यी (शराब) मधु की पियें श्रीर विहार करें। मैं अकेला ही सुग्रीवं, लच्मण, श्रङ्गद श्रीर हनुमान् श्रादि बानरों की सार गिराऊँगा।

#### नवाँ सर्ग।

विभीषण का रावण को सममाना।

न्त्र्य निकुम्भ, रभस, सूर्यशत्रु, सुप्तझ, यज्ञ-काप, महापार्य्व, महोदर, श्रमिकेतु, दुर्द्धर्ष, रश्मिकेतु,

रावण का महावली पुत्र इन्द्रशत्रु, प्रहस्त, विरूपाच, वजदंष्ट्र, धूम्राच, निकुम्भ धीर दुर्मुख वे सव राक्तस परिघ, पट्टिश, शूल, प्रास, शक्ति, परश्वध. धंतुष-बाग ग्रीर तलवार श्रादि शक्तों को ले कर श्रीर सूद सूद कर तेज से जलते हुए की नाई हो यही कह रहे थे कि आज राम, सुगीव, लदमण श्रीर उस दुर्वल हनुमान की मारेंगे जिसने कि लङ्का की दुईशा कर डाली है। इतने में इन शस्त्रधारियों श्रीर भूठी वकवाद करने वालों की रोक कर श्रीर बैठा कर विभीषण रावण के पास भ्रा हाथ जीड़ कर कहने लगा--"दे वात ! पण्डित लोग कहते हैं कि जहाँ तीन उपायों से काम न किया जा सके वहीं पराक्रम करना ठीक है। हे तात! जिनका चित्त ठिकानं नहीं, जो दूसरे दूसरे कामीं में लगे हुए हैं ग्रीर जो रोगादि दैवी विपत्तियों से घिरे हुए हैं उन पर पराक्रम से काम की सिद्धि होती है। से। भी यदि परीचा-पूर्वक किया जाय। पराक्रम यदि विधि से न किया जाय ते। काम ठीक नहीं होता। आप लोग जिसके विषय में विचार कर रहे हैं वह साव-धानी से विजय के लिए कमर कसे हुए सेना लेकर तैयार है। वह क्रोध-रहित तो है किन्तु है दुराधर्ष। उसको जीत लेना कठिन है। ऐसे की प्रधर्पणा-अनादर-अाप लोग किस तरह करना चाहते हैं? भला, पहले भ्राप इसी बात की सीचिए कि ऐसे वीर संगुद्रको लाँघ कर हनुमान् इस पार श्रासकेगा— यह कौन जानता या जान सकता था ? उन लोगों के पराक्रम परिमित नहीं हैं ग्रीर उनकी सेना भी बहुत है। हे निशाचर ! इस तरह एकाएकी शत्रुग्रीं का अनादर नकरना चाहिए। श्रीर भी सुने। भला इम पूछते हैं कि राम ने राचसराज का क्या भ्रप-

राध किया था, जो ये उस वेचारे यशस्त्री की स्त्री को जनस्थान से उठा लाये भीर अपने घर में ला रक्खा ? खर की जी राम ने मारा तो क्या बेजा किया। क्योंकि वह इनका तिरस्कार करना चाहता था। ऐसा करने से ही उन्होंने वैसा किया; क्योंकि जीवधारी की अपने वल के अनुसार अपनी प्राण-रचा करनी ही चाहिए। हे भाइया ! इसलिए यह वैदेही (सीता) हमारे लिए भयरूपा है। अतः इमको इसीका परित्याग करना उचित है। व्यर्थ, कलह करके क्या लाभ होगा। पराक्रमी श्रीर धर्मा-तमा राम से निरर्थक वैर करना भी इमको अनुचित है; इसलिए सीवा की दे डाली। जब तक उन्होंने. धोडे-हाथियों से श्रीर वहरतों से भरी हुई इस लड्डा को वाणों से विदीर्ण नहीं किया है, उससे पहले ही उनको सीता दे देनी चाहिए। जब तक वह भयदूर वानरी सेना हमारी लङ्का पर त्राक्रमण नहीं करती उसके पहले ही सीता उनके सिपुर्द कर देनी चाहिए। यदि सीता न दो जायगी तो लङ्का श्रीर सव राज्य नष्ट हो जायँगे। क्यांकि वह राम की श्रत्यन्त प्यारी है। हे राजन् ! श्राप मेरे भाई हैं, इसिल्ए में श्रापकी प्रसन्न कर रहा हूँ श्रीर श्रापके लिए हितकारी तथा सत्य वचन कह रहा हूँ। श्राप सीता की जहर लीटा दीजिए। है राजन्! जब तक रामचन्द्र तुम्हारे मारने के लिए सूर्य की किरणों के समान चमकीले, नई पुह्न वाले, वड़े मज़बूत श्रीर भ्रचूक वाणों की नहीं छोड़ते उमके पहले ही सीता उनकी दे डाली। सुख छीर धर्म का नाश करने वाले अपने कोध की आप छोड़ दीजिए और धर्म का भाचरण कीजिए जो प्रीति धीर कीर्ति की बढ़ाता है। म्राप प्रसन्न होकर सीता की यहाँ से

विदा की जिए जिससे परिवार के सहित हम लोग जीते वच जाया।" विभीषण की ऐसी, वातें सुनकर रावण ने बिना कुछ उत्तर दिये ही उन लोगों की विदा कर दिया थीर भ्राप भी श्रपने भवन की चला गया।

#### दसवाँ सर्ग ।

किर विभीषण का रावण को समसाना श्रीर रावण का न मानना ।

फिर दूसरे दिन सवेरे, धर्म श्रीर अर्थ का निश्चय करने वाले विभीपण राचसराज के भवन में गये। वह भवन पर्वत की चीटियों के समान वड़ा ग्रीर ऊँचा था। उसमें ग्रच्छी ग्रच्छी डेविंद्यों की रचना की गई थी। वह महाजनों से भूषित श्रीर द्यद्धिमान् तथा प्रेमी मन्त्रियों से पूर्ण था। हितकारी श्रीर पूर्वी मनीरथ वाले राचस उसके रचक थे, वह मस्त गजेन्द्रों के श्वास लिये हुए वायु से भरा रहता था तथा शङ्ख ग्रीर नगाड़ों के शब्दों से गूँजता रहता था। उसमें खियों के फ़ुंड के फ़ुंड थे; राजमार्ग में बात चीत से चहल पहल मची हुई थी। वह सोने से बना हुआ था, वह मस्त हाथियों से सुरोभित, अच्छे अच्छे आभूपणों से खचित और गन्धवीं तथा देवताओं के घरों की वरह उत्तम रहीं के सञ्चय से पूर्ण था। ऐसा जान पड़ता था मानेंा नाग लोगों का घर हो। इस तरह के राजभवन में वह तेजस्वी विभीपण, मेघ जाल में सूर्य की तरह जा पहुँचा। वहाँ वैदिक लोग पुण्याहवाचन को मन्त्रों की इसलिए पढ़ रहे थे जिससे कि भाई की विजय हो। उन्हें विभीपण ने सुना। वहाँ दिधपात्र,

घृतपात्र, फूल ग्रीर ग्रचतों से पृजित बहुत से वेदज्ञ न्नाह्मणों की भी उसने देखा। इसके बाद विभीपण ने राचसों से भ्रादर पाकर जातेही सिंहासन पर 'बैठे हुए ग्रीर तेज से प्रज्वित ग्रपने बड़े भाई रावण को प्रणाम किया। फिर राजा की आँख के इशारे से बताये हुए सुवर्णभूषित आसन पर आचार के नियमानुसार वह बैठ गया। एकान्त पाकर, मन्त्रियों को पास, राजा की प्रसन्न देखकर सान्त्वना-पूर्वक समयानुसार श्रीर देश काल के अनुकूल विभीपण ने कहा-हे परन्तप ! जब से यहाँ सीता आई है तबसे हम सबका राज़ बुरे लचण दिखाई देरहे हैं। चिनगारियों और धुग्रें। के साथ आग की चत्पत्ति मैली दिखाई पड़ती है। मन्त्रों से हवन की हुई आग अच्छी तरह फूट कर ज्वाला नहीं देती ! पाकगृहों, ग्रमिशालाग्रीं ग्रीर वेदाध्ययन-शालाग्रीं में राज़ साँप दिखलाई देते हैं। होमद्रव्यों में चिड-टियाँ पाई जाती हैं। गै। श्रीं के दूध सूख गये। हाथी मदरहित हो गयं। घेाड़े दीनता धारण किये हुए हिनहिनाते श्रीर श्रपने खाद्यद्रव्यों से तुप्त न होकर नई नई घास चाहते हैं। गदहे, ऊँट भ्रीर खबर भादि पशु रीमाश्चित भीर रीते हुए दिखाई देते हैं। दवा करने पर भी वे भ्रापनी पूर्व की रीति श्रीर खभाव पर नहीं ग्राते। कीए इकट्टे होकर चारीं ग्रीर से काँव काँव करते हैं ग्रीर ग्रटारियों पर मुंड को भुंड इकट्ठे बैठे हुए देख पड़ते हैं। वहुत से गीध दुखी होकर नगर में गिर पड़ते हैं. वैठ जाते हैं । नगर के चारों स्रोर गिद्दांहियाँ ध्रमङ्गल शब्द से चिल्लाती खीर मांसभाजी जीवें। के. नगर के दरवाज़ों के ऊपर, एक साथ चिल्लाने की श्रावाज़ सुनाई पड़ती है। हे वीर ! इन श्रश्यभी के

लिए यही प्रायिश्वत्त है कि ग्राप रामचन्द्र की सीता समर्पण कर दीजिए। मुक्ते तो यही पसन्द है। यदि मैं इस बात की लोभ के कारण या मीह से कहता है। क्रॅं तो भी ग्राप इसमें दोप न मानिए। क्योंकि यह दीप इन नगरनिवासियां, राचस-राचित्यों, नगरी ग्रीर ग्रन्तः पुर का है। श्रापके मिन्त्रयों ने यह समाचार श्राप तक नहीं पहुँचाया। परन्तु मुक्ते तो यह श्राप तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए था। क्योंकि मैंने इसे देखा श्रीर सुना है। इस लिए ग्राप न्यायानुसार इसका सोच विचार कर जैसा उचित जान पड़े, वैसा कीजिए।

विमीपण की हितकारी, बड़े बड़े मतलवें से भरी हुई, कोमल, हेतुयुक्त श्रीर तीनें कालों में लाभदायकवातों की सुनकर राचसराज रावण वहुत दुखी हो कहने लगा—''देखी, मैं तो इस वात में कहीं से भी डर नहीं देखता श्रीर रामचन्द्र कभी सीता को नहीं पा सकते। इन्द्र सहित सब देवताश्रों की साथ लेकर भी यदि वे मेरा सामना करना चाहें तो भी नहीं कर सकते।" महाबली, देवसेना के नाशक श्रीर संप्राम में घोर पराक्रम करने वाले रावण ने इस तरह कह कर विभीपण की वहाँ से बिदा किया।

#### ग्यारहवाँ सर्ग ।

बड़ी धूमधाम से रावण का सभा में जाना 🛶 और वहाँ सब शूरों का इकट्ठा होना।

स्तिता के काम से मेहित होने, और सुहर्दा के अनादर से रावण का शरीर दुवला होने लगा। क्योंकि अपनेपापों से पापी की ऐसी ही दशा होती

है। वह काम से ग्रयन्त पीड़ित हो। सीता का ध्यान किया करता है श्रीर बेमै।के मन्त्रियों तथा मित्रों के साथ विचार करके युद्ध करना ही उसने उचित समभा। सोने की जालियों से सुशोभित, मिण धौर भूषणों से भूषित, शिचित घेड़ों से जुते हुए ग्रीर बड़े बड़े बादलों के तुल्य शब्द करते हुए ग्रच्छे रथ पर चढ़ कर वह सभा की ग्रीर चला। उसके साथ ढाल, तलवार श्रीर सब तरह के शख धारण कर्नेवाले आगे आगे चले और अनेक विकराल रूप वाले तथा श्रनेक भृषयों से भूषित बहुत से राचस उसके अगंल वगल में श्रीर पीछे घेर कर चले। इसके बाद महारथी लोग शीव्रता-पूर्वक रथों श्रीर मतवाले हाथियों पर तथा खेलकूद करने वाले घोडों पर सवार हो हो कर उसके साथ हो लिये। इन लोगों के हाथों में गदा, परिघ, शक्ति, तोमर, पर-श्रघ ग्रीर शूल ग्रादि शस्त्र थे। हज़ारी नगाड़ों भीर महा घार शङ्कों की भावाज़ें होने लगीं। इसके वाद रथ के शब्द से गुआयमान रमणीय राजमार्ग में रावण जल्दी जा पहुँचा। उसके माथे पर निर्मल सफेद छत्र चन्द्रमा की तरह प्रकाशमान हो रहा था। उसके दायें वायें सीने की मंजरी से भूषित श्रीर स्वच्छ दण्ड से बने हुए देा चमर श्रीर व्यजन मैं।जूद थे। उस समय राजस लोग पृथ्वी पर खड़े हो, हाथ जीड़ कर उसकी प्रणाम करने लगे। इसके बाद राचसों के द्वारा खुतिपाठ सुनता हुआ, श्रीर ेस्थान स्थान पर जय के म्राशीवीद पाता हुआ वह राचसेन्द्र सभा में पहुँच गया। वह सभास्थान सोने चाँदी से विछा हुआ था, ग्रीर वीच बीच में स्फटिकों से गुथा हुया था। वह सोने के तारें। से खचित था। उसमें पट्टवस बिछे हुए थे, छ: सी

पिशाच उसकी रचा कर रहे थे और वह विश्वकर्मा की कारीगरी से सुशोमित था। वहाँ जाकर वह पत्रों से बने हुए आसन पर बैठ गया। उस पर प्रियक मृग का नर्म चमड़ा विछा हुआ था। उसने दूतों को बुला कर आज्ञा दी—''जाओ, राचसों को बुला लाओ। क्योंकि मुक्ते शत्रुओं के साथ वड़ा काम करना है।" राजा की इस तरह आज्ञा पाकर वे दूत लंका के प्रत्येक घर में जा जा कर राचसों को रावण की आज्ञा सुनाने लगे। वे लोग राजा की आज्ञा पाते ही कोई तो रथों पर, कोई घोड़ों पर, कोई हाथियों पर और कोई पैदल ही शीव्रतापूर्वक राजसभा में जाने की तैयारी करने लगे। उस समय वह नगरी रथों, हाथियों और घोड़ों से ऐसी शोभा पा रही थी जैसे गरुड़ों से आकाश शोभा पाता है।

भ्रव वे राचस सवारियों पर सवार हो होकर सभा के द्वार पर पहुँचे ग्रीर ग्रपनी भ्रपनी सवा-रियों की वाहर छोड़कर सभागृह में ऐसे चले गये जैसे कि सिंह पर्वत की गुफाओं में घुस जाते हैं। उन्होंने राजा की प्रणाम किया ग्रीर उससे ग्रादर पाकर कोई चौकी पर, कोई आसन पर भ्रीर कोई ज़मीन पर ही बैठ गये। इस तरह, राजा के हुक्म से वे सब इकट्टे हो गये। उनमें श्रच्छे श्रच्छे मन्त्री, सब विषयों के पण्डित ग्रीर गुगाज्ञ, सर्वज्ञ, ग्रीर बुद्धि के पारङ्गत इकट्टे हुए। उनमें बहुत से शुरवीर थे। ग्रब उस सुवर्ग-मूषित रमग्रीय सभा में अञ्छे रथ पर चढ़ कर विभीषण भी जा पहुँचे। इसमें सब कामों का निश्चय करने के लिए श्रीर लोगों को सुख पहुँचाने के लिए फुंड के फुंड राचस पहले से ही इकट्टे हुए थे। उन्होंने अपना नाम ले कर राजा को प्रणाम किया। शुक ग्रीर प्रहस्त भी वहाँ

पहुँचे। उन्होंने भी उसी तरह राजा की प्रणाम किया। राजा ने सवकी बैठने के लिए अलग अलग आसन दिया। वहाँ सोने के और अनेक तरह के मिण्यमूपणों की धारण किये हुए जो राचस बैठे थे उनके शरीरों में अगर और चन्दन लगे हुए थे; उनकी सुगन्ध और मालाओं की ख़ुशबू सभा-मण्डप भर में महकने लगी। वहाँ न तो कोई किसी की खुलाता, न कोई व्यर्थ वकवाद करता और न कोई ज़ोर से बातचीत ही करता था। सब पूर्णमनेत्थ और तेज़ पराक्रमवाले थे। वे केवल अपने खामी के मुँह की ओर देख रहे थे। उस समय शस्त्रधारियों और बड़े पराक्रमियों के वीच में रावण की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे आठ वसुओं के वीच में इन्द्र की होती है।

#### बारहवाँ सर्ग । मन्त्रियों का विचार।

प्रविधा ने उस सभा की अच्छी तरह देख कर प्रहस्त नामक सेना-पित से कहा—''हे सेनापते! सेना में चार तरह के मनुष्य हैं—रथ पर चढ़ने वाले, हाथी पर बैठनेवाले, घुड़सवार ग्रीर पैदल। इन चारों तरह के लोगों को, नगर की रचा करने के लिए, तुम ठीक ठीक नियत कर दे।।" भ्राज्ञा पाते ही, सब काम ठीक ठाक करके, राजा के पास प्रहस्त थ्रा बैठा ग्रीर कहने लगा—''मैंने थ्राप के थ्राज्ञानुसार वाहर ग्रीर भीतर सेना नियत कर दी है। श्रव श्राप की जैसी इच्छा हो वैसा की जिए।" प्रहस्त की वात सुनकर राज्य के हितेपी लोगों से रावण श्रपने सुख की चाहना से यह वात

वोला—हे भाइयो ! सङ्घट कं समय प्रिय-प्रप्रिय, सुख-दुख, हानि-लाभ, दित-ग्रदित, धर्म-ग्रर्थ ग्रीर काम की सब बातें तुम लेगि जानते हो। तुमने सदा बढ़े बढ़े कामीं का श्रारम्भ किया जोकि मन्त्रों के द्वारा निश्चित किये गये थे। वे कभी निष्फल नई हुए। सोम, यह श्रीर नचत्रों के सहित देवताश्रों सं घिरे हुए इन्द्र की तरह तुम्हारं द्वारा में बहुत लक्सी पा सकता हूँ। में सब तरद के कामों में ग्राप लोगों की राय लेना चाहता या पर कुम्भकर्ण की नींद की मारे में इस बात की प्रकट न कर सका। यह महावली कुम्भकर्षे छः महीने वाद श्रव से।कर उठा है। वह यहाँ पर मैं।जूद है। ध्रव मैं उस वात की प्रकट करना चाहता हूँ। वह बात यह है कि जनकराज की पुत्री, राम की प्यारी पटरानी सीता की में दण्डकारण्य में न्यित राज्यों की यस्ती से डठा लाया था। वह मेरी सेज पर नहीं सीना चाहती। तीनों लोकों में उसके परायर सुभे कोई खी दिखलाई नहीं पड़ती। क्योंकि उसकी पतली कमर है, सोटी सोटी जैवाएँ हैं, शरद ऋतु के चन्द्रमा का सा उसका मुखड़ा हैं, सोने का सा रङ्ग है। वह मय के द्वारा वनाई हुई माया के समान मेा दिनी है। उसके पेरों के तलुए लाल, चिकने धीर घड़े प्रशंसनीय हैं। वे लाल नाखुनों से सजे हुए हैं। उन्हें देख देखकर मेरा काम श्रत्यन्त जायत है। रहा है। सीता हवन की हुई जलती श्राग श्रार सूर्य की प्रभा की तरह है। इसके सुन्दर विमल मुँह का देख कर में विवश हो काम के वश हो गया हूँ। वह मुख ऊँची नासिका श्रीर मनोहर नेत्रों से सुशोभित है। काम के वशीभूत होने सं इस समय मेरी ऐसी दशा हागई है कि क्रोध और हर्प दोनों मेरे लिए समान हो रहे हैं।

मेरे शरीर का रंग वदल कर कुछ ग्रीर ही ही गया है। शोक ग्रीर सन्ताप से मैं दुखी हो रहा हूँ। उस भामिनी ने रामचन्द्र की प्रतीचा करने के लिए सुभासे एक वर्ष की भ्रविध माँगी है। मैं उसे स्वीकार कर चुका हूँ। पर निरन्तर काम की पीड़ा से में ऐसा धक गया हूँ जैसा रास्ते का चला हुआ घोड़ा घक जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि वे वानर ग्रीर दशरघ के देनों बेटे जलजीवें। से पूर्ण इस भ्रधाह समुद्र की किस तरह पार कर सकेंगे। मैं यह भी सोचता हूँ कि उस एक ही वानर ने इमारी बढ़ी हानि कर डाली थी। भाइया ! कामों की गति का समभ्तना बड़ा कठिन है। तुम श्रपनी श्रपनी बुद्धि श्रीर वल के श्रनुसार कहते जाश्री, हम सुनते हैं। यद्यपि इमकी मनुष्य से डर नहीं है ता भी विचार करना ही चाहिए। देखो, देवासुर-संमाम में मैंने तुम्हारे साघ विजय ही पाई थी। तुम जोग वही श्रव भी हो; दृसरे नहीं। मैंने सुना हैं कि सुप्रीव ग्रादि वानर श्रीर वे देानें। वीर ससुद्र के उस पार श्रागये हैं। सीता की तो किसी प्रकार देना ई नहीं। हो, इन्हें मारना ज़हर है। इस विषय में श्राप लोग विचार करें श्रीर निश्चित वात कहैं। में ते। किसी दूसरं की, यहाँ तक कि इन्द्रं प्रादि घड़े बड़े राजाध्रों की भी, शक्ति ऐसी नहीं देखता कि वे यानरें। के साथ समुद्र के इस पार श्रासकें श्रीर मुक्ते जीत सकें।

काम-पीड़ित रावण का इस तरह भींखना सुन कुम्भकण कोचित है। कर वेला—हे राजन ! जव ग्राप उनकी स्त्री सीता को ज़बरन उठाकर यहाँ ले ग्रायं घे उससे पहले एक वार भी श्राप ने इस विषय में कुछ विचार करके निश्चय किया था?

उस समय श्राप को हम लोगों की राय ज़रूर लेनी चाहिए थी। उस समय ते। श्राप श्रपने मन की कर वैठे; श्रीर जब श्रनर्थ का समय श्राया तब हम से राय लेते हैं। जैसे यसुना जब पृथ्वी पर श्राती है तब पहले श्रपने यामुन नामक हद की भरती है, पीछे समुद्र से मिलती है। हे महाराज! यह काम श्रापने श्रनुचित किया है। भला किया से। ते। किया, पर पहले हम लोगों से ग्रापने पूछा क्यों नहीं ? हे दशानन ! जी राजा न्यायपूर्वक काम करता है उसे न ता पीछे पछताना ही पड़ता है ग्रीर न दु:खद्दी करना पड़ता है क्योंकि शास्त्रानुसार वह श्रपनी बुद्धि मैं उस वात का निश्चय कर लेता है। परन्तु उपायरहित श्रथवा विपरीत सब काम ब्रोर हैं। ऐसे काम उसी तरह दूपितं माने गये हैं जैसे कि श्रभिचार कर्मों में श्रसावधानी से दी हुई श्रमि की श्राहति। जो राजा पहले करने योग्य कामों को पीछे श्रीर पीछे करने योग्य कामों को पहले कर डालता है वह नीति धीर श्रनीति नहीं सम-भता । जो मनुष्य खभाव से चपल होता है, उस के कामों में शत्रु लोग इस तरह छिद्र हूँ ढ़ा करते हैं जिस तरह कि कौंच पर्वत के छिद्र की हंस देखते हैं। है राजन् ! छापने विना समभे वूभे यह वड़ा भारी काम भ्रारम्भ कर दिया। यह बड़ी भ्रच्छी बात हुई कि राम ने श्रभी तक तुम्हें इस तरह मार नहीं डाला जिस तरह विप-मिश्रित मांस प्राची की मार डालता है। शत्रुत्रों के साथ तुमने यह विल-चाग काम कर रक्खा है। अच्छा, मैं तुम्हारे शत्रुश्रों को मार कर इसे ठीक करूँगा । हे निशाचर ! मैं तुम्हारे शत्रुओं को उच्छित्र कर दूँगा। यदि इन्द्र, सूर्य, श्राग्न श्रीर वायु भी श्रावे तो भी मैं उनसे

लहूँगा। कुवेर श्रीर वक्ष्य को भी कुछ न समभूँगा। देखेा, पर्वताकार मेरा शरीर है, परिघ
मेरा शक्ष है श्रीर तीखे तीखे मेरे दाँत हैं। जब
में गरजता हुआ युद्ध में खड़ा हूँगा तब इन्द्र भी
डर जायँगे। जो मुक्ते एक बाग्य मार कर दूसरा
मारने लगेगा तब तक में उसका ख़न पी लूँगा। हे
रावग्य! तुम अपने मन की ठीक ठीक समकाश्री।
दशरथ के पुत्र को मार कर सुख देनेवाली जय
में तुमको दूँगा। उसके लिए यत्न करूँगा, श्रीर
दोनों माइयों को मार कर सब बानर यूथपतियों
को खा जाऊँगा। तुम विहार करो; वाक्ग्यी (शराव)
पिश्रो; दु:ख छोड़ दो श्रीर अपने हित कार्यों को
करो। राम के मारे जाने पर, श्रन्त समय में, सीता
तुम्हारे वश में हो जायगी।

#### तेरहवाँ सर्ग ।

राक्षसों का, पहले की तरह, प्रलाप करना और रावगा का ज़बरन पर-स्त्री-गमन में शाप पाने का समाचार कहना।

्विया को कोधित दंख महापार्श्व राचस महाराज, जिस वन में मृग थ्रीर साँप रहते हैं उसमें जो मनुष्य मधुपान नहीं करता वह मुर्ख है। हे श्रायुनाशिन ! श्राप ईश्वर हैं। श्रव श्रापका ईश्वर श्रीर कीन हो सकता है ? श्राप शत्रुश्रों के मस्तकीं को विदीर्थ करके वैदेही के साथ विहार कीजिए। हे महाबल ! श्राप सीता के साथ, मुर्ग की तरह वर्ताव कीजिए थ्रीर भोग-विलास कीजिए। जव श्रापका मनोरथ सिद्ध हो जायगा तब श्रापकी खर ही क्या है। पीछे जब कोई कार्य-श्रकार्य श्रा पढ़ंगा तब देखा जायगा। मीके पर जैसा होगा वैसा देखा जायगा। कुम्भकर्या श्रीर इन्द्रजित् दोनों हमारं साथ वज्रधारी इन्द्रकों भी राक सकते हैं; दृसरे की घात ही क्या है। चतुर लोगों ने शत्रु को वश में करने के लिए साम, दान ग्रीर भेद—ये तीन उपाय नियत किये हैं। में, इन तीनों को छाड़ कर, फंबल दण्ड ही के द्वारा श्रपना काम पृरा करना चाहता हूँ। हे महावल! जब श्रापके शत्रु यहाँ श्राजायँगे तथ हम उनको श्रपने शत्रु हो के प्रताप से वश में कर लेंगे; इसमें सन्देह नहीं।

महापार्श्व की वार्ते सुन कर रावण उसकी वातों का समर्थन करता हुआ बाला—हे महा-पार्श्व! में श्रवना पुराना समाचार सुनाता हैं। वह श्रभी तक किसी का मालूम नहीं। बहुत दिनों की वात है कि प्रश्विकस्थली नामक भ्रप्सरा ब्रह्मलोक में जाती थी। वह श्राग की ली की तरह चमक रही थी। मैंने उसे देखा। पर वह मुर्भ दंखते ही उर गई किन्तु काम के वशीभूत द्वाकर मैंने उसके साथ ज़बरन भाग किया । उसे मैंने वखरिएत कर डाला। पीछे वह, मली हुई कमिलनी की तरह, वेश वना कर पितामह के घर गई। यहापि उसने हाह्या को मेरा अपराध नहीं वतलाया तवापि में समभता हूँ कि उन्होंने उसके चेहरे से वह बात जान ली। उस समय त्रहादेव कोधित हो कर मेरे विषय में बोले कि 'हेरावण! श्राज से यदि तू दूसरे की स्त्री के साथ ज़बरन भाग करेगा तो तेरे सिर के सी दुकड़ें हो नायेंगे।' इसी से मैं ऐसे शाप से डर रहा हूँ ग्रीर सीता को ज़बरन भ्रपनी सेज पर नहीं

ले जाता। पर देखो, समुद्र की तरह मेरा वेग और वायु की तरह मेरी गति है। वह दशरथ का पुत्र क्या इस वात को नहीं जानता, जो मुक्त पर चढ़ाई करना चाहता है ? पर्वत की कन्दरा में सोये हुए श्रीर मृत्यु के तुल्य क्रोधित सिंह की कीन मनुष्य जगाना चाहता है ? मेरे हाथ से छूटे हुए दे। जीभ-वाले साँपों की तरह बायों को राम नहीं देखते जो मुभसे भिड़ना चाहते हैं। देखा, वज्र के तुल्य श्रीर धनुष से सैं। तरह से छूटने वाले अपने वाणों से में राम को ऐसे भस्म कर दूँगा जैसे श्राग की चिनगारियों से कोई हाथी को भस्म कर दे। मैं श्रपनी सेना लेकर उनकी सेना की इस तरह दवा लूँगा जिस तरह सूर्य अपनी प्रभा से नचत्रों की प्रभा को दबा लेता है। देखो, न मैं इन्द्र से जीता जा सकता हूँ ग्रीर न वरुण से। मैंने ग्रपने बाहुवल से इस पुरी की कुवेर से छीन लिया है।

#### चौदहवाँ सर्ग । न्यायमार्गानुसार विभीषण का उपदेश करना ।

हुस तरह रावण की वातें श्रीर कुम्भकण की गरजना सुन कर विभीषण ने राचसराज से कहा— हे राजन! यह सीतारूपी महासर्प श्रापके गलें में किसने लपेंट दिया है? इस महासर्प की भुजाश्रों का अन्तर श्रर्थात् हृदय भाग ही इसके शरीर की विशालता है। इसमें चिन्तारूप महाविप है, थोड़ा हँसनारूप तीखी डाढ़ें हैं श्रीर पाँच श्रॅगुलिरूप पाँच मस्तक हैं। इससे जब तक पर्वत के श्राकार वाले, दन्त श्रीर नखरूप श्रायुधवाले वानर इस लङ्का- पुरी पर चढ़ नहीं दौड़े हैं तब तक राम को सीता दे डालो। हे भाई! जब तक वज के तुल्य और वायु के समान वेगवाले राम के बाण राचसों के सिरों को हुकड़े हुकड़े नहीं करते तब तक सीता को लीटा दो। हे राजन ! कुम्भकर्ण, इन्द्रजित, महापार्व, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ और अतिकाय इनमें से कोई भी ऐसा समर्थ नहीं जो संप्राप्त में राम को रोक सके। तू जीते जी राम से न छूटेगा। तेरा रचक चाहे सूर्य हों और चाहे देवता हों, तू जाहे इन्द्र की गोद में जा कर बैठ, या मृत्यु की, चाहे आकाश में जा कर छिप चाहे पाताल में पर राम से तेरा बचना कठिन है।

विभीषण की ऐसी वाते सुन कर प्रहस्त बेला कि न हम को देवताओं से डर है और न दैशों से। संप्राम में यत्त, गन्धर्व, महानाग और पित्रश्रेष्ठ गरुड़ से भी हम नहीं डरते, फिर एक राजपुत्र राम से हमकी किस तरह भय होगा ?

प्रहस्त की इन श्रहितकर वातों को सुन कर, धर्म अर्थ श्रीर काम के विषयों को ख़ुब समक्षने वाले राजहितैषी विभीषण ने कहा—हे प्रहस्त ! देखो, राजा, महोदर, कुम्भकर्ण श्रीर तुम कोई भी राम के विषय में ठीक बात नहीं कह रहे हो। तुम लोगों का कहना ऐसा ही श्रसम्भव है जैसा कि श्रधमें बुद्धि वाले मनुष्य को स्वर्गप्राप्ति श्रसम्भव है। हे भाई! भला रामचन्द्र को मैं या तुम, या सव राचस किस तरह मार सकते हैं। वे सब बातों को श्रच्छी तरह जानते हैं। तुम तो ऐसी बात कहते हो, जैसे बिना नाव के कोई मनुष्य समुद्र पार जाने के लिए तैयारी कर रहा हो। हे प्रहस्त ! धर्मप्रधान महारथ इच्वाक्चवंश में उत्पन्न श्रीर सब कामों में समर्थ

श्रीरामचन्द्र के संप्राम में देवता लोग भी दाव पेंच भूल जाते हैं। श्रीरामचन्द्र के पैने, कङ्कपच से भूषित श्रीर श्रसहा बाण तुम्हारे शरीर को जब तक नहीं छेदते तभी तक तुम्हारा यह वकवाद है। प्राणों को हरने वाले, वज्र के तुल्य वेगवान श्रीर तेज राम के वाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके नहीं घुसते इसी से तुम वकवक कर रहे हो। देखो रावण, त्रिशिरा, कुम्भकर्ण का पुत्र निकुम्भ, इन्द्रजित श्रीर तुम, इनमें से कोई भी युद्ध में उनके पास खड़ा नहीं रह सकता। देवान्तक, नरान्तक, महावली एवं महारथ श्रतिकाय तथा श्रकम्पन, ये सव संग्राम में राम के सामने कभी खड़े न हो सकेंगे।

ये राजा तो काम के वश में हो रहे हैं। उनकी तुम लोग, राचसों का नाश करने के लिए, मान दे रहे हो। तुम मित्ररूप शत्रु हो। इस राजा का खभाव तीखा झौर विना समभे वूभे काम करने का है। हे राचसो ! अव मैं जो कहता हूँ उसे तुम लोग करे।। महावली श्रीर हज़ारों मस्तक वाले राम के वैररूप भयानक साँप से लिपटे हुए इस राजा को तुस लोग किसी तरह वचात्रो। हे भाइयो! डरेा मत; वाल पकड़ कर या ज़बरन राजा की बाँध कर इस विपत्ति से ऐसे वचाओ जिस तरह भया-नक भूत लगने पर मनुष्य को किसी न किसी तरह वचाते हैं, पर श्रनादर से डरते नहीं। ऐसा मत कहो कि राजा बड़ा वली है। यह वात हो नहीं सकती। मैं कहता हूँ कि तुम लोग इकट्टे हो कर यह काम करो । हे भाइयो, भ्रगर तुम ऐसा न करोगे तो उसके सित्र ग्रीर सब मनेरिय मिट्टी में मिल जायँगे। यही नहीं, किन्तु लङ्का की भी मिट्टी में मिली हुई सी समभो । हे राचसी ! इस समय इस राजा पर जल से भरा हुआ रामरूप समुद्र आक्रमण करना चाहता है और पाताल के तुल्य गहरे राम- रूप सागर के मुँह में यह गिरना चाहता है। इस- लिए आप का यही उचित है कि सब इकट्टे होकर इस राजसपित का बचाओ। यही न्याय्य है। देखो, में यह वात राजसों के, इस नगरी के, और मित्र-वान्धवों तथा राजा के हित के लिए कह रहा हूँ। मेरा यही सिद्धान्त है कि यह रावण राम की सीता को उन्हें समर्पण कर दे। देखो अपने और शत्रु के बल, खिति, हानि और युद्धि इन सब की अच्छी तरह युद्धि से पहले विचार करके, खामी के हित के योग्य जो बात कहता है उसीकी मंत्री कहना चाहिए।

#### पन्द्रहवाँ सर्ग ।

विभीपण का इन्द्राजित् को फटकारना।

वृहरपित के समान बुद्धिमान विभीपण की वातें सुन कर इन्द्रजित् ने कहा कि हे चचा! तुम यह डरपोंक मनुष्य की तरह क्या श्रनर्धक कह रहं हो ? जो इस कुल में उत्पन्न नहीं भी हुआ होगा वह भी ऐसी वात न कहेगा श्रोर न करेगा ही। देखों भाइयो! मेरे पिता के छोटे भाई यह एक विभीपण ही इस कुल में ऐसे पैदा हुए जो सत्य, वीर्य, पराक्रम, धेर्य श्रोर शीर्य से हीन हैं। हे डरपोंक विभीपण! मनुष्यराज के उन दोनों पुत्रों की शक्ति हैं ही कितनी सो? उनका तो हमारा एक छोटा सा राचस मार सकता है। तुम इतना भय क्यों दिखा रहे हो ? देखो, तीनों लोकों के नाथ को मैं पृथ्वी पर पकड़ लाया था। उस समय सब देवता सुभसे पीड़ित हो कर भाग गये। ऐरावत

वड़े ज़ोर से चिछा रहा था। उसे भी मैंने खींच कर पृथ्वी पर गिरा दिया छीर उसके दाँतों को खींच कर देवताछों की भी भयभीत कर दिया था। मैं देवताछों का भी गर्वनाशक छीर देखों को शोक देने वाला हूँ। मैं उन चुद्र राजपुत्रों के पास क्यों न ठहर सकूँगा?

बड़े तेजस्वी मेघनाद की इन वातों की सुनकर विभीपण ने फिर कहा--हे तात! विचार करने में तुन्हें निश्चय नहीं है । अब तक तुम कची दुद्धि के वालक ही हो। इसी कारण तुम अपने नाश के लिए वहुत से भ्रनर्थकारी वचन वक गये। तुम रावण के पुत्र इन्द्रजित् कहलाते ही सही, पर तुम क्षेवल राचसराज के मित्रमुख शत्रु हो। क्योंकि राम के द्वारा जिसका इस तरह नाश होनेवाला है उसे सुनकर तुम मोह से उसी वात का समर्थन करते हो। इससे मालूम हुन्ना कि तुम मारने के योग्य भ्रीर कुयुद्धि हो भ्रीर वह भी मारने के योग्य है जा तुम जैसे धालक धीर श्रत्यन्त साइसी की इस विचारसभा में ले श्राया। क्योंकि तुम मूर्ख, ढीठ, नम्रता-रहित. तीच्या-स्वभाव, श्रल्पवृद्धि, दुष्टात्मा भ्रीर श्रसन्त कुवुद्धि हो। तुम्हारी वाते तो लड़कें। की नाई जान पड़ती हैं। भला कहा तो सही कि संयाम में राम के दाय से छूटे हुए वाणों की कीन सहेगा १ वे वाण ब्रह्मदण्ड के तुल्य प्रकाशमान् हैं, मृत्यु के समान ज्वालाधारी हैं ग्रीर यमदण्ड के े दुल्य हैं। हे राजन् ! धन, रत्न, श्रच्छे श्रच्छे भूपण, भ्रच्छे भ्रच्छे कपड़ें भीर चित्रविचित्र मणि आदि चीज़ों के साथ सीता देवी की राम के श्रधीन कर दे। जिससे हम लोग शोकरहित हो सुखपूर्वक लङ्का में रह सकें।

#### सोलहवाँ सर्ग।

रावण का विभीषण से कठोर वचन कहना त्र्यौर विभीषण का रावण को छोड़ भागना।

न्त्र्रव रावण हितभाषी विभीषण से कठोर बातें " कहने लगा। क्योंकि उसके सिर पर ता मौत नाच रही थी। उसने कहा—शत्रु के, अथवा क्रोधी विषधर साँप के साथ चाहे रहे, पर मित्ररूप शत्र-सेवक के साथ कभी न रहे। हे राचस! मैंने सब लोगें में कुदुन्वियां के शील-खभाव देखे हैं। वे कुटुम्वियों की विपत्ति में सदा प्रसन्न ही हुन्ना करते हैं। देखा, प्रधान, साधक, नैध श्रीर धर्म-शील का कुटुम्बी लोग सदा अनादर ही किया करते हैं श्रीर शूरवीर का तिरस्कार करना चाहते हैं। फिर वे चाहे सदा परस्पर आनिन्दत भले रहे हों पर विपत्ति में स्नाततायी ई हो जाते हैं। वे श्रपना मतलब छिपाये रहते हैं। ऐसे क़ुटुम्बी घोर-रूप बड़े भयङ्कर होते हैं। एक पुरानी बात सुने।। पद्मवन के हाथियों ने जी ऋोक कहे थे, उनकी मैं सुनाता हूँ। उन श्लोकों को उन्होंने उस समय कहा या जब उनके बाँधने के लिए बहुत से आदमी अपने हाथों में रस्से लिये हुए चले आते थे। 'अप्रि. शंस्र ग्रीर फन्दों का इम की कुछ भी डर नहीं है; पर कुटुम्बी, हमारे लिए वड़ा भय पैदा करनेवाले हैं। ये बड़े ही खार्थी होते हैं। क्योंकि ये ही पकड़ने का उपाय बतलाते हैं। १ हे विभी-

<sup>ं</sup>शाग लगानेवाले, विप देनेवाले, शस्त्र लेकर उन्मत्त हुप, धन हरण करनेवाले, चेत्रदारी श्रीर स्त्रीहरण करनेवाले के। श्राततायी कहते हैं।

वण्! हम को यह बात मालूम है कि सब सयों से कुटुम्बी का भय ग्रधिक ग्रीर कष्टदायक है। देखेा न, इस तरह की कितनी ही बाते प्रसिद्ध हैं। जैसे गीओं में हव्य-कव्य का साधन रहता है, खियों में चपलता ग्रीर त्राह्मणों में तपस्या होती है, वैसे ही कुटुन्त्रियों से भय ज़रूर होता है। इसलिए हे भाई! यद्यपि ये वाते अच्छी हैं तथापि मुभो इष्ट नहीं । क्योंकि मैं लोकपुजित ग्रीर ऐश्वर्यवान कुल में पैदा हुआ हूँ तथा शत्रुओं के मस्तकों पर चढ़ा रहा हूँ। हे राचस! जिस तरह कमल के पत्ते पर गिरी हुई जल की वूँदें नहीं ठहरतीं इसी तरह ग्रनायों की मित्रता कभी स्थिर नहीं रहती। जिस तरह शरद् ऋतु में वादलों के गरजने ग्रीर वरसने से कीचड़ नहीं होती वैसी ही अनायों की मैत्री है। जिस तरह भैरि भली भाँति फूलों का रस पीकर भी वहाँ नहीं रहते— अर्थात् उस जगह की छोड़ देते हैं-वैसी ही मनायाँ की मैत्री होती है। तू भी वैसा ही है। जिस तरह भीरा वड़ी चाह से कास के फूल की पीता है पर उसमें रस नहीं पाता, ऐसा ही अनार्यों का सौहृद है। जिस तरह हाथी पहले नहा कर फिर धूल उठा कर अपने शरीर की मैला कर लेता है वैसी ही अनायों की मैत्री है। ह निशाचर! तुमने जैसी वार्ते कही हैं वैसी अगर दूसरा कोई कहता ते तत्काल मारा जाता। हे कुलनाशक ! तुभ्ते धिकार है।

जब विभीषण यों बुरी तरह धिकारा गया तय चार राचसों के साथ हाथ में गदा लिये हुए वह स्राकाश की स्रोर उड़ गया। स्राकाश में जाकर वह क्रोधपूर्वक कहने लगा—हे राजन्! तुम मेरे भाई हो, जो चाहो सो कहो। तुम बड़े होने से पिता के

तुल्य माननीय हो पर तुम धर्म-मार्ग पर चलने वाले नहीं हो। श्राप बड़े हैं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी बुरी बात न सहूँगा। क्योंकि मैंने जी कुछ कहा था वह तुम्हारे ही हित के लिए था। अन्त में मेरी ही कही हुई वातें होगी। हे राजन! अनात्मज्ञ मनुष्य काल के वश में हो कर हित की . वात नहीं करते। हे राजन्! सदा मीठी मीठी वातें करने वाले मनुष्य बहुत मिलते हैं, पर श्रप्रिय किन्तु न्यायानुसारी वचन वीलनेवाला श्रीर सुनने वाला मनुष्य मिलना कठिन है। मैं ऐसी वात कभी न कहता लेकिन क्या करूँ; सव प्राणियों के नाशक काल के जाल में तुम की फॅसे तुए श्रीर नष्ट होते देख कर मैं चुपचाप कैसे वैठा रहता? भला घर को जलते हुए देख कर कोई चुपचाप भी वैठा रहता है ? हे रावण ! मैं यह नहीं देखना चाहता कि जलती हुई आग की तरह, पैने और काश्वन-भूषित राम के वाणों से तू मारा जावे। शूरवीर, वलवान श्रीर अस्त्रों के चलाने में चतुर मनुष्य भी . काल के वश में होकर, वालू के पुल की तरह, युद्ध में वहुत जल्दी ढह पड़ते हैं। हे भाई! गुरु समम कर श्रीर हित की चाइना से मैंने जी कुछ तुमसे कहा हो उसे चमा करना । अपने की और इस नगरी की वचाइए। ग्राप का मङ्गल हो, अव मैं जाता हूँ। अब मेरे न रहने से तुम सुखी रहा।

#### छन्द ।

वरज्यों बहुत हित चाहि । तुम वचन मांनत नाहिं । तव मीच श्राइ तुलान । श्रव करहु जी मन मान ॥ जेहि काल सिर पर नाच । तेगहहिँ नहिं हित साच ॥

#### सत्रहवाँ सर्ग ।

विभीषण का रामचन्द्र के पास जाना श्रोर वहाँ इसे रखने का विचार होना।

द्वस तरह कह कर विभीपण थोड़ी देर में श्रीराम-चन्द्रजी के पास प्रा पहुँचे। प्राय वहाँ विभीपण की वानर्र्सेनापितयों ने श्रीर सुप्रीव ने भी देखा। वह पर्वत की चोटी की तरह वड़ा, तेज से जलता हुआ सा. श्रीर श्रन्छे अच्छे श्राभूपणों से सजा हुश्रा था। वह ग्राकाश-मार्ग से जा रहा था। उसके वे चारों सेवक भी कवच पहने, हिथयार लिये भीर भच्छे अच्छे भूपणें से भूपित थे। इसके वाद सुप्रीव ने घोड़ी देर मन में कुछ सीच विचार कर हतुमान् भ्रादि वानरों से कहा कि देखेा, चार राचसें की साध ले यह कीई राचस हम लीगीं को मारते के लिए चला भ्राता है। सुपीव की ये वातें सुनते ही वानर लोग वृत्तों स्रीर शिलात्रों की ले लंकर कहने लगे कि राजन ! इन दुष्टों की मारने के लिए हमें प्राज्ञा दीजिए। हम इनकी मार कर जुमीन पर गिरा दें। इस तरह वे वातचीत करही रहें घे कि विभीपण, सागर के उत्तर किनारे पर पहुँच, श्राकाश में ही ठहर गया श्रीर वड़े ज़ोर से वेाला जिससे सुप्रीय श्रीर श्रन्य वानर सुन लें।--

'राचसों के राजा, श्रत्यन्त हुराचारी रावण का में छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीपण है। रे रावण ने जनस्थान से सीता का हरण किया श्रीर जटायुकी मारा था। श्रव वह वेचारी सीता राचिसयों के बीच में विवश श्रीर दीन हो कर सुरचित पड़ी हुई है। मैंने रावण की कितनी ही हेतुयुक्त वातों से समभाया कि तू रामचन्द्र की सीता दे दें; परन्तु

वह मेरा कहना क्यों मानता, वह तो काल के वश में है। मृत्यु चाहने वाला मनुष्य दवाई का सेवन नहीं करता, उसकी समभ उलटी हो जाती है। यही दशा मेरे उस भाई की है। उसने मुमसे बड़ी कठोर वातें कहीं श्रीर दास की तरह मेरा श्रनादर किया। इसलिए में पुत्रों श्रीर की की छोड़ करके श्रीरामचन्द्रजी की शर्या लेने श्राया हूँ। सब की शर्या देने वाले महात्मा श्रीरामचन्द्र से श्राप निवेदन कर दीजिए कि विभीषण मैं।जूद है।"

्विभीपण की ऐसी वार्ते सुन कर सुप्रीव बहुत जल्दी वहाँ से गये ग्रीर जल्मण के सामने श्रीराम-चन्द्रजी से फुछ क्रोध कर कहने लगे—हे राघन!् सेना में श्रकस्मात् शत्रु ग्राया है। मौका पाते ही यह क्रुछ हानि कर डालेगा। इसलिए प्राप बानरों श्रीर शत्रुओं के विषय में, सेना को ठीक ठीक नियत करने श्रीर चलाने में तथा मेदिये के द्वारा शत्रुका हाल जानने में सावधान हो जाइए। देखिए, ये राचस छिप सकते हैं, भ्रन्तद्वीन हो सकते हैं भ्रीर इच्छानुसार भ्रपना रूप भी बदल सकते हैं। ये शूर भी होते हैं। ये कपट-प्रहारी होते हैं। इनका विश्वास कभी न करना चाहिए। मेरी समभ में यह रावण का गुप्तचर—छिपा हुआ दूत-है। कहीं ऐसान हो कि इस लोगों में घुस कर कुछ फोड़फाड़ करदे। निःसन्देह यह इसी लिए भ्राया है। यह ,खुद भी बुद्धिमान् है। ऐसा न हो कि सेना में घुस कर हमला करे। हे प्रभा ! क्षेत्रल मित्र का सैन्य, अपना सैन्य स्त्रीर नै। कर का सेन्य प्रहण करना उचित है। शत्रु के सैन्य की ती सर्वथा छोड़ देना चाहिए। एक ती यह स्वभाव से राचस ही है, दूसरे शत्रु का भाई है श्रीर तीसरे श्रभी श्रभी शतु के पास से चला श्राता है। मैं इसका किस तरह विश्वास करूँ ? रावण का छोटा भाई विभीषण चार राचसों की साथ ले श्राप के शरण में श्राया है। है सर्वसमर्थ राधव! श्राप किश्वय जानिए, इसे रावण ने भेजा होगा। इसलिए मैं तो इसे दण्ड देना ही उचित सममता हूँ। शतु का भेजा हुआ यह राचस कुटिखता से इसलिए श्राया है कि जब श्रापका इस पर पूरा विश्वास है। जाय तब यह माया से छिप कर श्राप पर प्रहार करे। मय मन्त्रियों के इसकी कड़ी सज़ा देनी चाहिए क्योंकि यह उस घातक रावण का भाई है। इस तरह रामचन्द्रजी से कह कर वातरराज सुन्नीव चुप हो गये।

सुग्रीव की वातें सुन कर श्रीरामचन्द्रजी पास वैठे हुए हनुमान् आदि बानरों से वोले—देखेा, कपिराज ने रावण के छोटे भाई के विषय में जो हेतुयुक्त बातें कहीं उन्हें ग्राप लोगों ने भी सुना। बुद्धिमान, समर्थ ग्रीर हितैषी की यही उचित है कि मित्रों के कार्य-संकटों में सम्मति दे। जव राम-चन्द्र ने पृछा ते। उनकी भलाई चाहनेवाले वानर प्रशंसापूर्वक अपनी अपनी राय देने लगे। उन्होंने कहा-हे राधव! तीनों लोकों मैं ऐसी कोई भी बात नहीं जिसे भ्राप न जानते हैं। हम लोगों की श्रांप अपना मित्र समभ कर केवल श्रपनी प्रशंसा के लिए पूछते हैं। स्राप सत्यव्रत, शूर, धार्मिक, दृढ़ पराक्रमी, परीचक, ग्रीर स्मृतिमान् हैं। परन्तु श्रापने अपने मन का वोक्त सुहदों पर रख दिया है इसिलए त्राप के सब सिचव यथावुद्धि इस विषय में कहें। क्योंकि ये सब हेतु के जानकार, बुद्धिमान् थीर समर्थ हैं।

इसके वाद अड़्रद वोले—यह विभीपण शत्रु को पास से आया है इसिलए इसके विपय में विचार करना ही चाहिए। एकाएक इसका विश्वास न करना चाहिए। क्योंकि धूर्व लोग अपने मन की वात को छिपा कर मीका पाते ही चात करते हैं। यदि ऐसा हो तो बड़ा अनर्थ हो जाय। इसिलए अर्थ-अनर्थ का निश्चय करके इस विपय में कोई वात करनी चाहिए। यदि गुण पाया जाय ता इसे रखना चाहिए और यदि दोप देख पड़े तो इसका त्याग करना ही अच्छा है। आप देखिए कि यह कैसा है। यदि इसमें बड़ा दोप हो तो नि:सन्देह इसका त्याग ही कीजिए और यदि इसमें बहुत गुण देख पड़ें तो इसे रख लीजिए।

शरभ नामक सेनापित ने कहा कि है नरव्यान, दूत के द्वाराइसका भेद लेना चाहिए। कोई चालाक बुद्धिमान् भेदिया इसकी परीचा करे। अगर यह निर्दोप हो तो इसे एख लेना चाहिए। इसके बाद शास्त्रबुद्धि से विचार कर जाम्बवान वोले-हे राजन ! वैरी धीर पापवृद्धि राचसराज के पास से यह श्राया है, सो भी श्र-देश श्रीर श्र-काल में; इसलिए इसके विषय में शङ्का करनी उचित ही है। इसके वाद नीतिनिपुण मैन्द नामक वानर वोला कि है नरपतीश्वर ! यह विभीपण रावण का छोटा भाई है। इससे सभ्यता-पूर्वक मीठी मीठी वाते की जायँ। इसके मन के भाव की समम कर, दुष्टता भ्रीर साधुता का विचार कर, जैसा भ्राप समभें वैसा करें। अव संस्कारयुक्त श्रीहतुमान् मधुर वचन बोले -राजन् ! श्राप बुद्धिश्रेष्ठ, समर्थ श्रीर बोलनेवालों में चतुर हैं। स्रापके वचन से वढ़कर किसका वचन हो सकता है ?' चाहे वह-

स्पति ही क्यों न हों, परन्तु बोलने में श्रापको कभी लाँघ नहीं सकते। हे रामचन्द्र ! वाद से, ईर्ब्या से, अधिकता से या किसी कामना से मैं नहीं कहता; किन्तु मैँ वही कहूँगा जो ठीक है और यथार्थ है; वह भी केवल आपके गौरव से । देखिए, अर्थ भीर अनर्थ के विषय में आप के सचिवों ने जो कहा है मैं उसमें बुराई देखता हूँ। क्योंकि कार्यसिद्धि होती नहीं देख पड़ती। महाराज! विना पूछे मन का भाव समभाना कठिन है भ्रीर यकायक **उससे प्रश्न कर बैठना भी भ**दा जान पड़ता है । सचिनों ने कहा कि दृत भेजो, सो बिना मतलब के दूत भेजना भी ठीक नहीं। जाम्बवान ने कहा था कि यह भ्र-देशकाल में म्राया है; मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, ग्राप सुनिए। इसके माने का यही देश भ्रीर यही काल है। एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास आने में जो दोंप श्रीर गुग्र हैं उनको मैं समभा कर कहता हूँ-

रावण की दुष्टता धीर श्रापका पराक्रम देख इसका यहाँ श्राना ठीक श्रीर वृद्धि के श्रनुसार है। श्रापके सचिवों ने कहा है कि श्रज्ञात मनुष्यों के द्वारा इससे पूछना चाहिए। मैं इस विषय में भी तर्क करता हूँ। कोई मनुष्य चाहे जैसा बुद्धि-मान हो पर जब एकान्त में उससे पूछा जाता है तत्र वह श्रवश्य हिचिकचाता है। दूसरी बात यह है कि शायद यह मित्रभाव से, निष्कपटतापृर्वक़ सुख से, यहाँ श्राया हो श्रीर पूछनं से शङ्का करे ते। फिर मित्रभाव न रहेगा। हे राजन ! दूसरे के मन का भाव जल्दी नहीं जाना जा सकता। परन्तु चतुर मनुष्य खर के भेद से श्रीर कण्ठ की ध्वनि से वेलनेवाले के मतलब की जान सकते हैं। हे राघव,

इसकी बोली से कुछ भी बुरा भाव नहीं मालूम पड़ता। इसका मुँह भी प्रसन्न देख पडता है। इस-लिएं मुभी तो कुछ भी सन्देह नहीं जान पड़ता। क्योंकि धूर्त मनुष्य बेखटके श्रीर खत्थबुद्धि होकर नहीं त्राता। इसकी वाणी दुष्ट नहीं है। इससे मुभे सन्देह नहीं।क्योंकि प्राकार की कोई कितना हीं क्यों न छिपावे पर वह छिप नहीं सकता; किन्तु मनुष्य के भीतर के मतलब की वह ज़बर्दस्ती प्रकट कर देता है। हे कार्यज्ञों में श्रेष्ठ ! देखिए, देश श्रीर काल का अच्छी तरह विचार करके जो काम किया जाता है वह जल्दी फल देता है। विभीषण आप को उद्योगी धीर रावण को मिथ्या व्यवहार करने-वाला देख कर श्रीर यह सुन कर, कि श्राप ने बाली का वध कर सुप्रीव को राजगद्दी पर बिठा दिया, राज्य के लालच से बुद्धिपूर्वक यहाँ भ्राया है। हे राघन, इस बात की ओर दृष्टि करके इसे मिलाना चाहिए।

### दोहा।

राच्तस की मृदुता विभा, यथाबुद्धि कहि दीन। संग्रह निग्रह याहि कर, भ्रव सव तव भ्राधीन॥

# त्र्रठारहवाँ सर्ग ।

विचारपूर्वक विभीषण का मिलाना।

वायुपत्र हतुमान की बातें सुन, प्रसन्न होकर, श्रीरामचन्द्र बेलि—सुभे भी विभीषण के विषय में कुछ कहना है। क्योंकि इस विषय में आप सब हितेषियों की बाव में सुनना चाहता हूँ। अगर यह मित्र-भाव से यहाँ आया हो तो मैं इसे कभी अलग नहीं करना चाहता, चाहे उसमें कोई होष भी हैं। क्योंकि सज्जनों के लिए यही बात प्रशंसा के योग्य है। इसके बाद सुप्रीव ने ध्रपनी उसी बात का ध्रमुमोदन किया। वे कुछ सीच समभ्क कर बोले कि चाहे यह बुरा हो या भला, पर है तो राचस ही। इसने ऐसी विपत्ति में पड़े हुए अपने भाई की क्यों छोड़ दिया? जब इसने ऐसे समय में सगे भाई को ही छोड़ दिया तब फिर यह किसका साथ हेगा?

इस तरह वानरराज की वातें सुन कर श्रीराम-चन्द्रजी सव की श्रीर देख कर श्रीर कुछ मुसकुरा कर लक्ष्मय से बोले-देखा, विना शास्त्रों की पढ़े श्रीर विना बृद्धों की सेवा किये ऐसा कहना वड़ा कठिन है जैसा कि वानरेन्द्र ने कहा है । परन्तु इसमें बहुत सूरम विचार मुक्ते जान पड़ता है। वह प्रत्यत्त है श्रीर सब राजाश्रों में पाया भी जाता है। वह यह कि शत्रु दो तरह के होते हैं। एक तो अपने ही कुलवाले और दूसरे पास के देश में रहनेवाले। ये देानें तरह के शत्रु, विपत्ति देख-कर, इमला करते हैं। इसलिए शायद यह विभी-षण, रावण को विपत्ति में फँसा हुन्ना देख कर, उसपर हमला करना चाहता हो। श्रपने कुटुम्बी कितने ही पापरहित भ्रीर धर्मात्मा क्यों न हों, पर अपने हित के काम की ख़ुव ताकत रहते हैं। इस तरह की बातें लोक में देख पड़ती हैं। इसलिए राजा को अपने हितेषी कुटुम्बी के विषय में भी शङ्का करनी ही चाहिए। मतलव यह कि शायद रावण ने शङ्का करके ही इसको अलग कर दिया हो। उस ब्रनादर की न सहकर यह, उससे बदला लेने के लिए, शत्रु-पच में मिलना चाहता हो। शत्रुपच की सिला लेने में तुम लोगों ने जी दोप

दिखलाये हैं उनका उत्तर में शास्त्र-रीति से देता हूँ। उसे तुम लोग सुनो—

हम न तो उसके कुल को हैं और न उसके पासवाले देश के रहनेवाले, जा उसकी हमसे किसी तरह के डर की सम्भावना होगी। वह तो राज्य की इच्छा से भाया हुआ जान पड़ता है। यद्यपि राचस तमागुणप्रधान होते हैं इसलिए मूर्छ होते हैं, तथापि उनमें पण्डित भी पाये जाते हैं। श्रतएव मेरी समभ में तो विभीपण की प्रहणही करना चाहिए। फिर एक कुल में पैदा हुए, परस्पर विश्वास रक्खा धीर श्रापस में ह्वपूर्वक मिले भी रहे; यह बात तो ठीक है परन्तु इस समय युद्ध का हंका वज रहा है इसलिए श्रापस में हर पैदा हुआ होगा। इसी कारण इनमें भेद हो जाना भी सम्भव है। अतएव विभीपण यहाँ भा मिला है। हे प्यारे! सभी भाई भरतही के तुल्य धीर सभी पुत्र मेरेही सहश धीर सब मित्र तुम्हारीही नाई नहीं होते।

इस तरह रामचन्द्रजी की वातें सुनकर लहमण के साथ सुप्रीव उठकर पीर कुछ कुक कर वेलिहे रामचन्द्र ! यह राचस रावण का भेजा हुआ यहाँ आया है। इसलिए हे सर्व-समर्थ ! इसे दण्ड देना ही मैं उचित समभता हूँ। राजन ! यह राचस सिखलाया हुआ कुटिल बुद्धि से यहाँ आया है। जब इस परे विश्वास जम जायगा तथ यह छिप कर आपके या लहमण के या हमारे उत्पर हमला करेगा। यह उस घातक रावण का भाई है। इस लिए सचिवें सहित इसकी मारनाही उचित है। इस तरह कह कर किपराज चुप हो गये।

. सुप्रीव की राय की सुन कर श्रीर कुछ सीच

कर रामचन्द्र वोले — धुनो सुन्नोव ! यह राचस चाहे दुष्ट हो चाहे सजनं, परन्तु उसकी क्या मजाल जो हमारा ज़रा सा भी श्रहित, किसी तरह, कर सके। हे वानरराज ! पिशाच, दानव, यत्त श्रीर पृथ्वी के सब राजसें को मैं चाहूँ तो उँगली के प्राप्रभाग से मार डालूँ। मैंने सुना है कि कबूतर ने शरण में भाये हुए शत्रु को, यथातिधि सत्कार कर, श्रपने मांस का भोजन करने के लिए न्योता दिया था। देखेा, पत्ती होने पर भी उस कवृतर ने अपने उस शत्रु को ग्राहर दिया जिसने उसकी कवृतरी 'र्ज्ञान ली थी'। फिर मेरे जैसा मनुष्य सत्कार क्यों नं करेगा ? प्राचीन समय में सत्यवादी कण्व ऋषि के पुत्र कण्डु ने जी बात कही थी उसे भी सुनी। वह यह कि हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाते हुए, दीन की तरह शरण में आये हुए, शत्रु को भी-दया का पालन करने के लिए-न मारना .चाहिए। शत्रु चाहे श्रात्त हो चाहे श्रहङ्कारी, यदि वह शरण में श्रावे तो श्रात्मज्ञ मनुष्य को चाहिए कि अपने प्राणों का परित्याग करके भी उसकी रचा अवस्य करे। यदि वह शरणदाता भये से या मोह से या काम से, शक्ति रहने पर भी, उसकी ठीक ठीक रचा नहीं करता तो वह पापी धीर लोक-निन्दित है। यदि रचक के देखते हुए वह शरणागत मनुष्य मर जाय श्रीर उसकी रचानकी जाय ती वह रचक के सव सुक्रवों को छीन लेवा है। हे वानरराज! शर्या-ेगत की रचान करने से बड़े बड़े दोष होते हैं। यह प्ररत्ता स्वर्ग के यश की, वल की भीर वीर्य की नाश करनेवाली है। भाई! मैं तो कण्डु मुनि के कथनानुसार काम करूँगा। क्योंकि वह कथन उत्तम धर्मयुक्त, यश का और खर्ग का देनेवाला

तथा फल के उदय से युक्त है। मेरा तो यही व्रत है कि जो एक वार शरण में आजाय और गिड़-गिड़ा कर यह कहदे कि 'में आपका हूँ,' तो फिर में ऐसे प्राणिमात्र को अभय कर देता हूँ। हे किप-श्रेष्ठ! तुम उसको ले आओ। मैंने उसे अभय कर दिया, चाहे वह विभीषण हो या खर्य रावण ही क्यों न हो।

रामचन्द्रजी की इन वातों की सुनकर सुप्रीय प्रेम में भर कर वोले—हें लोकनाथ! प्राप जी ऐसा कहते हैं इसमें प्राप्त्वर्य ही क्या है। ग्रापके सिवा ऐसा सत्त्ववाला ग्रीर धर्ममार्ग पर चलनेवाला दूसरा कीन होगा जी इस तरह कहेगा? मेरा भी श्रन्तरात्मा श्रनुमान से ग्रीर श्रमिप्राय से, सब ग्रीर से, परीचा लेकर विभीषण को ग्रुद्ध ही समभता है। इससे हे राघव! यह विभीषण जल्दी हमारे समान हो ग्रीर हम लोगों के साथ मित्रता कर ले।

कियो विभीषण कहँ सखा, किपपित सम्मित मानि। जैसे सुरपित गरुड़ कहँ, विविध भाँति सनमानि॥

## उन्नीसवाँ सर्ग ।

विभीषण से लड्डा के समाचार पूछना और समुद्र पार जाने का विचार करना।
द्रुस प्रकार रामचन्द्र से अभय पाकर विभीवण, आकाश से फुक कर, पृथ्वी की ओर देखने लगे;
और देख चुकने पर अपने चारों संगियों के साथ
खुशी से नीचे उत्तर पड़े। फिर उन चारों के साथ
विभीषण रामचन्द्रजी के चरणों पर गिर पंड़े। वे
रामचन्द्रजी से धर्मयुक्त और हर्षदायक वाते यों

करने लगे—महाराज! मैं रावण का छोटा भाई हूँ, उसने मेरा अनादर किया है इसलिए सबके शरणदावा आपकी शरण में आया हूँ। महाराज! मैंने लङ्का को, मित्रों को और सारे घन को छोड़ दिया है। अब वो मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके अधीन है।

इस पर रामचन्द्रजी ने उसकी दिलासा दिया। उन्होंने कहा-हे विभीषण ! यह सब ती हुआ। ग्रव तुम सुभी लङ्का के वलावल का ठीक ठीक वर्णन सुनाग्रो। राम की त्राज्ञा पाकर विभीषण सब बतलाने लगा। उसने कहा कि हे रामचन्द्र! ब्रह्मा के वरदान से रावण की गन्धर्व, नाग श्रीर पची श्रादि कोई भी नहीं मार सकता। मुक्तसे वड़ा रावण का एक और छोटा भाई है। वह वड़ा वीर्यवान, महातेजस्वी श्रीर लड्ने में इन्द्र के तुल्य पराक्रम रखता है। उसका नाम कुन्भकर्य है। हे राम ! राचसराज का सेनापति प्रहस्त है। शायद श्रापने इसका नाम सुना हो। इसने कैलास में मणि-भद्र को जीत लिया था। गीर्घांगुलित्राण (गीह की नाई दस्ताने) पहन, कवच की धारण करके और धनुष लेकर संप्राम में श्रदृश्य होजानेवाला इन्द्र-जित् है। यह वड़े संप्राम में, जहाँ वड़े व्यूह की रचना होती है वहाँ, आग को तस कर अन्तर्द्धीन हो रात्रुओं को मारता है। इसके सिवा महोदर, महा-पार्श्व, श्रीर श्रकम्पन ये भी उसके सेनापति हैं। ये लोग युद्ध में लोकपालों की तरह पराक्रम रखते हैं। करोड़ों कामरूपी राचस लङ्का में रहते हैं जो मांस खाते और ख़ून पीते हैं। उनकी साथ लेकर रावण ने लोकपालें। से युद्ध किया था और देवताश्रों सहित उनकी हरा दिया था।

रामचन्द्रजी ने विभीषण की वातें ध्यान लगा कर सुनलीं। फिर वे मन में सोच कर वोले—हे विभीषण! रावण के जिन जिन पराक्रमों का तुमने वर्णन किया उन सबकी में जानता हूँ। प्रहस्त की ग्रीर वेटे सहित रावण की मारकर में तुमकी लंका का राजा वनाऊँगा। यह मैं सच कहता हूँ। रावण चाहे पाताल में जाय या रसातल में या ब्रह्मा के पास चला जाय तो भी सुकसे जीता हुग्रा न बचेगा। में श्रपने तीनों भाइयों की कृसम खाकर कहता हूँ कि पुत्र ग्रीर वन्धुश्रों सहित रावण की मारे विना में श्रयोध्या में पैर न रक्लूंगा।

रामचन्द्रजी की ऐसी प्रतिज्ञा सुन विभीपण ने
प्रणाम करके कहा-हे राघव! मैं राचसों के मारने
में श्रीर लंका के तोड़ने में श्रापकी सहायता करूँगा।
यथाशिक में उनकी सेना में घुस ज़ाऊँगा। इस
तरह वातचीत करते हुए विभीपण को महाराज ने
गले लगा लिया श्रीर लच्मण से कहा—"जाश्रो,
ससुद्र से पानी ले श्राश्रो। में प्रसन्न हूँ। इस
विभीषण का लङ्का का राजतिलक कर दूँ।" इस
तरह सुन कर लच्मण ने बानरों के बीच में विभीपण का राज्याभिषंक कर दिया। रामचन्द्रजी की
प्रसन्नता देख बानर हर्ष-नाद करने लगे श्रीर वाह
वाह की श्रावाज चारों श्रीर से सुनने में श्राई।

अव हतुमान और सुमीव ने विभीषण से कहा-भाई! अव यह वतलाओं कि हम लोग इस अचीभ समुद्र के पार किस तरह जायँ? इस समय इसी उपाय का विचार करना चाहिए जिससे हम लोग सेनासहित इस वरुणालय के पार हों। इस पर विभीषण ने कहा कि रामचन्द्र महाराज समुद्र के शरण में जावें; यही उपाय है। सग्र से खुदवाये जाने के कारण इसका नाम सागर हुआ है। राजा संगर राम के पूर्व-पुरुष हैं। इसलिए अपने कुटुम्बी का काम समुद्र अवश्य करेगा। विभीषणं की बातें सुन कर सुग्रीव रामचन्द्रजी के पास गये श्रीर उनसे समुद्र की उपासना करने के लिए कहा। धर्मशील रामचन्द्रजी की भी यह बात भ्रच्छी लगी। विभीपण की इज्ज़त करने के लिए उन्होंने लद्मण श्रीर सुशीव से कहा-भाई! विभीषण की यह राय सुभी घ्रच्छी मालूम हुई। सुयोव पण्डित ही हैं श्रीर तुम भी राय देने में चतुर हो। इसलिए तुम लोग विचार करके जा अच्छा लगे सो कहो। इस पर लदमण श्रीर सुशीव वेाले-हे राघन ! विभीषण ने जा सुखकारी विचार किया है वह हम लोगों को क्यों न अच्छा लगेगा। क्योंकि इस घार समुद्र में विना पुल बाँधे इन्द्र-सहित देवता भीर दैस भी लङ्का की नहीं पा सकते। इसलिए शूर विभीषण की बात मान कर समुद्र की प्रार्थना करने में तत्पर हो जाइए जिससे हम लोग सेना सहित रावण की लंका में पहुँच सकें।

देाहा। देाउन के दृढ़ मन्त्र सुनि, तहें सागर के तीर। वेदि-विद्व सम डासि क़ुश, वैठे श्री रघुवीर॥

# बीसवाँ सर्ग । रावण का दूत भेजना ।

टुसके बाद रावण का दूत, शाद ल नामक राज्यस, ससुद्र के उस पार गया। सुमीव से रिचत उस वानरी सेना की देख कर वह घवरा गया श्रीर उसने रावण को सब समाचार जा सुनाया। दृत ने कहा--हे राजन ! यह वानर ग्रीर भालुग्रे। का समूह लङ्का के लगभग आ पहुँचा है। यह समूह ग्रगाध, ग्रसंख्य ग्रीर दूसरे समुद्र की तरह देख पडता है। दशरथ के दोनों पुत्र राम ग्रीर लक्ष्मण सीता के उद्धार के लिए था गये हैं। ये उत्तम ग्रीर श्रयन्त रूपवान हैं। ये सब सागर के किनारे श्रा कर ठहरे हुए हैं। इनकी सेना दस योजन के घेरे में आकाशमण्डल की घेरे हुए पड़ी है। महा-राज! इस बात का ठीक ठीक पता मँगवा लीजिए। भ्राप के दूत इस बात की ठीक ठीक जान लेंगे। फिर चाहे तो साम, दान श्रीर भेद से काम लीजिएगा। शाद् ल की ऐसी बातें सुन ध्रीर अपने काम का निश्चय करके रावण ने शुक नामक राचस से फहा—जास्रो, तुम राजा सुमीव से मेरी स्रीर से वह संदेशा कहना जी मैं तुम से कहता हूँ। तुम उनसे, मधुर वाणी से, बातचीत कर कहना कि महाराज ! भ्राप कुलीन श्रीर महाबली ऋच-रजा के पुत्र हैं। यहाँ सेना इकट्टी करने से आपका कोई मतलव सिद्ध होता नहीं देख पड़ता भीर न भ्रापके किसी अनर्थ का निवारण ही देख पड़ता है। फिर तुम तो हमारे भाई के समान हो। मैंने जो राजपुत्र राम की स्त्री का हरण किया, इस बात में श्रापका कीन सा नफ़ा-नुक्सान है ? श्राप श्रपनी राजधानी किष्किन्धा में चले जाइए। क्योंकि यह लङ्का बानरों के द्वारा किसी तरह जीती नहीं जा सकती। देव धीर गन्धर्व तो इसे पाही नहीं सकते, फिर नर ग्रीर वानरों की वो बात ही क्या।

इस तरह राजा का सन्देशा ले कर वह राजस, पत्ती का रूप बना कर, समुद्र के ऊपर ऊपर इस पार भ्रा भ्राकाश में ठहर गया। फिर उसने सुमीव

को रावण का सन्देश सुना दिया। वह सन्देश सुना ही रहा या कि इतने में बानर कूद कूद कर उसे घूसों से मारने लगे श्रीर उसे पकड़ कर ज़बर-दस्ती ज़मीन पर उतार लाये। जत्र उसको वानरों ने बहुत मारा पीटा तब वह कहने लगा—हे काकुत्स्थ! दृत कहीं नहीं मारे जाते इसलिए इन वानरों को मना कर दीजिए। जो दूत अपने खामी का सन्देश छोड़ कर अपनी राय कहता है वह अनुक्तवादी कहलाता है और वही मारने के योग्य होता है। उसकी ये वातें ग्रौर गिड़गिड़ाना सुन कर रामचन्द्रजी ने वानरों की रोक दिया। तव वानरें। ते उसे छुट्टी मिली। वह बानरों के डर से वहाँसे वहुत नल्दी भाग कर श्राकाश मैं पहुँचा श्रीर कहने तुगा -हे सत्वसम्पन्न ! हे महावलवान पराक्रमी पुत्रीव ! बताग्री कि मैं जाकर रावण से क्या हरूँ ? राचस की वात सुन कर सुप्रीव ने कहा कि ाम रावण से यह उत्तर वचन कह देना कि न तुम ोरे मित्र हो, न दयापात्र हो, न उपकारी हो, श्रीर ा मेरे प्यारे हो; किन्तु राम के शत्रु हो। इसलिए रुम सपरिवार, वाली की तरह, मारने के योग्य हो। ां तुमको पुत्र, बन्धु श्रीर कुटुम्बियों सहित मारूँगा। स वड़ी सेना के साथ आकर मैं तुम्हारी सब लङ्का को भस्म कर डालूँगा। तुम उससे कह देना कि रूर्खं! तुम राम से बचन सकोगे। चाहे इन्द्र सहित उब देवता तुम्हारी रचा करने में तत्पर हों, चाहे रुम अन्तर्द्धान हो जाओ, चाहे सूर्य के मार्ग में ग पाताल मैं या शिव के चरणकमलों के नीचे जा युसी; पर राम के हाथ से सक़दुम्ब तुम अपने की -मरा हुआ ही समभो। तीनों लोकों के पिशाच, राचस, गन्धर्व ग्रीर दैसों में ऐसा कोई नहीं जो

तुम की वचा सके। तुमने उस वेचारे जरा-जीर्ष गृष्ठराज जटायु की मार डाला। तुमने इन दोनों भाइयों के सामने सीता की क्यों नहीं हरा ? अव तुम डन्हीं. सीता की लेकर यह नहीं समभते कि महाबली, महात्मा और देवताओं से भी दुराधर्ष रामचन्द्रजी मेरे प्राण हर लेंगे।

इसके वाद ग्रंगद ने कहा-हे महाप्राज्ञ ! यह दूत नहीं है किन्तु भेदिया है। यह सेना की संख्या 🥤 जानने के लिए आया था। इसने सेना की अच्छी तरह देख लिया। भ्रव इसे पकड़ लेना चाहिए। यह लङ्का की न जाने पावे। इमकी यही रुचता है। यह सुन कर सुशीव की स्राज्ञा से वानरों ने कूद कर उसे पकड़ा और वाँघ लिया। तत्र वह श्रनाथ की तरह राने लगा। जब वह ग्रुक राचस प्रचण्ड वानरों से श्रत्यन्त पीड़ित हुआ तव वहुत ज़ोर से रोने ग्रीर रामचन्द्र की पुकारने लगा कि देखिए, ये लोग ज़बरन् मेरे पंख ताडे डालते हैं श्रीर श्राँखें फीड़े डालते हैं। महाराज !यदि मैं मर गया तो मैंने जन्म से लेकर ज़िन्दगी भर जितने पापकर्म किये हैं उन सब का भागी श्रापकी होना पड़ेगा। इस प्रकार उसका विलाप सुन कर राम-चन्द्रजी वेाले - वानरो ! वह दृत है, उसे न मारो । उसको छोड़ देना ही ठीक है।

# इक्कीसवाँ सर्ग ।

समुद्र पर रामचन्द्र का ऋुद्ध होना।

ट्रुसके वाद समुद्र के किनारे कुश विछा कर, पूर्व की ग्रेगर मुँह करके, हाथ जोड़ ग्रीर भ्रपनी वाँह का तकिया बना कर रामचन्द्र लेट गये। महाराज

की भुजाएँ पहले मणि श्रीर काश्वन के विजायों श्रीर मे।तियों के भूपर्णों से भूपित होती थीं। उन्होंने श्रनेक वार भूपण पहनाने के समय उत्तम स्त्रियों का स्पर्श किया था। कभी कभी वे अगुरु, चन्दन श्रीर कभी यालसूर्य के तुल्य चन्दनों से लेपित होतीं। किसी समय यह वाई भुजा सीता के मस्तक से शोभा पाती घी। वह् अुजा तत्तक नाग के तुल्य वड़ी, गंगा-जल से सेवित श्रीर संग्राम में खन्भे की नाई दीखने वाली थी; वह शत्रुश्रों का शोक वढ़ाती, मित्रों की धानन्द देती धीर हज़ारों गीवों का दान कर चुकी थी। ऐसी बड़ी भुजा की सिर के नीचे रख कर श्रीर यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके कि 'स्राज या तो मेरा मरण है। या समुद्र के पार जाना है।' रामचन्द्रजी विधि भ्रीर नियमपूर्वेत्र मीन हो लेट गये। इस नियम का पालन करते करते तीन रातें वीत गईं परन्तु मूर्खे सागर ने रामचन्द्रजीकी अपना रूप न दिखलाया । इससे रामचन्द्र समुद्र पर अत्यन्त कुछ हुए। उनकी प्राँखें लाल हो गई। वे लक्सण से वेलि-देखा, समुद्र की इतना गर्ने है कि वह प्रकट नहीं होता। कारण यह है कि शान्ति, चमा, मृदुता श्रीर कोमल वचन ये सब सज्जनी के गुण हैं। ये गुण-द्दीन मनुष्यों में भ्रासामर्थ्यस्चक हो जाते हैं। श्रर्घात् बुरे मनुष्य इन गुर्णो से गुर्णा की श्रसमर्थ समभते हैं। जो श्रपनी प्रशंसा श्राप करता है, जो दुष्ट ग्रीर ढीट है, जो इधर उधर दौड़ता रहता है क्रीर सत्र जगद दण्ड से काम लेता है उसका सभी सत्कार करते हैं। हे भाई सौमित्रे 🖟 साम से-शान्त रहने से-न नाम होता है, न र्थश मिलता है श्रीर न संप्राम में जय ही मिलता है। हे लच्मण ! म्राज देखना कि मेरे बाणें ने इस

समुद्र के मगर-मच्छों की काट काट कर पानी की रोक दिया है, श्रीर यह भी देखना कि विदीर्थ हुए सांपों की लोधें तैर रही हैं। मछलियों के बड़े बड़े शरीर, जलहाथियों के शुण्डादण्ड, शङ्ख श्रीर शुक्तियों के जाल ऊपर उतराते देख पहुँगे। श्राज में वाणों की मार से समुद्र की सुखा डालुँगा। यह संगुद्र गुभा चमाशील की असमर्थ समभंता है। थिकार है इस तरह के मनुष्य की चमा करने में। हे लचमण ! शान्ति करने से यह सागर मुक्ते अपना रूप नहीं दिखलाता, इसलिए मेरे धनुष ग्रीर सर्प के तुल्य मेरे उन वाणों की लाग्रे। मैं इसी समय समुद्र की मुखा दूँगा। ये वानर पैदल ही समुद्र 📑 के पार चले जायँगे। भ्राज इस अचोभ्य सागर की भी मैं चोभित कर डालूँगा। यह हज़ारों तरङ्गें चें शोभित है श्रीर किनारों की मुख्याद्वा वाँध कर स्थिर है पर में इसे मर्यादा-रद्वित कर दूँगा। यह वड़े बड़े दानवों से पूर्ण है 🔏 इसे मैं गड़वड़ा डालूँगा । इस तरह कह कर्ट, कांधपृणे नेत्र किये श्रीर हाथ में धतुप लिये हुए रामचन्द्रजी उस समय ऐसे देख पड़ते थे लैमे. प्रत्यन्त जलती हुई प्रलयकाल की आग हो । ्रश्चव श्रीरामचन्द्रजी धनुष चढ़ा कर ग्रीर जगत् को क्षेत्रकायमान करते हुए इन्द्र के वज्रकी नाई बाख र्छींड़ने लगे। वे तेज से प्रज्यलित बाग्र बड़ी जल्दी

केंद्र क्रीरामचन्द्रजा वनुष चढ़ा पर कार जनार केंद्र किन्यायमान करते हुए इन्द्र के वज्रकी नाई बाण खेंद्र के तेज से प्रव्विति बाग्र बढ़ी जल्दी स्स समुद्र के जल में घुसने लगे जिसमें कि साँप डर है थे। उस समय मीन मकरों सिहत समुद्र के जल का महाधार बेग वायु के शब्द के साथ उत्पन्न हुया। बड़ी बड़ी तरङ्गों से कम्पायमान, शङ्कों के जाल से लिपटा हुआ और जल के भवरों से परिपूर्ण, वह समुद्र धुँए से लिपटा हुआ देख पड़ने लगा। उसके प्रदीप्त मुँह धीर प्रदीप्त नेत्र वाले साँप तथा

पातालवासी महावीयेवान् दानव लोग बड़े दुखी हुए। हज़ारों मेरु ग्रीर मन्दर के समान बड़ी वड़ी तरंगें डठने लगीं। उस समय समुद्र की तरंगें ता घूमने लगीं ग्रीर नाग ग्रीर राचस घवड़ा उठे। वड़े वड़े ग्राह उत्तट पुत्तट गये । उसमैं बड़े बड़े शब्द सुन पड़ने लगे। इस तरह धनुष को खींचते, बड़ो जल्दी जल्दी वागों को छोड़ते थीर ज़ोर से थास लेते हुए श्रीरामचन्द्र को देख कर लदमण ने दै। इकर "हाँ, हाँग कह कर घनुष की थाम लिया। उन्होंने कहा कि महाराज, इसके विना भी आपका कार्य, दूसरे उपाय से, सिद्ध हो सकता है। देखिए, आप जैसे महापुरुष क्रोध के वशीभूत नहीं होते। ग्राप श्रच्छे व्यवहार की स्रोर दृष्टि दीजिए। इसके वाद स्राकाश-नारी और अदृश्य ब्रह्मर्ष तथा देवर्षियों ने भी बड़े कॅचे स्वर से चिल्ला कर् कहा कि 'नहीं, नहीं,' ऐसा नहीं करना चाहिए; यह वड़े कप्ट की वात है। इस काम को आप रोक दीजिएं ऐसा न कीजिए।

## बाईसवाँ सर्ग । समुद्र का प्रकट होकर पुल बाँघने सम्मति देना।

दूसके बाद रामचन्द्रजी समुद्र से यह का वचन बोले—आज मैं पाताल-सहित इस समुद्र को मुखा डालूँगा। हे सागर! मेरे वाणों से तेरा जल सूख जायगा। तेरे भीतर के सब जीव-जन्तु मर जायँगे। फिर धूल डड़ने लगेगी। मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों के बल से बानर उस श्रीर पैदलही चले जायँगे। हे दानवें के घर! तू जल के द्वारों बहुत बढ़ गया है, इसलिए मेरे पैरिष श्रीर पराक्रम को

नहीं जानता। देख, भाज तेरा काम तमाम करता हूँ। इस तरह कह कर श्रीरामचन्द्र ने वास की ब्रह्मास्त्र के मन्त्र से अभिमन्त्रित कर धनुपपर चढ़ाया श्रीर खींचा। उसे खींचते ही श्राकाश श्रीर भूमि फटने लगी तथा पर्वत काँपने लगे। चारों श्रोर ग्रन्थकार छा गया। दिशाएँ छिप गई। बड़े बड़े सरावर ग्रीर नदियाँ खलवला एठीं। नचत्रों सहित चन्द्र श्रीर सूर्य वेंड़े वेंड़े श्राकर मिल गये। उस समय सूर्य की किरखों से प्रदीप्त होने पर भी आकाश धन्धकार से घिरा हुआ था। सैकड़ों उल्काओं से प्रव्यलित प्राकाश, विजली की गहरी कड़क के तुल्य, शब्दों से नादित हो गया । श्राकाश में बड़े ज़ोर की हवा चलने लगी जिसने वृत्तों की उखाड़ फैंकां भीर धीरे धीरे मेघों की प्रकट कर दिया तथा पर्वतों के श्रमभागों श्रीर शिखरों की तोड़ फोड़ डाला। यह हवा श्राकाश में इकट्टी होकर वड़े ज़ोर से चलने लगी। भ्राकाश से श्रग्निमय वज्रपात होने लगे। दृश्य ग्रीर श्रदृश्य सभी प्राणी वन्त्र के तुल्य महा-भयङ्कर शब्द करने लगे। उनमें से वहतेरे ता मारे डर के लेट गये; ध्रनेक च्याकुल घीर वहुत से दुखी हुए। श्रनेक डर के मारे हिल भी न सके, जहांके तहाँ काष्ठ की तरह पड़े रह गये। जलचर जन्तुओं, तरङ्गों, नागों ग्रीर राचसों से युक्त समुद्र में बड़ा वेग पैदा हुम्रा, जिससे उसका जल किनारे से एक योजन आगे बढ़ने लगा। ऐसा केवल प्रलयकाल में ी होता है।

समुद्र की ऐसी दशा देखकर भी जब श्रीराम-चन्द्र ने श्रपना शस्त्र न हटाया तब समुद्र के बीच से मूर्त्तिमान सागर खर्य ऐसे निकल श्राया जैसे कि उदयाचल पर सूर्य का उदय होता है। उसके साथ . बड़े बड़े प्रदीप्त मुँह वाले साँप देख पड़े। समुद्र के शरीर का रङ्ग पन्ने के समान चमकीला था। वह सोने के भूषण, रहों की माला श्रीर बढ़िया कपड़े पहने हुए था । नेत्र उसके कमल के समान थे। वह सब तरह के फूलों से बनी हुई माला सिर में लपेटे हुए था भीर रहों से जड़े हुए सोने के आभू-षण धारण किये हुए ऐसा मालूम होता था मानें। श्रनेक धातुत्रों सं भूषित हिमवान् हो। उठती हुई तरङ्गों, मेघों धीर भयङ्कर वायु से पूर्ण, गङ्गा श्रीर सिन्धु श्रादि प्रधान प्रधान नदियों से लिपटा हुआ वह सागर हाथ जोड़ कर महाराज से बोला-हे राघव ! पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश, वे पाँचों अपने अपने सभाव के अनुसार वर्तते हैं। क्योंकि यही उनकी सनातन गति है। मेरा भी यही स्वभाव है कि मैं अगाध श्रीर पार जाने के अयोग्य हूँ। यदि मैं उथला हो जाऊँ तो विकार उत्पन्न हो जाय। मैं यह जो भ्राप से कह रहा हूँ वह काम, लोभ या भय से नहीं कहता हूँ किन्तु जो ठीक ठीक वात है उसीकी निवेदन कर रहा हूँ। हे रामचन्द्र ! में प्रमुरागपूर्वक मगर-मच्छों से भरे हुए अपने जल का किसी तरह थामूँगा; आप जिस मार्ग से जायँगे उसे वतलाऊँगा और उसका भार श्रपने ऊपर सहुँगा। जब तक श्रापकी सेना पार उत्तरेगो तव तक ऐसा मार्ग दूँगा जिससे प्राह्मण मार्ग में कुछ भी उपद्रव न करेंगे। ऐसी प्रार्थना सुन कर रामचन्द्रजी बोले-''यह वो तुम सव करोगं, इसमें संदेह नहीं, परन्तु भ्रव य अमोघ बाया कहाँ फेका जाय १०० रामजी की वा सुन भ्रीर उस महाबाग्र की देख कर सागर 🐫 🚉 सकी बाद समुद्र ने फिर कहा कि महाराज ! कहा-हे रधुनन्दन! यहाँ से उत्तर की श्रीर एक

अतिपवित्र मेरा स्थान है। वह द्रुमकुल्य नाम से प्रसिद्ध है। वह देशों में आपही के समान प्रख्यात है। वहाँ पर भयंकर रूपवाले ग्रीर भयंकर काम करनेवाले पापशील भ्रभीर आदि चार लोग रहते हैं। वे मेरा जल पीते हैं। हे राम ! मैं उन पापियों को छू भी नहीं सकता, इसलिए इस उत्तम बाग को वहीं सफल कीजिए।

सागर की बात मान कर रामचन्द्र ने उस प्रदीप्त बाग्र की उसी देश की श्रीर फेंक दिया। वह स्थान समुद्र किनारे से दिखलाई भी न देता था। उस बाग ने वहाँ की ज़मीन का पानी सोख लिया। उस समय से वह 'मरुकान्तार' श्रशीत् माड्वार नाम से प्रसिद्ध हुन्रा। जिस भूमि पर वह वज के तुस्य बाग गिरा उस भूमि से बड़ा घोर शब्द हुआ और बाग के मुँह द्वारा रसातल से जल इंबल पड़ा । वह एक क्रुमा वन गया जो त्रण नाम से प्रसिद्ध है। वह उछला हुआ पानी सदा समुद्र की नाई देख पड़ता है। उस समय पृथिवी फटने का शब्द बड़ा कठोर हुआ। उस वाग के गिरने से पृथ्वी के गर्भ का जल सूख गया। इसा कारण, तीनों लोकों में वह देश माड़वार नाम में प्रसिद्ध हुआ। इस तरह रामचन्द्र ने अपने वास स वहा का पानी तो सुखा दिया; पर पीछे उसकी वर भी दिया कि यह देश पशुत्रीं के लिए हितकारक, रोग-रहित, फल-मूल थ्रीर रसें से युक्त, वहुत से तेल, घी भ्रादि चिकनी चीज़ों से पूर्ण, सुगन्धित थ्रीर नाना प्रकार की श्रीषधियों से भरपूर होगा। रामचन्द्रजी के वरदान से वह देश वैसाही हो गया श्रीर सुन्दर मार्ग से सुशोभित हुआ। यह श्रीमान नल नामक बानर विश्वकर्मा का पुत्र है। इसने अपने पिता से वर पाया है। मेरे जल के ऊपर यही पुल वनावे । जैसा इसका पिता है वैसा ही यह भी है। मैं उस पुल को धारण करूँगा। यह कह कर समुद्र श्रन्तर्द्धान हो गया।

श्रव नल नामक वानर उठ कर रामचन्द्र से कहने लगा—हे प्रभा ! मैं अपने पिता के सामध्ये से इस वड़े समुद्र पर पुल वनाऊँगा । समुद्र ने जे। कहा वह विलकुल ठीक है। परन्तु में समभता हूँ कि दण्ड ही सब से बढ़ कर कार्य सिद्ध करने वाला है। उपकार न माननेवालों की चमा करना, समभाना या दान आदि देना सव न्यर्घ है। त्तमा करना विल्कुल निष्फल है। देखिए, इस सागर ने पुल वाँधना रूप कर्म देखने की चाह सं ब्रीर-इगन के भग भे ब्राप की ब्रपनी घाह दे दी। ् हे प्रभो ! इस संमुद्र की वात से मुक्ते स्मरण हो आया कि विश्वकर्मा ने मेरी माता को मंदराचल पर यह वर दिया था- "हे देवि! मेरे तुल्य तेरे पुत्र होगा।" सो मैं उसका श्रीरस पुत्र हैं. श्रीर उसी के तुल्य हूँ। हे प्रभा ! मैं यद्यपि इस समुद्र, पर पुल वाँधने में समर्थ था परन्तु विना श्राप के पृछे में अपने गुणों का वर्णन किस तरह करता ? अन इसी समय से वानर लोग पुल वाँधें।

यह सुनते ही रामचन्द्रजी ने वानरी का प्राज्ञा दी। सैकड़ों श्रीर सहस्रों वानर वहाँ के महावन में हर्षपूर्वक घुस गये। वे यूथपित पर्वताकार ता घे ही, इसलिए वृत्तों की उखाड़ उखाड़ कर समुद्र के किनारे पर ला ला कर डालने लगे। उन लोगों ने साख, त्रश्वकर्ण, धव, वाँस, कोरैया, श्रर्जुन, ताड़,

भर दिया । ये वानरश्रेष्ठ जड़ों सदित ग्रीर विना जड़ों के वृत्तों की, इन्द्र की ध्वजा की नाई , उठा उठा कर लाने लगे। ये ताड़ों की, अनार के अन्दों की श्रीर नारियल, वहेड़े, फरील, मैं।लसिरी श्रीर नीम के बच्चों की इधर उधर से ला ला कर खानने लगे। हाथी के तुल्य वड़े वड़े परवर के टुकड़ों श्रीर पर्वती को भी उखाड़ उखाड़ कर ये यन्त्रों के द्वारा है। है। कर लाने लगे। पर्वताकार शिखरां के गिरने से समुद्र का पानी इतना उछलता था मानी भाकाश की छ रहा हो। चारां श्रीर से युक्तें श्रीर परगरों के गिरने से समुद्र खलवला उठा। कितने ही वानर भी योजन के लम्बे सृत की घामते घे छीर नज़ पुज़ बनाते जाते घे। बहुत से बानर नापने कं लिए गज़ लिये हुए थे श्रीर वहत से वृत्तों की विद्यति जाने ये। मैच के समान श्राकार वार्न श्रीर पर्वतों की सी देह वार्न संकड़ों वानर रामचन्द्र की छाड़ा से तृण, काष्ट्र झीर सुग-निधत युक्तों से पुल याँथ रहे ये। वहाँ पर्वताकार शिलाओं और पर्वतों के शिखरों की हाम में नियं दीड़ते हुए बानर घड़े घड़े गजेन्ट्रों के तुल्य देख पडते थे। शिलाओं के फेकने फीर पर्वती के पटकने से घोर शब्द सुन पट्ता था। एनुमान् सहज

जिन पर्वतां की फेंकते ये उनकी नील भी विना पारेश्रम के खेल के तुल्य वार्य हाथ से भेज लेते ये। नील अपने पिता विश्वकर्मा की तरह प्रति मनाहर श्रीर मज्दूत पुल वना रहे थे।

पहले दिन में वानरों ने चादह योजन पुत बना डाला। वृसरे दिन बीम योजन, वीसरे दिन इक्षीस, हैं। ये दिन बाईस ग्रीर पाँचवें दिन तेईस योजन तिलक, तिमिश, वेल, छितिउन, फूले फूले कर्णि- ोना कर काम पृरा कर दिया। समुद्र में वह पुन कार, श्राम श्रीर श्रशोक के बूचों से समुद्र की ऐसी शोभा दे रहा या जैसी श्राकाश में छाया-

पथ की शोभा होती है। इसके बाद देवता, गन्धर्व, सिद्ध ग्रीर महर्षि लोग श्राकाश में खड़े हो हो कर अद्भुत पुल की देखने लगे। यह पुल दस योजन चैड़ा, सै। योजन लम्बा ग्रीर ग्रत्यन्त दुष्कर वना था। उस पर वानर कू ४ते फाँदते श्रीर गरजते हुए देख पड़ते थे। अनेक प्राची आ आकर उस अचिन्त्य, श्रसहा, श्रद्भुत श्रीर जिसको देखने से रोमाश्व हो जाय ऐसे सेतु-त्रन्धन को देख रहे थे। वे बड़े पराक्रमी करोड़ों श्रीर श्ररबों वानर पुल वॉधते वॉधते समुद्र के पार चले गये। वह सुन्दर पुल वड़ा मज़-वृत वना हुआ था। उसको सड़क मज़वूत थी और वह भ्रच्छे वन्धनों से कसा गया था। वह उस समय समुद्र के पानी के बीच ऐसी शोभा देरहा था मानों स्त्री के माथे पर रच कर बनाई हुई वालें। की पटिया हो। इसके वाद सचिवें की साथ लिये हुए गदाधारी विभीषण समुद्र के पार जाकर शत्रुओं को वतलाने के लिए खड़े हो गये। इसके चाद सुप्रोव ने रामचन्द्रजी से कहा-प्राप हनुमान की पीठ पर भीर लन्मण अङ्गद की पीठ पर सवार हो लें। क्योंकि यह सागर वड़े बड़े मगर-मच्छों का घर है। ये दोनों वानर आकाशचारी हैं। ये आप दोनों कों श्रम्छी तरह श्रपने ऊपर लेंगे।

श्रव वानरी सेना के श्रागे श्रागे ये दोनों भाई श्रीर सुप्रीव चलं। श्रनेक वानर वीच में श्रीर वहुत से श्रगल वगल होकर चले। वड़ी भीड़ होने के कारण बहुत से बानर पानी में गिर पड़ते थे श्रीर बहुतों का चलने के लिए मार्ग ही न मिलता था। बहुत से, पचियों की तरह, श्राकाश में उड़ कर चलने लगे। संमुद्र पार होते समय भयंकरी सेना के शब्द से समुद्र का शब्द दव गया। इस तरह

नल के बनाये हुए पुल से वह सेना समुद्र पार हो गई। वहाँ फल मूल और जल की अधिकता देख कर राजा ने उसे वहीं टिका दिया। रामचन्द्र के इस अद्भुत काम को देख कर सिद्ध चारणों के साथ देवता और महर्षिगण वहाँ आकर अच्छे मंगल जल से अलग अलग अभिषेक करने और कहने लगे—

### छन्द ताटक।

जय शत्रुगणं नरदेव प्रभा। सत्तते पृष्ट्यीं परिपाहि प्रभा।। एहि भाँति नरेश्वर राजहिते। सुप्रशंसत में वचनामृत ते॥

## तेईसवाँ सर्ग । रामचन्द्र का लक्ष्मण से युद्ध के निर्मित्तों का वर्णन करना ।

मूब रामचन्द्रजी घोर शक्तुनों को देख कर लक्षण को गले से लगा यह बेले—हे सीमित्रे! इस शीतल जल श्रीर फलयुक्त वन का सहारा लेकर हम सब इस सेना की व्यूहरचना करके ठहरें। क्योंकि लोक का नाश करने वाला घोर रूप भय उपियत है। मैं उसे देखता हूँ। इससे जान पड़ता है कि माल, बानर श्रीर राचसों का बड़ा नाश होगा। देखों, यह वायु धूल लिये हुए कैसे चल रही है। प्रश्वी काँप रही है। पर्वतों के आगे के हिस्से हिल रहे हैं। इच इट इट कर गिरते हैं। देखों, कचा मांस खानेवालों की नाई रूखे श्रीर कूर ये मेंघ कठोर शब्द करते हुए कूर रूप से रुधिर की बूँदों से मिली हुई कैसी वर्षा कर रहे हैं। देखों, रक्त चन्दन के तुल्य इस संध्या का रूप कैसा दारुण देख पड़ता है। सूर्यमंडल से जलता हुआ उल्का-पात

हो रहा है। चारों स्रोर के ये दीन मृग स्रोर पत्ती सूर्य की ग्रीर देख देख कर कैसा दीन शब्द कर रहे हैं जिससे बड़े भय का श्रनुमान होता है। रात में प्रकाशरहित चन्द्रमा किस तरह काले श्रीर लाल मण्डल के साथ उदय होकर संताप दे रहा है, मानों लोक का नाश करने के लिए उदय हुआ हो। देखेा, सूर्यमंडल में कैसा छोटा श्रीर प्रकाशरहित सा लाल मंडल देख पड़ता है। उसके विम्व में काला चिह्न देख पड़वा है। वड़ी धूल से नचत्र निस्तंज हो गये हैं। वे लोकों की प्रलय की सी सूचना दे रहे हैं। कीए, बाज़, श्रीर गीध पची नीचे की श्रीर भूकते हुए देख पड़ते हैं। गिदड़ियाँ श्रशुभ श्रीर भयंकर शब्द कर रही हैं। इन अग्रभ लच्चों से मालूम होता है कि पर्वतों, शूलों और तलवारों के प्रहार से, वानरों श्रीर राजसों के मांस श्रीर रुधिर से चहला (कीचड़ ) मच जायगा । इसी समय हम सव वानरों को साथ ले कर रावण की पुरी पर जल्दी चढ़ चलें। इस तरह कह कर श्रीरामचन्द्रजी धनुष ले लङ्का की ग्रेगर वह । उनके वाद विभीपण. सुमीव भ्रीर सव वानर सेनापति भी गरजतं भ्रीर ठनकते हुए शत्रुओं की मारने के लिए चल पड़े। देशहा ।

लेखि लेखि सेनापतिन के, वीर कर्म रण-भाव। मानस महँ संताष अति, होत युद्ध के चाव॥

# चौबीसवाँ सर्ग ।

शुक का रावण से समाचार कहना।
जिन बीर बानरों के फुण्ड की व्यूहरचना
रामचन्द्र जी ने की थी वह व्यूहरचना इस समय

ऐसी शोभित हुई जिस तरह चन्द्रमा के द्वारं। श्रच्छें नचत्रों से युक्त शरद् ऋतु की पै। शिमा शोभा देती है। समुद्र के समान श्राकार वाली सेना से पीड़ित होकर वहाँ की भूमि बहुत हर कर काँपने लगी। श्रव लङ्का में भेरी श्रीर मुदंग के शब्दों से मिला हुआ भयंकर श्रीर रोमा श्वकारी शब्द सुनकर धानर बहुत ख़ुश हुए। उस शब्द की न सह कर ये भी बहुत ज़ोर से गरजने लगे। लंका के राचसी ने उन गर्वीले श्रीर गरजते हुए बानरों का ऐसा शब्द सुना जैसा श्राकाश में बादलों के गरजने का होता है।

भ्रत्र श्रीरामचन्द्रजी विचित्र ध्वजा-पताकाओं से शोभित लंका को दंखकर बहुत दुस्ती मन सं सीता की याद करने लगे कि यहाँ पर दृष्ट रावग ने मृगनयनी सीता की वन्धन में डाल रक्ता है। मङ्गल यह से पीड़ा पाती हुई राहिए। की भारत उसकी दशा हो रही होगी। इस तरह सीच कर छीर लम्बा गरम साँस लं वे लद्मय की झार देख कर वेलि—हे लदमण ! इस लङ्का की शोभा देखा । यह मानों आकाश का छूना चाहती है। इसका विश्वकर्मा ने पर्वत के आगे के भाग में माना अपने मन से रचा है। देखा, ध्रनंक विमाना से पूर्व यह लङ्का ऐसी शोभा दे रही है जैसे सफ़ेद बादलें से ढका हुम्रा श्राकाश हो। इसमें फुड़ों के मनेक वन चित्रस्य कं तुल्य हैं, इनमें भ्रनंक तरह के पन्नी वोल रहे हैं, देखा ये श्रनेक फर्जो श्रीर फ़्लों से लद हुए कैसी शोभा दे रहे हैं। है लदमण ! इन वनों में वृत्तों के फूलों के गुच्छों में लीन हुए कैसे कैसे भीर श्रीर कैसे कैसे कीयलों कं भुज्ड देख पड़ते हैं। उनमें से कैसी सुख देनेवाली हवा चल रही है। इस तरह रामचन्द्रजी लच्मण संकह कर

शास्त्रानुसार सेना का विभाग करने लगे। उन्होंने सेना-पतियों की ब्राज्ञा दी कि नील के साथ ब्रंगद सेना के वत्तः खल पर रहें। ऋषभ नामक वानर अपने यूथ की साथ ले सेना की दहिनी श्रीर की रचा करे। मत-वाले हाथी की तरह दुर्धर श्रीर वेगवान गन्धमादन नामक सेनापित सेना की वाई श्रोर रहे। सेना के शिरोभाग में लच्मण के साथ मैं रहूँगा। भालुओं की सेना के अध्यच जाम्बनान, सुपेण श्रीर वेग-दशी नामक वानर सेना के उदर भाग की रचा करें। सेना के जङ्गा भाग पर किपराज इस तरह रहें जिस तरह पश्चिम दिशा के रचक वरुण हैं। इस तरह ब्यूह से रची गई वह सेना ऐसी शोभित हुई जैसे मेचों से श्राकाश शोभित होता है। वहाँ पर वानर लोग पर्वत की चोटियों ग्रीर वृत्तों की लेकर लंका को सर्दन करने की घात में लग गये। वे मन में सोचने लगे कि पर्वतों के पत्थरों या मुप्टिकाओं ( सुकों ) से इस नगरी की तोड़ फीड़ डालेंगे। भ्रव रामचन्द्रजी ने सुग्रीव से कहा कि सेना का विभाग तो हो चुका भ्रव शुक्र को छोड़ दो। उन की भ्राज्ञा पा वानरराज ने शुक्र की छोड़ दिया।

वानरों से सताया हुआ वह शुक्त नामक मेदिया डरता डरता रावण के पास पहुँचा। रावण ने उसे देख मुसकरा कर पूछा—हे शुक्त! ये तुम्हारे सफ़ेद पंख कहाँ गये! ये तो नोंचे चींथे से देख पड़ते हैं। तुम उन वानरों के फन्दे में तो नहीं जा पड़े? राजा का प्रश्न सुन कर डरता और काँपता हुआ शुक्त वोला—हे राजन! सागर के पार जा कर मैंने आप का सन्देश-यचन मधुर वाणी से कहना आरम्भ किया ही था कि वानरों ने सुके देखते ही कूद कर पकड़ लिया और वे मुकों से

मुक्ते मारने लगे। हे राचसाधिय! वे तो न वात कहने के येग्य हैं और न कुछ पृछने के येग्य। क्योंिक वे सब बड़े ही तीखे स्वभाव के हैं। विराध, कवन्ध और खर का मारनेवाला सुप्रीव के साथ सीता के लगभग थ्रा पहुँचा है। सागर में पुल बाँध, पार खर कर, हाथ में धनुष लिये हुए राचसों के। कंपायमान करनेवाले रामचन्द्र थ्रा पहुँचे। भाखू श्रीर वानरों के हजारों मुंड पृथ्वी की ढाँपे हुए हैं। जैसे देवता श्रीर वानरी सेना का मेल किसी तरह हो ही नहीं सकता। वे श्राप के महल पर श्राकर हुआ करना चाहते हैं, इसलिए श्राप या ते। सीता को दे दीजिए, या युद्ध कीजिए। यही दे। वार्ते श्राप के हाथ में हैं।

शुक की बातें सुन कर कोध से रावण की धाँखें लाल हो गई । वह घ्रपनी नेत्राग्नि से जलता हुआ कहते लगा-यदि देवता, गन्धर्व भ्रीर दैस भी सुभा से लड़ने के लिए आवें ता भी मैं सीवा को न दूँगा। मुभ्ते सब लोकों को भय से भी कुछ **बहुंग नहीं है। मेरे बाग राम पर ऐसे कव दौ**ड़ेंगे जैसे वसन्त में फूले हुए वृत्तों पर मस्त भीरे दे। इते हैं। में भपने वाणों के द्वारा रुधिर से सने हुए राम के शरीर को इस तरह कव जलाऊँगा जिस तरह कोई उस्का से हाथी की जलाता है। जिस तरह उदित होकर सूर्य नचत्रों की प्रभा पर भ्राक्रमण करता है उसी तरह भ्रपनी सेना सहित मैं उनकी सेना की कब दवा लूँगा। घरे! सागर के समान मेरा वेग हैं ग्रीर वायुके तुल्य मेरा बल है। राम की यह बात मालूम नहीं। इसी से मुक्तसे लड़ना चाहते हैं। तरकस में रक्खे हुए, विषधर साँपों की तरह, मेरे वाणों को राम नहीं देखते, इसीसे वे मेरे साध लड़ने की इच्छा करते हैं। क्या वे युद्ध में मेरे पराक्रम को नहीं जानते। जब मैं संप्राम में श्रपनी धनुपह्प उस वीणा को शत्रु को सेनाह्प महानदी में नहा कर बजाऊँगा—जो कि वाणह्प कोणों (मिजराफ) से बजाई जाती है, जिसमें प्रत्यचा का घोर शब्द होता है श्रीर जिसमें पीड़ितां के हाय हाय शब्द सुन पड़ते हैं, तथा जो नाराचों के नाद से युक्त है;—तब न इन्द्र में, न वरुण में, न यम में श्रीर न कुबेर में ही इतनी शक्ति है जे। वाणानि से मेरा सामना कर सकें।

## पचीसवाँ सर्ग ।

शुक श्रीर सारण का बानरी सेना में जा, सब देख कर, रावण को संदेश देना।

ज्ञ रामचन्द्रजी सेना सहित समुद्र के इस पार आगये तब रावण ने शुक और सारण दोनों मंत्रियों से कहा—देखा, वानरें की सब सेना दुस्तर सागर के इस पार उतर आई; और राम का पुत वाँधना एक ऐसा काम हुआ जो कभी न हुआ था। परन्तु इन वातों से मुक्ते कुछ आश्चर्य या उद्देग नहीं है। अब इस सैन्य की गिनती अवश्य करनी चाहिए। तुम दोनों छिप कर पता लगाओ और मुक्ते समाचार दो कि इस सेना का परिमाण कितना है? इसकी शक्ति कैसी है? कैनि कैन मुख्य वानर हैं, राम के कैन कीन मंत्री हैं श्रीर सुप्रोव के कीन कीन सखा हैं? इनमें कीन कीन अप्रगन्ता और कीन कीन शूर हैं? समुद्र में वह पुत्त किस तरह वाँधा गया? सेना की श्चिति कैसी है ? दोनों भाइयों के व्यवसाय थीर वीर्य कैसे हैं ? उनके पास शस्त्र क्या क्या हैं ?— इन बातों की ठीक ठीक जान कर थीर सेनापति का भी पता लगा कर जल्दी मेरे पास लीट थाथी।

रावण की स्राज्ञा पाकर वे दोनों शुक्र स्नार सार्ग नामक राज्य वानर का रूप वना कर वानरी सेना में घुस नयं। परन्तु उस अचिन्त्य श्रीर रोमाध्यकारी सेना की गिनती करने में वे दोनों समर्थ न हुए। क्येंकि यह सेना पर्वत के श्रवभागों में, भरती पर, गुफाओं में, सगुद्र के किनारां पर, बनों श्रीर उपवनीं में पड़ी हुई घी। उसमें से बहुत सी सेना ती पार उतर चुकी थी, बहुत सी उतर रही थी श्रीर बहुत सी उतरना चाहती थी। सेना कं बहुतेरं सैनिक इस मसय टिक गये घे धीर बहुत से टिक रहे थे। वे सब भय-कर नाद करते स्रीर बड़े वली थे। वे दोनें। राज्ञस उस प्रधाह सेना-समुद्र की देख ही रहे ये कि विभीपए ने उन्हें पहचान लिया धार दोनों की पकड़ राम के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। विभीपदा ने कहा-"हे शत्रुनाशन! ये दोनी राजनराज रावद के मंत्री हैं। भेदिया धन कर, श्रपने क्य की छिपाय, सेना का भेद लेने के लिए आये हैं।" वे दोनों रामचन्द्रजी को देख कर बड़े दुखी हुए छीर प्रपने जीवन से भी निराश है। गये। मारे हर के हाथ जोड़ कर वे कहने लगं—हे सीम्य! हमें रावण ने भेजा है, इस दोनों श्राप की सेना का सब भेद भे जानने के लिए यहाँ आये हैं। इनकी बात सुनकर सब प्राणियों के हितकारी रामचन्द्र हैंस कर बोले-श्रच्छा, यदि तुम सब सेना की धीर हम लोगों की भी देख चुकं ही छीर राससराज के धाज्ञानुसार

सव काम पूरा कर चुके हो तो अब जहाँ चाही चले जाद्यो। यदि कुछ धीर देखना है। तो फिर देख लो, या ये विभीषण ही तुम को अच्छी तरह दिखा देंगे। तुम इस समय पकड़े गये हो, इससे अपने जीवन के विषय में हरो मत। क्योंकि एक तो तुम बिना शख के हो श्रीर दूसरे दूत का मारना सर्वथा श्रनु-चित है। हे विभीपण् ! यद्यपि ये दोनों रूप बदल कर भ्राये हुए शत्रुपच के भेदिये हैं तथापि दूत हैं —संदेश पहुँचानेवाले हैं। इसलिए इनको छोड़ दे। हे दूते। तुम लङ्का में जा कर मेरी श्रोर से कुवेर के छोटे भाई रावण से कह देना कि जिस वल से तूने सीता का हरण किया है उसकी अपनी सेना ग्रीर वन्धुयों के साथ मुभी दिखला। कल में प्राकार ग्रीर तेरिया सहित इस लङ्का की ग्रीर राचसी सेना को प्रपने वाणों से विध्वस्त कर डालूँगा ग्रीर यह भी कह देना कि हे रात्रण ! कल मैं ध्रवना भयंकर कोध तुम पर इस तरह करूँगा, जिस तरह इन्द्र दानवेां पर वज्र छोड़ते हैं।

इस प्रकार रामचन्द्रजी की वातें सुन कर उन दोनों ने 'रामचन्द्र की जयं कह कर लंका की प्रधान किया। उन्होंने लंका में श्राकर रावण-से कहा—राचसेश्वर! हम दोनों की मारने के लिए विभीपण ने पकड़ लिया था परन्तु धमीत्मा श्रीराम-चन्द्रजी ने छुड़वा दिया। रामचन्द्र, लच्मण, विभी-पण धीर सुप्रीव, ये चारों पुरुपश्रेष्ठ एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। ये लीकपालों के समान शूर, शक्षपण्डित धीर बड़े पराक्रमी हैं। ये ही चारों इस लंका की उत्ताड़ कर फेंक सकते हैं, चाहे वानर श्रलग ही रहें। जिस तरह का राम का रूप है धीर जिस ढंग के उनके शक्ष हैं वैसा ही उनका

पराक्रम है। उन तीनों को छोड़ वे अकेले ही संपूर्ण लंका का नाश कर सकते हैं। उन दोनों भाइयों और सुमीन से रिचत वह वानरी सेना ऐसी दुर्घर्ष हो रही है कि देवता और राचस भी उसको नहीं पा सकते।

#### दोहा।

हर्षित योधा सेन वह, तजह वैर मम नाथ। सीतिह अर्पेहु राम कहाँ, हम सब होहि सनाथ।।

# क्रब्बीसवाँ सर्ग ।

## त्र्यटारी पर चढ़कर रावण का बानरी सेना को देखना।

सारण का यथार्थ श्रीर पुरुषार्थ-युक्त वचन सुन कर रावण ने कहा—देखेाजी ! यदि देवता, गन्धर्व भ्रीर दैल भी मेरे ऊपर चढ़ाई करके मावें ते। भी मैं सीता को न दूँगा। यही नहीं, किन्तु सव लोकों के भय से भी न दूँगा। हे सौम्य! तुम तो वानरों से कष्ट पाकर डर गये हो। तुम थ्राजही सीता को फोर देना चाहते हो। ऐसा कौन शत्रु है जो मुभ्ते युद्ध मैं जीत सकता है ?" इस प्रकार कड़ी कड़ी बातें कह कर, राचसराज क्रोधित हो उन दोनों की साथ ले एक वड़ी ऊँची भ्रटारी पर चढ़ गया। वहाँ से वह समुद्र, पर्वतों श्रीर वनों को देखने लगा। वहाँ की भूमि की ग्रीर जव उसने नज़र डाली तो क्या देंखता है कि वह समस्त बानरों से भरी हुई है। बानरों का वह सैन्य उसे ग्रपार ग्रीर ग्रसहा जान पड़ा। उसकी देख कर वह सारण से पूछने लगा—इनमें कैं।न कीन मुख्य, कीन कीन शूर ग्रीर कीन कीन महा- बली हैं ? कीन अप्रगन्ता थ्रीर सब विषयों में मही-त्साह रखते हैं ? राजा सुप्रोव किस की वहुत सुनता है ? यूथपतियों के भी यूथपति कीन हैं ? ये बानर क्या प्रभाव रखते हैं ?--यह सब समभा कर सुभसे कहो।

राचसराज के प्रश्नों की सुन कर सारण बातरों का वर्णन करने लगा। उसने कहा-हे महा-राज! देखिए, हज़ारें। यूथपितयें। से घिरा हुम्रा यह जो लङ्का के सामने गरज रहा है ग्रीर जिसके शब्द से यह सम्पूर्ण लंका थरधरा रही है, यह सुत्रीव की सब सेना के आगे चलनेवाला नील नामक यूथपित है। जो भुजाओं की उठाये हुए पृथ्वी पर टहल रहा है श्रीर लङ्का के सामने की ग्रीर जॅभा रहा है, जो पर्वताकार ग्रीर कमल-केसर के तुल्य वर्ण से सुशोभित है, इसे सुयीव नं युवराज का तिलक किया है। यह धड़द नामक युवराज है। यह श्रापको संग्राम के लिए ललकार रहा है। यह पिता के तुल्य पराक्रमी, वाली का पुत्र श्रीर सुप्रीव का सदा प्यारा है। यह रामचन्द्र के लिए पराक्रम करने में सदा चित्त लगाये रहता है। इसीकी राय से सीता की हनुमान ने देख़ पाया था। यह वानरों के बहुत से फुंड लेकर मर्दन करने के लिए तुम्हारे अपर चढ़ाई कर रहा है। श्रंगद के पीछे, पुल वनानेवाला यह नल श्रपनी सेना लेकर तैयार हो रहा है। ये जो अपने अंगों को मोड़ कर सिंहनाद कर रहे हैं श्रीर क्रोध से जॅमाई ले रहे हैं ये सब शत्रुक्रों के लिए असहा धीर प्रचण्ड पराक्रमी हैं। गिनती में ये एक खर्व ष्पीर भाठ लाख हैं। ये सब चंन्दन वन के वासी बानर हैं। इनका स्वामी श्वेत नामक वानर है।

वह रजतवर्ण का, चंचल, भयंकर, पराक्रमी, बुद्धिसान, शूर श्रीर तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह
स्रपनी सेना लेकर लंका का मर्दन करने की इच्छा
रखता है। यह देखिए, सुप्रीव के पास जो जल्दी
जल्दी श्राता जाता हैं, जो बानरी सेना का विभाग
करता है, जो श्रपनी सेना को हिप्त कर रहा है
श्रीर जो पहले गामती नदी के किनार रमणीय
पर्वत पर श्रधिकार रखता था, तथा श्रव संरोचन
नामक पर्वत पर राज्य कर रहा है, इस सेनापति
का नाम कुमुद है। यह एक लाग्य बानरों का श्रधिकारी है। जिसकी पृंछ के वाल वह बड़े, लाल,
पीले, सफ़द, काने रंग के श्रीर घार रूप हैं, तथा,
जो दीनता-रहित है, वह चण्ड नामक बानर है।
यह श्रपनी सेना के साथ लक्का का उपमर्दन करना
चाहता है।

यह सिंह के तुल्य किपल वर्ग का वानर, जिसकी गर्दन पर लम्ने लम्ने वाल हैं झीर जी छिप कर लङ्का की अपनी दृष्टि से जलाता सा है, वह विन्ध्य गिरि, कृत्यागिरि, सद्य झीर सुदर्शन पर्वतों का अधिकारी है। यह शरभ नामक यृथपित है। इसकी वहें घीर पराक्रमवाले दस लाख तीस या एक करोड़ तीस वानर घर कर चलते हैं। ये अपने पराक्रम से लंका का मर्दन करना चाहते हैं। देखों, जो कानों की फैलाता और वार वार जँभाई लेता है, यह न तो मरने से छरता और न अपने साथ सेना रखना चाहता है; यह कोध से काँपता हुआ देड़ा देख रहा है, और पूँछ इलाता हुआ सिंहनाद करता है तथा अपने पराक्रम के भरोसे सदा निर्भय होकर साल्वेय नामक रमणीय पर्वत का अधिकारी है। यह रंभ नामक रमणीय पर्वत का अधिकारी है। यह रंभ नामक

यूघप है। हे राजन ! इसके वश में जा यूघप हैं वे विहार नाम से पुकारे जाते हैं। गिनती मैं वे चालीस सी सहस्र हैं। यह जो वीर वानरों के वीच, देवों में इन्द्र की नाई धीर आकाश की घेर कर मेघ की तरह, खड़ा है स्रीर जिसकी सेना के वानरों का यह महाशब्द नगाड़ों की नाई सुन पड़ता है, यह पारियात्र पर्वत पर रहता है। यह युद्ध करने में बड़ा दु:सह है। यह पनस नामक यूघपति है। पचास सी सहस्र यूघपति इसके ष्यधिकार में हैं जिनके कि श्रलग श्रलग फुंड हैं। जो भवंकर खड़बड़ाती हुई छीर समुद्र के किनारे ठहरी हुई तथा दूसरे समुद्र की नाई शोभा देने-वाज़ी सेना को शोभित कर रहा है श्रीर जो दर्दुरा-चन की तरह बड़ा दिखाई दे रहा है, यह विनत नामक यूघप है। यह जो वेगानदी का जल पीता है, इसके प्रधिकार में साठ सी सहस्र वानर हैं; इसका नाम क्रयन है। यह युद्ध के लिए श्रापको पुकार रहा है। इसके यूघ वड़े वलवान छीड़ परा-कर्मा हैं। जिसके शरीर का रंग गंक्या है श्रीर जो श्रवने वल से बानरों की कुछ भी नहीं समभता, यह गवय नामक सेनापित है। यह क्रोधपूर्वक भापका सामना करना चाहता है। इसके श्रधिकार में सत्तर सी सदस वानर हैं। यह अकेला ही ध्रपनी सेना से तुम्हारी लङ्का का मर्दन करना चाहता है।

### दोहा।

ř

यृष्यपतिन के यृथपति, महावीर वलवान । रचाधिप तेहि यृथ कर, नहिं संख्या परिमान ॥

## सत्ताईसवाँ सर्ग।

## फिर सेनात्रों का ही वर्णन।

हो राजन ! मैं यूथपितयों का वर्णन करता हूँ। ये राघव के लिए पराक्रम करने में दत्तचित्त हैं श्रीर श्रवने प्राणों की भी परवा नहीं करते। देखिए, यह हर नामक वानर है जिसकी पूँछ वड़े वड़े चिकते, लम्बे वालों से सुशोभित है श्रीर जो वाल लाल, पीले, सं फोद श्रीर काले रंग के हैं तथा सूर्य की किरयों की नाई चमक रहे हैं; थ्रीर जो पूँछ को भाटका देने से ऊपर जाते थ्रीर पृथ्वी की छूरहे हैं। इसके पीछे पीछे सैकड़ों ग्रीर हज़ारों बानर चलते हैं। जो गृचों को उठाकर, लंका की चौटी पर चढ़ने के लिए, तैयार हो रहे हैं वे इस वानरराज के किंकर यूथपति हैं। हे राचसेश्वर! नीले बादलों की नाई जिनको स्राप खड़ा देख रहे हैं स्रीर अअन की तरह जिनका रङ्ग है ये युद्ध में सत्यपराक्रमी हैं; ये श्रसंख्य श्रीर समुद्र की नाई श्रपार बलवाले बड़े कठोर भालू हैं। इनमें से बहुतेरे तो पर्वतों ग्रीर श्रनेक देशों में तथा बहुतेरे नदियों के किनारे रहते हैं। ये सब त्राप का सामना करने के लिए तैयार हैं। इनके वीच में श्राप जिसको खड़ा देखते हैं, जिसके भय-ङ्कर नेत्र हैं ग्रीर विकट रूप हैं ग्रीर जो मेघों से धिरे हुए वड़े मेघ की तरह भालुओं से घिरा हुआ है, वह सब भालुश्रों का राजा धूम्राच नामक सेना-पति है। यह ऋतवान् नामक पर्वत पर रहता स्रीर नर्मदा का जल पीता है। इसका छोटा भाई जाम्बवान् यृयपतियों का सदीर है। देखिए, इसका रूप कैसा पर्वत के स्राकार का है। यह भाई के रूप से विलक्कल मिलता जुलता है; परन्तु पराक्रम में कहीं उससे ग्रिधिक है। यह स्त्रभाव का शान्त ग्रीर गुरु-सेवी है। यह हमला वड़े क्रोध से करता है। देवासुर-संप्राम में इसने इन्द्र की वड़ी सहायता की थी ग्रीर उसके द्वारा इसने बहुत से वर पाये थे। इसकी सेना के भालू पर्वतीं के अप्र भागों पर चढ़ कर वहाँ से बड़े वड़े पत्थर फेकते और ज़ोर से शोर मचाते हैं। ये मृत्यु से विलक्कल नहीं डरते। देखिए, इनका रूप कैसा राचसों और पिशाचों के समान देख पड़ता है। इनकी देहों में कैसे घने घने बाल हैं। इस जाम्बवान की बहुत सी सेना भ्रपने भ्रमित परा-क्रम से इधर उधर विचरती है। वानर लोग जिसके कूदने का तमाशा देख रहे हैं, यह भी श्रनेक यूथ-पितयों के यूथों का खामी है। इसका नाम रम्भ है। यह इन्द्र के पास रहता है और उन्हीं की सेवा करता है। यह एक योजन दूरिश्वत पर्वत पर कूद जाता ग्रीर बग़ल से उसके भ्रमभाग की शास कर ठहर जाता तथा उछल कर ध्राकाश में योजन भर तक चला जाता है।

देखिए, जिसके तुल्य चैापायों में भयंकर रूप नहीं देख पड़ता वह सन्नादन नामक बानरों का पितामह है। इसने पूर्व काल में इन्द्र से युद्ध किया था। यह उससे भी नहीं हारा। यह भी यृथपितयों का यूथपित है। जो इन्द्र के तुल्य पराक्रम रखता ग्रीर देवासुर-संग्राम में देवताग्रों की सहायता करने के लिए श्रीन से गन्धर्व-कन्या में उत्पन्न हुग्रा है, उसका नाम कथन है। इसका स्वभाव गम्भीर है। सहस्र कोटि वानर इसके श्रिधकार में हैं। यह बानरश्रेष्ठ उस पर्वत पर रहता है जो पर्वतों का राजा है, जिस पर बहुत से किन्नर रहते हैं, जिस पर्वत पर तुम्हारे भाई कुवेर को विहार करने में सदा

मुख मिलता है, श्रीर जहाँ पर कुवेर जामुन के वृच का सहारा लेकर रहते हैं। प्राचीन काल में गंगा-किनारे हाथियों भ्रीर बानरों में वैर ही गया था। जी **उस वैर को याद कर के बड़े वड़े ग**जेन्द्र यूथपतियेां को उरवाता है अ ग्रीर पर्वत की गुफा में रहता है; जो वड़े वड़े वृत्तों की उखाड़ता ग्रीर भ्रपनी गरजना से जङ्गली हाथियों को क्रोधित किया करता है, वह बानरों की सेना में मुख्य है। यह मन्दराचल के एक भाग उशीरबीज नामक पर्वत पर, खर्ग में इन्द्र की नाई, रहता है। इसके श्रधिकार में सी सहस्र सहस्र बातर हैं, जो अपने वीर्य और पराक्रम का अभिमान रखते हुए गरजा करते हैं। हे राजन ! इधर दृष्टि करके देखिए, वायु से उड़ाये मेघ की नाई जिसकी ग्राप देख रहे हैं, यह वड़ा दुर्धर प्रमाघी नामक यूयपति है। वहाँ के वानर भी लड़ने के लिए उकता रहे हैं। वहीं हवा से उड़ी हुई लाल रङ्ग की धूल डड़ रही है। ये सब सौ सौ सहस्र काले मुँहवाले गोलांगूल जाति के वानर गरज रहे हैं। ये लंका का मर्दन करने की इच्छा रखते हैं। इनका युषपति गवाच है। हे राजन् ! वानरों में मुख्य यह केसरी नामक यूथपित उस सुवर्ण पर्वत पर रहता है जहाँ भौंरों से सुशोभित श्रीर सब काल में फलों से लदे हुए वृत्त देख पड़ते हैं; जिस पर्वत की सूर्य प्रदिचिया करता है; जिसकी प्रभा से वहाँ के मृग थ्रीर पिचगण उसी रङ्ग के देख पड़ते हैं; जिसकी चेाटियों को सहात्मा और महर्षिगया नहीं छोड़ते;

<sup>%</sup> पहले शम्बसादन नामक श्रापुर की कथा हो गई है।वह शम्बसादन हाथी का रूप घर कर मुनियों को दुःख देता था। तब मुनियों ने हनुमान् के पिता केशरी से उसे मरवाया। तभी से बानरों श्रीर हाथियों का वैर हुश्रा।

जहाँ के वृत्त लोगों के इच्छानुसार फल श्रीर फूल उपजाते श्रीर उन्हें देते हैं तथा जहाँ वहुत कीमती अच्छा मधु है।

हे महाराज! इधर दृष्टि की जिए, जहाँ साठ हज़ार भ्रच्छे सुवर्ष पर्वत हैं, उनमें से एक बहुत ही अच्छा पर्वत है। उसका नाम सावर्शिमेरु है। उस ध्राख़िरी पर्वत पर कपिल, श्वेत ग्रीर मधुपिंगल वर्ण के लाल मुँह वाले वानर रहते हैं। उनके तीखे दाँत ग्रीर नख शख हैं। सिंह के तुल्य इनके चार चार डाढ़ हैं, व्याघों की तरह ये दुईर्ष र्धे भीर श्राग की तरह प्रज्वलित हैं। बड़े विपेले सापों की नाई ये घसहा हैं, इनके वड़ी वड़ा पूँछें हैं। चाल इनकी मस्त गजेन्द्र की नाई है ग्रीर इनके शरीर पर्वत ग्रीर वड़े वड़े वादलों के तुल्य हैं। इनकी श्रांखें गाल श्रीर पीली हैं तथा ये वडा भयङ्कर शन्द करते हैं। वे लङ्का की मर्दन करने की इच्छा से देख रहे हैं। इनके वीच में वह शतवली नामक वीर्यवान वानर खड़ा है। विजय की इच्छा से यह सूर्य की भ्राराधना नित्य करता है। यह श्रपनी सेना से लङ्का का नाश किया चाहता है। यह वड़ा पराक्रमी, वलवान् ग्रीर शूर है। यह भ्रपने ही पौरूप पर स्थिर रहता है। यह रामचन्द्र का त्रिय करने के लिए अपने प्राम की कुछ भी नहीं समभता। हे राजन् ! गज, गवाच, गवय, नल ग्रीर नीत ये सव हर एक दस दस करोड़ वानरों े के श्रधिकारी हैं। इस सेना के वहुत से वानर विनध्य पर्वत पर रहनेवाले हैं ग्रीर बहुत से ऐसे हैं जिनकी गिनती करना वड़ा कठिन है। श्रित प्रभाव सव शैल तनु, किपवर राचसराइ। सकल भूमि के गिरिवरन्ह, छन महँ सकत ढहाइ॥

## अट्ठाईसवाँ सर्ग । शुक का वर्णन करना ।

ज्ञव सारण कह चुका तब शुक नामक राज्यस ने रावण से कहना शुरू किया—हे राजन ! ये वानर जिनको तुम खड़ा देखते हो, वे मस्त गजेन्द्र के तुल्य हैं। ये गंगा के किनारे के वटवृत्त के समान श्रीर हिमनान् पर्वत पर के साखू वृत्त की नाई दिखाई दे रहे हैं; ये सब बली, कामरूपी दैल-दानवों के सहश, युद्ध करने में देनताओं के समान और पराक्रमी हैं। ये गिनती में नव पाँच सात कोटि सहस्र तथा शंकु सहस्र तथा वृन्द शत हैं। ये सब सुप्रीव के मंत्री हैं श्रीर सदा किष्किन्धा में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गन्धवीं से है। आप जिन दे। की वानरों और देवताओं के तुल्य मूर्त्तिमान् देखते हैं, ये मैन्द भ्रौर द्विविद नामक वीर वानर हैं। संयाम में इनके बराबर कोई नहीं है। ब्रह्मा की सम्मति से इन दोनों ने श्रमृत पिया था। ये दोनीं श्रपने पराक्रम से लङ्का का मर्दन करना चाहते हैं। श्राप जिसको मद बहाने-वाले हाथी के समान खड़ा देखते हैं, श्रीर जी कोधित होकर समुद्र की भी खलबला सकता है, यही पहले सीता का समाचार लेने लड्डा में श्राया था। स्रापने इसकी देखा ही है। वही फिर स्राया है। यह केशरी वानर का बड़ा सड़का है। यह 'वायुपुत्र' नाम से प्रसिद्ध है। इसी का दूसरा नाम हनुमान् है। यह कामरूपी ग्रीर बलवान् है। इसकी गति कहीं रुकती नहीं। इसे बचपन में एक बार भूख लगी; उसी समय सूर्य निकल रहा था, उसकी देख कर यह तीन हज़ार योजन ऊपर कूद गया था।

परन्तु वह देव तो देविष श्रीर रात्तसों से भी श्राष्ट्रक्य है, उसका कीई कुछ नहीं कर सकता; इसिलए यह उसे न पाकर उदयाचल पर गिर पड़ा। पत्थर पर गिरने से इसकी ठोढ़ी कुछ कुछ दृट गई पर श्रिषक चीट नहीं लगी। इसी दृढ़ता के कारण इसका नाम 'हनुमान' हुआ। पहला हाल ठीक ठीक जानने से मैं हनुमान की अच्छी तरह जानता हूँ। इसका वल, रूप श्रीर प्रभाव वर्णन करने के योग्य नहीं। यह अकेला ही लङ्का का मईन करना चाहता है। जिसने तुम्हारी लङ्का में आग लगा दी थी उसे तुम क्यों भूलते हो ?

उसके पास ही शूर, श्याम, कमल-नयन, इत्त्वाकु-कुल में अतिरघी श्रीर विख्यातपराक्रमी रामचन्द्र हैं। उनमें सदा धर्म स्थिर रहता है। वे धर्म का उल्लङ्घन कभी नहीं करते। वे त्रह्मास स्थार वेदें। को भी जानते हैं। वे वेदें। के जाननेवालें। में श्रेष्ठ हैं। वे वार्यों से स्राकाश को छेद सकते स्रीर पृथ्वी को विदीर्श कर सकते हैं। उनका क्रोध मृत्यु के तुल्य ग्रीर पराक्रम इन्द्रके समान है। उनकी स्त्री को जनस्थान से तुम हर लाये हो। वे तुम से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनकी दहिनी श्रीर जिस मनुष्य को तुम देख रहे हो वे तस्मण हैं। उनका सोने का सा वर्ण है, वड़ा वच : खल है, लाल आँखें हैं, श्रीर नीले तथा घुँघराले वाल हैं। वे भाई के हित में सदा तत्पर, नीति श्रीर युद्ध करने में सदा चतुर, सव शखधारियों में श्रेष्ठ, श्रमधी, दुर्जय, जयी, पराक्रमी, वल के अभिमानी, रामचन्द्र की दिचाग भुजा श्रीर बाहर के प्राण हैं। ये रामचन्द्र के लिए अपने प्राण परित्याग करने के लिए भी सदा तैयार रहते हैं। युद्ध में ये अकेले ही सव राचसीं की

मारने की इच्छा रखते हैं। हे राजन ! यह जी राम की वाई श्रीर चार राजसे में विरा हुआ वैठ है, यह राजा विभीषण है। श्रीमान राजराज महा राज रामचन्द्र ने लङ्का के राज्य का इसकी तिलक कर दिया है। यह ध्राप से युद्ध करने की तैयार हो रहा है। महाराज! आप जिसकी बढ़ें बड़ें वानरेन्द्रों के वीच में बैठा हुआ देखते हैं, यह बानरों का राजा है। जिस तर्ह पर्वतां में हिमवान पर्वत शोभित है उसी तरहतेज, यश, बुद्धि, बल श्रीर क़ल के कारण सब बानरेंं से यह भ्रधिक शोभा पा रहा है। यह यूघपति वानरेौं के साथ किष्किन्धा में राज्य करता है। इसकी गर्दन में सोने की, सी कमलों से बनी तुई, माला कैसी शोभा द रही है। इस माला में देवताओं ग्रार मनुष्यों की लक्सी रहती है। रामचन्द्रजी ने त्राली की मारकर यह माला, वालों की खो तारा श्रीर वानरों का सनातन राज्य इस सुत्रीव को सींप दिया है। हं राजन ! सी से गुणा करने पर सौ इज़ार का पण्डित लोग कोटि कहते श्रीर सी हज़ार के। टिका शंकु कहते हैं। सी हज़ार शंकु से महाशंकु, सौ हज़ार महाशंकु से एक वृन्द होता है। हज़ार वृन्द का सा से सुगा करने से एक महावृन्द होता है। हज़ार महावृन्द की सौ से गुणा करने पर एक पद्म; हज़ार पद्म का सौ से गुणा करने से महापद्म; हज़ार महापद्म की सी से गुणा करने से एक खर्व; हज़ार खर्व का सी से गुणा करने से एक महाखर्व; इज़ार महाखर्व की सी से गुणा करने से एक समुद्र; श्रीर हज़ार समुद्र की सौ से गुणा करने से महीय होता है। हेराजन, इस हिसाव से हज़ार महापद्म का सी खर्व, उसका समुद्र, उसका महीघ, उसका कोटि सहस्र, उसका

सौ शंकु, उसका हज़ार महाशंकु, उसका सौ वृन्द, उसका हज़ार महावृन्द, उसका सौ पद्म, उसका हज़ार महापद्म, उसका सौ खर्च, उसका हज़ार महाशंकु, उसका सौ वृन्द, उसका हज़ार महावृन्द, उसका सौ पद्म, उसका हज़ार महापद्म, उसका सौ खर्च, उसका समुद्र, उसका महीघ, उसका कोटि महीघ; इस सेना में इतने बानर हैं। वे समुद्र के समान दिखलाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी सेना की, सचिवों को ग्रीर विभीपण की साथ लिये हुए वह वानरेन्द्र सुग्रीव श्राप के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहा है।

### देशहा ।

श्रवि प्रदीप्त प्रह इव निरिष्ठ, नाथ धानरी सेन। इनहु यत्र करि रात्रु कहूँ, जय पावहु तुम ऐन।।

## उनतीसवाँ सर्ग । रावण का उन दोनों प्रधानों को निकाल श्रौर दृतों को भेजना ।

हुस तरह शुक के दिखाने पर रावण ने, वानरयूयपितयों की, राम के दिखाने पर रावण ने, वानरपराक्रमी लच्मण की, तथा राम के पास ही अपने
भाई विभीपण की देखा। इसके वाद उसने सुप्रीव
की श्रीर इन्द्र के पुत्र वाली के कुमार श्रङ्गद की
तथा वीर हनुमान की देखा श्रीर सुपेण, कुमुद,
नील, नल, गज, गवाच, शरभ, मैन्द, श्रीर द्विवद,
देन सब की देखा। इनकी देख कर वह मन मैं कुछ
व्याकुल हो कोधित हो गया। फिर शुक्त श्रीर सारण
से कड़ी कड़ी वार्त कह कर उनकी धिकारने लगा।
वे देनां वेचारे श्रत्यन्त नम्रता-पूर्वक सिर नवार्य हुए
खड़े थे। परन्तु रावण कोधपूर्वक कठोर वचन

कहने लगा - भला सुना ता सही कि जा निमह ग्रीर श्रनुपह करने में समर्थ है ऐसे राजा के पास युद्ध के लिए तैयार विरोधी शत्रुग्नीं की इस तरह वे-ठिकाने स्तुति करना क्या तुम् लोगों को उचित है ? मैं जानता हूँ कि तुमने भ्राचार्य, गुरु भ्रीर वृद्धों की आज तक जो उपासना की है, तुमने उनके पास रह कर स्राज तक जो कुछ सीखा है, वह व्यर्थ है। राजनीति का जो सार प्राह्य है उसे तुमने प्रहण नहीं किया थ्रीर न भ्रच्छी तरह तुम उसे जानही पाये। तुम केवल श्रज्ञान का भार ढो रहे हो। भला वडी कुशल ते। यही है कि तुम जैसे मूर्व सचिवों का साथ करके भी मैं आज तक राज्य कर रहा हूँ। क्या तुमको मरने का भी डर नहीं है जो तुमने इस तरह की कड़ी कड़ी वातें मेरे सामने की ? क्या तुम नहीं जानते कि शासन के समय मेरी जीभ शुभ श्रीर श्रशुभ दोनों कर सकती है ? मेरी श्राज्ञा से जिह्ना जो कुछ कह जाती है वही हो जाता है। इस बात को तुम निश्चय जाने। कि वन में छोग लग जाने पर वृत्त चाहे जलने से वच जाय, पर राज-होही प्रपराधी कभी नहीं वच सकते। क्या कहूँ, शत्रुपच की प्रशंसा करने के कारण तुम दोनों को मैं प्रवश्य ही मार डालता; पर क्या करूँ, तुमने मेरे साथ पहले जा उपकार किये हैं वे मेरे क्रोध को नरम कर देते हैं। अब तुम लोग मेरे सामने से चले जाग्रे। ख़बरदार ! मेरी ग्रेगर मत देखना । मैं तुमकी मारना नहीं चाहता; क्योंकि तुम्हारे उपकारी को मैं याद करता हूँ। मारना क्या है, तुम छतन्नता के दोप से श्रीर मेरे ऊपर स्तेह न रखने के कारण श्रापही मारे हुए से हो।

राजा की ये कठोर वाते सुनकर वे देानें। शुक

ध्रौर सारग्र ध्रित लिजित हुए श्रीर रावण की जय वेल कर वहाँ से चले गये। इसके बाद रावण ने समीपवर्ती महोदर से कहा कि मेरे पास दूतों की लिवा लाग्री। राजा की भ्राज्ञा पाते ही महोदर ने दूतों की ला खड़ा कर दिया। वे लीग हाथ जीड़, जय के भ्राशीवीद से राजा की इंज्ज़त कर, खड़े हो गये।

ग्रव रावण ने उन दूतें को विश्वासी, शूर श्रीर निखर समभ कर आज्ञा दी-- "तुम लोग राम के सव कामें। की परीचा लेने जाग्रे। ग्रीर पता लगाग्रे। कि वे किस समय क्या क्या किया चाहते हैं ? उनसे प्रीति-पूर्वक कौन कौन मिले हैं ? राम किस तरह सोते-वैठते ग्रीर किस तरह जागते हैं ? ग्राज वे क्या करेंगे ? इन सब बातों का पता लगाकर चले आश्री। क्योंकि चतुर राजा, दूतों के द्वारा, शत्रुका सब हाल जान कर युद्ध में, थोड़े ही प्रयास से, उसका उपाय कर जय प्राप्त कर लेते हैं। " वे दृत राजा की ष्राज्ञा पा ''जो ष्राज्ञा" कह कर प्रसन्न हो, शार्दूल को आगे कर श्रीर राजा रावण की प्रदिच्या कर के, वहाँ से राम की श्रोर की चले। वे सुवेल पर्वत के पास पहुँच कर गुप्त रूप से राम, लच्मण, सुनीव श्रीर विभीषण को देखने लगे। जब उन्होंने उस वानरी सेना को देखा तत्र तो उनके होश डड़ गये। इतने मैं राचसेन्द्र विभीषण ने उनकी देख कर पह-चान लिया श्रीर शाद ल नामक दूत को पकड़वा लिया; क्योंकि वह वड़ा दुष्ट था। जव रामचन्द्र ने देखा कि वानरों से वह बहुत कष्ट पारहा है तव उन्होंने उसे छुड़वा दिया। इसी तरह वाकी राचस भी पकड़े गये। वानरों ने उन्हें भी खूबही मारा-पीटा और कष्ट पहुँचाया, पर दशालु राम-चन्द्रजी ने उनकी भी छुड़वा दिया। वे राचस

ऊपर नीचे के। साँस लेते हुए, अचेत होकर, किसी तरह लङ्का में पहुँचे और वहाँ का सब समाचार रावण से कह सुनाया।

### दोहा।

समाचार सव रावणहि, श्राय सुनायो चार। गिरि सुवेल पर राम सँग, वानर सेन श्रपार॥

# तीसवाँ सर्ग ।

शार्द्स का बानरी सेना के विषय में कुछ कहना।

दूतों ने कहा कि राम सुवेल पर्वत पर आगये श्रीर उनकी सेना वड़ी दुर्धर्प है। दूतों के द्वारा उनका हाल सुनकर रावण कुछ घवड़ाया; फिर शादृ ल से कहने लगा—हे राचसो ! तुम्हारे मुँह का रंग कैसा हागया ? तुम दीन मनुष्य की तरह क्यों दिखाई देते हो ? तुम क्रोधित शत्रुओं के फन्दे में ते। नहीं पड़ गये ? रावण की वातें सुनकर शादू ल धीरे धीरे कहने लगा-हे राजन ! उस वानरी सेना में जासूसी नहीं चल सकती। क्योंकि उसमें वड़े वड़े पराक्रमी और वलवान् वानर हैं। वे सदा राम की रचा में रहते हैं। न तो उनसे कुछ कहा ही जा सकता है और न कुछ पूछा ही जा सकता है। वे पर्वताकार वानर उस मार्ग की रचा करने के लिए नियुक्त हैं। ज्योंहीं मैं सेना में घुसा त्योंहीं। पहचान लिया गया श्रीर विभोषण के साधी राचसें। ने मुक्ते वर्लपूर्वक पकड़ लिया। मैं वहाँ वहुत तरह से दै। ड़ाया गया। वन्दरों ने मुक्ते घुटनों से, मुट्टियों से, दाँवों से, लावों से श्रीर घप्पड़ों से, खूब

मारा पीटा और मुक्ते चारों घोर घुमाया। फिर मैं रामचन्द्र की सभा मैं भेजा गया। उस समय मेरा शरीर खून से लयपथ था श्रीरं मैं दीन-मुख हो रहा था। सव इन्द्रियाँ न्याकुल हो रही थीं। इतने पर भी वानर मुभो कष्ट देही रहे थे। मैं हाथ जोड़े हुए उनसे प्रार्थना करता था। उसी समय रामचन्द्र ने 'हाँ हाँ, ऐसा मत करोंग कह कर गुँभे बचा लिया। हे राचसेन्द्र ! ये रामचन्द्र पर्वतें। ग्रीर पत्थरों सं समुद्र को पूर कर लड्डा के द्वार पर शख लिये हुए खड़े हैं। सेना की गरुड़-व्यूह से रचना की गई है। मुभी तो उन्होंने विदा कर दिया, पर आप लङ्का की ग्रीर दृष्टि किये हुए तैयार हो रहे हैं। वे श्रापकी नगरी के प्राकार के पास पहुँचना ही चाहते हैं। श्रव श्राप दो मैं से एक काम कीजिए। या ते। स्राप सीता को दे डालिए या उनसे युद्ध कीजिए।

शार्ष् ल की ये वातें सुन कर श्रीर मन में कुछ सोच कर रावण ने कहा—''यदि देवता, गन्धर्व श्रीर दानव भी मुक्तसे लड़ने की तैयार हीं श्रीर सब लोकों से भी मुक्ते डर मालूम होने लगे तो भी मैं सीता को न दूँगा।" उसने श्रीर भी कहा—''तुम तो सेना में घूम श्राये ही, भला यह तो कही कि उसमें कीन कीन वानर शूर हैं? वे कैसे तेजस्वी, किस तरह के श्रीर कैसे दुर्धर्ष हैं? वे किसके पुत्र श्रीर किस के पीत्र हैं? यह सब हाल ठीक ठीक वर्णन करो। उनका बलाबल समक्त लूँ तो वैसा प्रवन्ध करों। क्योंकि जो युद्ध करना चाहता है उसे पहले शत्रु के वलाबल का विचार श्रीर उनकी निगती करना श्रावश्यक है।" यह सुन कर शार्ष्ण ने कहा—महाराज! श्रावश्या का पुत्र तो संप्राम में

दुर्जय है। गद्गद का पुत्र जाम्बवान है। उसी गद्गद का एक ग्रीर भी पुत्र है, जिसका नाम धूम्र है। इन्द्र के गुरु का पुत्र केशरी है। इसी केशरी के पुत्र इनुमान ने बहुत से राचसों की मारा है। इनमें सुषेग नामक बानर धर्मात्मा है। यह धर्म का पुत्र है। चन्द्र का पुत्र स्वभाव से सरल दिधमुख नामक वानर है। हे राजन ! इस सेना में सुमुख, दुर्मुख ग्रीर वेगदर्शी, ये तीन बानर ते। मृत्युं के श्रवतार से हैं। ग्रिम का पुत्र नील इस सेना का मालिक है। वायुका पुत्र हतुंमान् भी सेना में हैं। इन्द्र का पैत्र ग्रङ्गद युवा श्रीर बड़ा दुर्धर्ष है। मैन्द श्रीर द्विविद, देानों भ्रश्विनीक्षमार के पुत्र हैं। गज, गवाच, गवय, शरभ ग्रीर गन्धमादन, ये पाँची यमराज के पुत्र हैं। ये पराक्रम करने में कालान्तक के तुल्य हैं। महाराज ! इस सेना में दस करोड़ बानर ते। देव-ताओं की सन्तान हैं। ये सब शूर, श्रीमान श्रीर युद्धाभिलाषी हैं। बाकी बानरों का वर्णन करने में मेरी हिम्मत नहीं होती। सिंह की सी चालवाले ये युवा, राजा दशरथ के पुत्र, श्रीरामचन्द्रजी हैं। इन्होंने दूषण, खर, ग्रीर त्रिशिरा की मारा, ग्रीर विराध तथा कवन्ध का घात किया। पराक्रम करने में इनके समान आज पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं है जी राम के सब गुर्खों का वर्णन कर सके । इन्होंने अकेले ही जनस्थान के सब राचसों की मार गिरायां। लच्मण भी मस्त गजेन्द्र के तुल्य हैं। इनके बाणों के सामने इन्द्र भी नहीं ठहर सकते । श्वेत स्रीर ज्योतिर्भय देानों सुर्थ के पुत्र हैं। वरुण का पुत्र हेमकूट नाम्क बानर है। विश्वकर्मा का पुत्र नल नामक श्रीर वसु का पुत्र दर्दुर नामक ं बानरं है।

### देशहा ।

लङ्का नृप तन भ्रात लघु, नाथ विभीपण जान।
हित में तत्पर राम के, पाइ राज सनमान।।
पहि विधिशैल सुनेल पर, सेना पहुँची भ्राय।
राजसेन्द्र अन सोचि मन, जय कर करहु उपाय।।

## इकतीसवाँ सर्ग ।

विद्युिजह्व के द्वारा मायापूर्वक रावण् का सीता को मोहित करना।

जे श्रीर दूत राम की सेना का पता लेने गये थे वे सव श्राकर सेना सहित राम का सुवेल पर्वत पर ठहरना, रावण को सुनाने लगे। उनके द्वारा राम का सव हाल सुन कर राचसराज मन में जुछ धवड़ा कर अपने सचिनों से कहने लगा—"मेरे सब मंत्री सावधानतापूर्वक श्रावें। क्योंकि मन्त्रणा करने का यही समय है।" उसकी श्राज्ञा से सब मंत्री इकट्ठें हो गये। श्रव विचार होने लगा। उस विचार में श्रागे के कर्त्तच्य का निर्णय करके रावण ने मंत्रियों को विदा कर दिया श्रीर श्राप श्रपने घर में गया।

इसके वाद रावण ने विद्यु जिह्न नामक मायावी राचस की अपने साथ लिया और वह जहाँ मैं धिली रहती थीं वहाँ पहुँचा। उसने मायावी से कहा— "मैं माया के द्वारा सीता को मीहित कहँगा, इस-लिए तुम माया से रामचन्द्र का सिर, वड़ा धनुष, और वाण लेकर मेरे पास जल्दी आकर हाज़िर हो।" आज्ञा पाते ही विद्यु जिह्न ने उसी तरह की माया करके रावण को दिखलाई। उसने सन्तुष्ट हो कर पारिताषिक मैं उसे भूषण दिये। फिर सीता को

देखने के लिए वह अशोकवाटिका में गया। वहां सीता नीचे गुँह किये हुए, शोक में लवलीन, पवि के ध्यान में मग्न ग्रार राचसियां से घिरी हुई ज़मीन पर वैठी थों। वहाँ पहुँच कर उसने सीता की देखा । फिर वह उनके पास जा श्रीर श्रपना नाम सुना कर धृष्टतापूर्वक कदने लगा-"हं भद्रे ! देख, तुभी मैंने कितना समभाया परन्तु नू, राम के भरासे, मेरा अनादर ही करती रही। लें, खर का मारनं वाला तरा यह पति संप्राम में मारा गया । श्रव तो मैंने सब तरह से तुम्हारी जड़ काट डाली धीर तुम्हारे गर्व की मैंने नष्ट कर दिया। श्रव ता तुम त्राप दी मेरी स्त्री बनागी। इसलिए अवइस कुमति को छोड़ दो। हे मृहं ! अब तुम इस मुद्री शरीर से क्या करेगगी ? भ्रव चलें। मेरी सब न्नियों की खामिनी बना । हे घोड़े पुण्यवाली ! हे नष्टार्घे ! हे मूर्ख ! हे अपने का पण्डित मानने वाली ! अपने पित का मारा जाना सुन; वह वड़ी बुरी वरह, षृत्रासुर की भाँति, मारा गया।

'दिखो, सुन्नीव की वानरी सेना लेकर राषव मेरे मारने के लिए ससुद्र के इस पार श्राये थे। वे ससुद्र के किनारे सेना सदित टिके हुए थे। उस समय सूर्य छिप रहा था। मार्ग चलने से घकी हुई सेना श्राराम से से। रही थी। जब यह हाल दूर्तों से सुना तब श्राधी रात के समय बड़ी सेना लेकर प्रहस्त चढ़ गया। इनकी सेना मारी गई। वहाँ पर परिघ, चक्र, श्रृष्टि, दण्ड, वाणसमूह, चमकीले शूल, काँटेदार सुद्गर, लाठी, ते। मर, पात्र श्रीर चक्राकार सुशल, ये सब शस्त्र डठा डठा कर राचसीं ने जल्दी से वानरों पर चलाये। वे इस बड़े हमले से मारे गये। पैतरे के साथ, बड़ी तलवार से, प्रहस्त ने

सेतिहुए राम का सिर सहज में काट लिया। उसने विभीपण को भी मारा धीर लच्मण ती बहुत से वानरों के साथ भाग गये। वानरराज सुवीव का गला काट लिया गया । राचसों ने हनुमान की दुड़ी काट ली ध्रीर उसे मार गिराया। जाम्ववान कूद कर भागना चाहते थे, पर घुटनों की मार से वे भी मरे पड़े हैं। राचसों ने पटों के प्रहार से उनको ऐसा काट ढाला जैसे वृत्त काटा जाता है। वहे शरीरवाले मैन्द और द्विविद भी ऊपर श्रीर नीचे की साँस लेते हुए रोते श्रीर खून से लथपथ पड़े हैं। वे तलवार से श्रधकट कर डाल दिये गये हैं। पनस की दशा कटहर के तरब कर दी गई है। दरीमुख तो वहुत वार्षों के प्रहार से मरा हुन्ना कन्दरा में सो रहा है। कुमुद नामक वानर दीन शब्द करता हुआ ं वाणों के प्रहार से मारा गया। इसी तरह श्रंगद भी मारं वार्षों के ख़ृन श्रीकता हुश्रा मारा गया। यहत से वानरीं की ता दाधियों ने कुचल डाला; वहत से रथों की भाषट से पिस गये; ग्रीर वहुत से सीये हुए रैंदि गये । वे ऐसे लापता हो गये जैसे हवा के जोर से मेघों का पता नहीं लगता । बहुत से मारे जानं के समय इधर उधर तितर चितर ही गये। वहुत से, राचसों से लताड़े हुए, ऐसे भाग गये जैसे सिंह की भापट से हाथी भागते हैं। कितने ही तो ससुद्र में जा पड़े श्रीर श्रगणित श्राकाश में उड़ गये। 'सब वानरों के साथ भालु वृत्तों पर चढ़ गये। कितने द्यी ते। सागर कं करारों में ग्रीर बहुत से पर्वती तथा वनों में पाये गये। जहाँ तक मिले सब बानरों को राचसों ने मार डाला । इस तरह सेना सहित तुम्हारे पति मेरी सेना के द्वारा मारे गयं। उनका यह कटा हुआ सिर तुम्हारे दिखलाने के लिए

लाया गया है। देखा, यह ,खून और धूल से लिपटा हुआ है।"

इस तरह कह कर वह महाधृष्ट रावण सीता की सुना कर एक राचसी से बीला कि जा, उस विद् जिह्न नामक राचस की बुला ला, जिसने यह वड़ा कठित काम किया है। रामचन्द्र के सिर की संप्राम में से वही लाया है। तब विद्यु जिह्न उस सिर को भ्रीर धनुप को लिये हुए भ्रा गया। वह रावण को प्रणाम करके खड़ा हो गया। रावण ने उससे कहा कि तुम दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का सिर बहुत जल्दी सीता के सामने करे। यह दीन सीता श्रपने पति की पिछली दशा देखले। रावण की श्राज्ञा से उसने उसी सिर की सीता के पास रख दिया धीर ग्राप छिप गया। तव रावण ने उस चंमकीले धतुप को भी सीता के पास रख कर कहा कि देखें।, यह राम का धनुष है जा तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। इसमें प्रत्यभ्वा भी चढ़ी हुई है। रात को उसे मार कर प्रहस्त इसे ले श्राया है।

### सोरठा।

सिर ग्रीर धनुप देखाइ, मायामय दससीस खल। सियहि कहत समभाइ, भ्रव तुम पत्नी हीहु मम।।

## बत्तीसवाँ सर्ग ।

सीता का विलाप ग्रीर रावण का वहाँ से चला जाना ।

न्त्रव सीताजी उस सिर धीर धनुष को देख कर सुनीव के साथ रामचन्द्रजी की मैत्री का स्मरण करने लगीं, जिसका हनुमान ने उनसे ज़िक किया शा। वे रामचन्द्रजी के से नेत्रों की, मुख श्रीर मुख के रंगकी, वालों श्रीर वालों की जड़ों की तथा उस चूड़ामणि की श्रच्छी तरह पहचान कर श्रीर उस बात पर विश्वास करके वहुत दु: खित हुई। वे कैकेयी की निन्दा कर कुररी की तरह विलाप करने लगीं। वे कहने लगीं—हे कैकेयि! श्रव तेरा मनेरिश्य सिद्ध हो गया। देख, ये कुलनन्दन मारे गये। तूने श्रपने भगड़ाल खभाव से इस कुल की उखाड़ फेंका। हा! श्रार्थ रामचन्द्र ने कैकेयी का ऐसा क्या विगाड़ा था जिससे उसने मेरे साथ उनको चीर वस्त्र पहना कर वन में भेजा! इस तरह कहती श्रीर काँपती हुई वह तपिखनी जानकी, कटी हुई कदली की तरह, ज़मीन पर गिर पड़ी।

थोडी देर में चेत होने पर उठी श्रीर उसी सिर को लेकर विलाप करने लगी-"हा! महा-वाहो ! हे वीरव्रतधारित् ! मैं इस समय तुम्हारी अन्त की दशा देख रही हूँ। अन मैं निधना हो गई! हा! स्त्री से पहले पति का मरना स्त्रीकृत अनर्थ कहलाता है। सो आप सुक्त धर्मचारिग्री से पहले ही परलोक को सिधार गये। देखी, मैं वड़े दु:ख में पड़ी हुईशोकसागर में हूब रही थी। श्राप मेरा उद्घार करने के लिए तत्पर थे; सो भी आप मारे गये। हाय! मेरी वह सास कौशल्या भ्रापके रहने से वत्सला कहलाती थी, वह भी विना वछडे की गै। की नाई निर्वत्सला कर दी गई। हे राम-चन्द्र ! ज्योतिषियों ने भ्राप्को दीर्घायु वतलाया था, तो उनका कथन क्या मिथ्या हुन्रा ? क्या स्राप जैसे पण्डित की भी बुद्धि नष्ट होगई श्रथवा श्राप का दे। षद्दी क्या है ? काल की ऐसी ही गति है। क्योंकि वही जगत् का कारण है। हे राम! भला

आप तो नीतिशास्त्र को जानते ये श्रीर उपाय करने में पण्डित तथा शत्रु के हराने में चतुर थे। फिर इस तरह श्रचानक तुम्हारी मृत्यु केंसे हुई ? हा! धार श्रीर क्रूररूपा कालरात्रि ने तुम कमल-जाचन को मुभसे छीन लिया। हे महाबाहों! मुभ तप-स्विनी को छोड़ कर, प्यारी स्नी की नाई पृथिवी सं लिपट कर, श्राप कहाँ सो रहे हैं?

"हा! सोने से भूपित प्राप का यह धनुप मेरा प्यारा हैं; में इसे राज़ बड़े यत्र से चन्दन श्रीर फूलों से पूजती थी। हे राधव ! म्राप अपने पिता दशर्य श्रीर सब पितरों के साथ खर्ग में जाकर मिले होंगे। हे रामचन्द्र! स्वर्ग तक प्रसिद्ध भीर वड़े अनुष्ठान अर्थात् पिता की आज्ञा के पालन से प्राप्त हुए पुण्य का श्रीर पवित्र राजर्पि वंश की श्राप क्यों छोड़ते हैं ? हे राघत ! श्राप सुफो क्यों नहीं देखतं या गुभासे क्यों नहीं वीलतं ? देखेा, श्रापने वचपन में सुभ सहचारियों स्त्री की को प्राप्त किया। पाणिप्रहण के समय प्रापने प्रतिहासी घी कि तेरे साथ में धर्माचरण करूँगा। उसे याद करा ग्रीर मुभी भी वहीं ले चली जहाँ श्राप गये हैं। हे गति जाननेवालों में श्रेष्ठ ! श्राप मुक्ते यहीं छोड़ कर ख़ुद परलेकि में क्यों चले गये ? मेरे दु:ख का श्राप ने ख़याल नहीं किया। हा ! श्राप के जिस मंगल रूप धीर मनोहर शरीर का मैंने स्रालिङ्गन किया या उसे श्रत्र मांसाहारी जन्तुः सींचेंगे ! पूर्ण दिचाया-युक्त अग्निष्टोम भ्रादि यज्ञ करके भ्रापनं जा संस्कार किये थे, उन संस्कारों को इस समय प्रिन होत्र द्वारा ध्राप क्यों प्रहण नहीं करते ? हम तीन वनवासियों में से जब सिर्फ़ एक लद्मग्र ही लीटकर श्रयोध्या जायँगे तब वह शोकातुरा कीशल्या सब

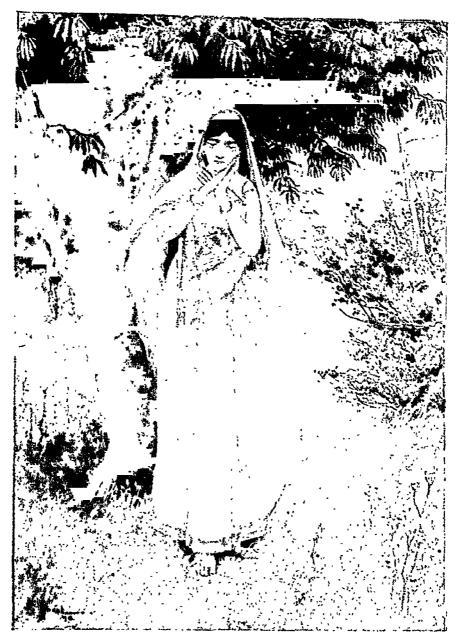

चिन्ता-मग्ना सीता ।

संमाचार पूछने लगेगी । जब वह सुनेगी कि भ्राप के मित्रकी सेना मारी गई तथा रात में साते हुए भ्राप को राचसों ने नष्ट कर डाला, श्रीर जब उनके कानों में ँ यह समाचार पहुँचेगा कि 'मैं राचस के कैदलाने में विरी हुई हूँ तव वह छाती पीट पीट कर मर जायगी। हा! मुभ अनार्यो के कारण राजपुत्र श्रीरामचन्द्र सागर के पार होकर गै। के खुर भर पानी में मारे हुए पड़े हैं। हा! मुफ्त क़ुलपांसिनी के साथ विवाह करके रामचन्द्र ने बड़ो भूल की क्योंकि मैं स्त्री उस राजपुत्र के लिए मृत्युरूपा हुई। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम दान देने में वाधा श्रवश्य दी होगी। इसी कारण इस जन्म में सब श्रतिथियों के प्यारे की स्त्री होने पर भी मैं सोच रही हूँ। हे रावण ! मुक्ते भी मार कर राम के उपर डाल दे। पति की पत्नी से मिला कर, उत्तम कल्याण कार्य करके, राम े कं सिर से मेरा सिर और देह से देह मिला दे। भैं महात्मा पति की गति का अनुसरण करूँगी।"

इस तरह यह विशालनयनी दुखिया सीता, पित के सिर श्रीर धनुप की देख कर, विलाप कर रही थी कि इतने में रावण की सेना का एक मनुष्य हाथ जोड़े हुए रावण के पास श्रा कर खड़ा हो गया। उसने 'हे श्रायेपुत्र! श्रापकी जीत ही। कह कर उसे प्रणाम किया। फिर रावण की प्रसन्न करके उसने यह समाचार सुनाया कि 'सेनापित हिसा सब मंत्रियों की साथ लिये हुए श्रापके श्रीन करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी मुक्ते प्राप के पास भेजा है। महाराज! कुछ ऐसा ही ज़रूरी राजकार्य श्रापड़ा है, इसिलए श्राप छपा कर उनकी दर्शन दीजिए।" इतना सुनते ही राचस-राज श्रशोक-वाटिका छोड़ कर उन मंत्रियों के

पास गया। उनके साथ सब कामों की सलाह करके फिर वह सभा में गया। वहाँ रामचन्द्र के पराक्रम का विचार करके, उसके लिए वह जो प्रवन्ध करना चाहता था वह प्रवन्ध करा दिया। जिस समय रावण अशोक-वाटिका से चलने लगा उसी समय वह सिर और धनुष न मालूम क्या हो गया। वे फिर दिखलाई भी न पड़े। रावण ने मंत्रियों के साथ राम के विषय में हढ़ विचार करके पास में खड़े हुए सेनापितयों को आज्ञा दी कि तुम लोग तुरही और पटह आदि लड़ाई के बाजों को बजाते हुए मेरी सेना को यहाँ ले आओ। इसका कारण किसी को कुछ मत बतलाओ।

### दोहा।

तेहि छिन राचसराज की, इहि विधि श्राज्ञा पाय। सकल सेन सन्नद्ध करि, नृप ढिंग लाये धाय॥

## तेंतीसवाँ सर्ग।

सरमा नाम राक्षसी का सीता को समकाना ।

स्नीता को माया से मोहित देख विभीषण की छी सरमा नाम की राचसी उसके पास आकर वैठ गई। यह सीता पर प्रेम करती और उसे सखी भाव से चाहती थी। इसका कारण यह भी था कि रावण ने सरमा की दयावती और दृढ़ वत देख कर, सीता की रचा करने के लिए, उसके पास रख दिया था। सीता भी उसके साथ मित्रभाव रखती थी। अब उसने आकर देखा तो सीता आत्यन्त ज्याकुल और शोकपीड़ित हो ज़मीन पर लीट रही है; उसके सब अंगों में धूल भरी हुई है और वह अचेत हो रही है। उसे ऐसी दशा में

देख कर सरमा समभाने लगी—हे सीते ! रावण ने दुम से जो कुछ कहा थ्रीर तुम ने उसे जे। उत्तर दिया वह सव मैंने सखी भाव से, एकान्त वन में छिपकर, सुन लिया। तुम्हारे लिए मैं रावण से बिलकुल नहीं डरती। वाटिका से घवड़ा कर रावण क्यों निकला ? इसका भी कारण मैंने वाहर जाकर जान लिया। हे सीते ! नींद में श्रात्मज्ञ श्रीराम-चन्द्र का प्राग्य-घात नहीं हो सकता। वह पुरुप-सिंह किसी तरह मारा ही नहीं जा सकता श्रीर न वे वानर ही किसी तरह मारे जा सकते हैं जा वृत्त ले लेकर युद्ध करते हैं। इन्द्र भ्रादि देवताओं का भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें मार सकें; फिर राचसों की तो बात ही क्या है ? वे सब रामचन्द्रजी की छाया में निर्भय रहते हैं। हे मैथिलि! घुटनें। तक लम्बी भुजाश्रोंवाले, चौड़ी छातीवाले, श्रीमान, प्रतापी, धनुर्द्धर, कवचधारी, धर्मात्मा, विख्यात पराक्रमी, श्रपनी श्रीर दूसरे की भी रचा करने वाले तथा नीतिशास्त्र के पण्डित श्रीरामचन्द्रजी लच्मणसहित कुशलपृर्वेक हैं। हे सीते! शत्रु की सेना को मारनेवाले श्रीरामचन्द्र मारे नहीं गये। उनके बल ग्रीर पीरुष की थाइ नहीं है। यह केवल मायावी रावण ने तुम्हारे ऊपर माया की थी। वह बुद्धि श्रीर कार्य दोनों में श्रयोग्य है । वह सब प्राणियों से विरोध रखता है। इसका स्वभाव वडा कूर है। हेसीते! आपका शोक नष्ट हुआ, आनन्द का समय आगया। अब आप की ज़रूर लदमी प्राप्त होगी, क्योंकि भ्रापका प्रिय कार्य है। रहा है; सुना। वानरी सेना के साथ समुद्र पार होकर राम-चन्द्रजी दिचिए किनारे पर श्रा गये हैं। लक्ष्मए की साथ लिये हुए पूर्णमनारथ श्रीरामचन्द्र की सैंने ग्रपनी श्रांखों से देखा है। में सुनी हुई वात नहीं कहती। समुद्र के किनारे पर ही उनकी सब सेना उन्हें घेरे पड़ी है। रावण ने शीव्रगामी दृतों का समा-चार लेने के लिए भेजा था। उन्होंने रावण से यही समाचार कहा कि रामचन्द्र समुद्र के इस पार श्रागये हैं। यह समाचार पाकर रावण श्रव श्रपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा है—

सरमा इतनी वात कह ही रही थी कि इतनं में सेना में से वड़ा भयङ्कर शब्द सुनाई पढ़ा। तुरही की बड़ी श्रावाज़ सुन कर वह मधुर बालने वाली सरमा सीता से कहने लगी-"देवि! सुना, युद्ध के समय उत्साहित करने के लिए यह भेरी का महाभयङ्कर शब्द हो रहा है। यह ठीक मेघ-गर्जन के तुल्य है। सेना में मतवाले हाधी तैयार किये जाते हैं, रधेाँ में घोड़े जाते जाते हैं छीर वड़े वड़े हज़ारें। वीर हाथों में भाला लिये घोड़ों पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रसंख्य नीर जिरह-वस्तर पहने हुए जहाँ तहाँ इकट्ठे हा रहे हैं श्रीर श्रद्भुत रूप की सेना से सत्र राजमार्ग ऐसे भरे जा रहे हैं जैसे शब्द करते हुए वेगवान जल के प्रवाहों से सागर भरा जाता हो। देखें।, निर्मल शखों, ढालों, कवचों, रघों, घोड़ों, हाधियों धीर रावण के भ्रतुगामी राजसी का यह कैसा शोर हो रहा है। इनके हथियारें। में से अनेक रंग की ऐसी चमक निकल रही है जैसे गरमी कं समय में वन की श्राग्न का रूप होता है। हे सीते ! सुनो, घंटों के वजने से कैसे शब्द हो रहे हैं। रघों के पृहियों की घर्घराहट कैसी सुनाई दे रही है। घोड़े कैसे हिन-हिना रहे हैं। युद्ध के लिए तुरही का कैसा शब्द हो रहा है। हे जानिक ! इन शस्त्रधारी राज्यसें

का कैसा भयङ्कर शब्द हो रहा है, जिसको सुन कर रोये खड़े हो जाते हैं। हे देवि ! तुमका वह जयश्री मिलना चाहती है जो तुम्हारे शोक को नष्ट ें करेगी। जिस तरह इन्द्र से दैसों की भय हुआ था उसी तरह रामचन्द्र से राचसों की भय ग्रा पहुँचा है। जितकोध ग्रीर ग्रचिन्त्यपराक्रम रामचन्द्र रावण को मार कर तुम को मिलेंगे। तुम्हारे पति, जन्मण के साथ, राजसी पर ऐसा पराक्रम प्रकट करेंगे जैसे विष्णु के साथ इन्द्र दैखों पर पराक्रम करते हैं। हे मैथिलि! शत्रुके मारे जाने पर मैं तुमको राम की गोद में देखूँगी। ये सब बातें बहुत जल्दी होना चाहती हैं। तुम पति से मिल कर ग्रानन्द के ष्प्रांसू वहाग्रोगी। यह तुम्हारे वालों का जूड़ा, जो जाँघों तक लटक रहा है श्रीर वहुत दिन से हाथ न ्र लगने के कारण उलक्त रहा है, इसे श्रीरामचन्द्रजी वहुत जल्दी श्रपने हार्थों से सुधारेंगे। हे देनि ! जब तू पृर्ण उदय हुए चन्द्रमा की नाई रामचन्द्र के सुँ ह की देखेगी तब शोक में श्राँसू बहाना इस तरह छोड़ देगी जिस तरह कि नागिन पुरानी केंचली को छोड़ देती है। सुर्ख के योग्य रामचन्द्र जल्दी तुम को पाकर सुखी होंगे। जिस तरह धान्य-पूर्य पृथ्वी वर्षों का पानी पाकर मने। हर हो जाती है उसी तरह रामचन्द्र के प्रेम व्यवहार से तुम सन्तुष्ट होगी।

### देशहा।

हिये इव जो नित मेरु के, करत श्रमण चहुँपास । ध्यावहु तेहि जग जनक के, रवि तव पुजइहि स्रास ॥

# चौंतीसवाँ सर्ग।

सरमा का रावण के कामों को ग्रसरूप से देखना और फिर सीता को सब समाचार

### कह सुनाना।

र्विष की माया से अत्यन्त दु: खित सीता को सरमा ने इस तरह शान्त किया जिस तरह गरमी की ऋतु में तपी हुई पृथ्वी को वर्षा ठण्डा करती है। फिर भी वह सरमा सीता की भलाई करने की इच्छा से हँस कर कहने लगी—हे कमलनयने! मैं चाहती हूँ कि गुप्त रूप से जाकर तुम्हारा कुशलचेम राम से कहूँ और उनका कुशल पूछ कर लीट आऊँ। हे सीते! जब मैं आकाश में अधर चली जाती हूँ तब गरुड़ या वायु की भी ऐसी सामर्थ्य नहीं जो सुभे पकड़ ले या जान ले कि मैं जा रही हूँ, राचसीं की तो कुछ बात ही नहीं।

सरमा की बातें सुनकर सीता कोमल वाणी से कहने लगी—हे प्रिये! में जानती हूँ कि तू आकाश श्रीर रसातल में भी जा सकती है श्रीर ऐसा कोई काम नहीं जो तू मेरें लिए न कर सके। परन्तु यदि तू मेरा प्रिय काम करना ही चाहती है श्रीर तेरी बुद्धि भी स्थिर है ते। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस समय रावण क्या कर रहा है, इस बात का पता लगा करके तू मुने बतला है। क्योंकि वह कूर है श्रीर माया का बहुत बल रखता है। जिस तरह मद्यपान करते ही नशा चढ़ जाता है वैसे ही वह शोड़ी थोड़ी देर में मुने मीहित किया करता है। देख तो, वह इन भयङ्करी राचसियों से मुने बार

इसने इन्होंको मेरी रचा के लिए भी नियत कर रक्खा है। इसलिए मैं सदा इद्विम श्रीर शङ्कित रहती हूँ। मेरा मन स्थिर नहीं रहता। इसके भय से सदा इरती हुई इस अशोकवाटिका में पड़ी हूँ। यदि इसकी कोई बात या किसी वात के करने में इसका निश्चित विचार तू मुक्ते बता दे तो मेरे उपर तेरी बड़ी कृपा हो। जब इस तरह अश्रुपृर्ध मुख से सीता ने कहा तब सरमा इसका मुँह छूकर बेाली—हे देवि! बहुत अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं श्रभी जाकर समाचार लाती हूँ।

इस प्रकार कह कर वह रावण के यहाँ गई श्रीर वहाँ मन्त्रियों के साथ उसकी वातचीत श्रीर कामों का निश्चय सुन कर सीता के पास लौट श्राई। जब तक वह लीट नहीं श्राई तब तक सीता उसके ग्राने का इन्तज़ार करती रहीं। उसे ग्राती हुई देख सीता खुद उठ कर उससे मिलीं श्रीर बैठने के लिए श्रासन दिया। सीता ने कहा कि "सिख! तू यहाँ सुख से बैठ कर दृष्ट रावण का निश्चय मुक्ते सुना।" सरमा रावण का सव समाचार कहने लगी । उसने कहा-"हे वैदेहि ! वड़े प्यारे बुड्ढे मंत्री के द्वारा रावण की माता ने तुमको छोड़ने के लिए उसे बहुत समभाया कि मनुजेन्द्र श्रीरामचन्द्र की सीता सौंप दे। क्येंकि तुम देख रहे हो कि जनस्थान में रामचन्द्र ने कैसा भारी ग्रीर श्रद्भुत काम किया है। फिर इनुमान् ने कूद कर समुद्र को लाँघ सीता की देख लिया तथा युद्ध में राचसों की मारा। भला कही ती सही, क्या ये सब काम मनुष्य के हैं ? हे देवि! इस तरहं उसकी माता ने तथा वृद्ध मंत्री ने भी

खसे बहुत समकाया पर वह तुम को इस प्रकार छोड़ना नहीं चाहता जिस तरह से धन का लें। भी धन नहीं छोड़ता। है देवि! युद्ध में मरे विना वह तुमको न छोड़ेगा। उसके मन्त्रियों का भी यही निश्चित विचार है। है देवि! मृत्यु की प्रेरणा से उसका ऐसा ही विचार निश्चित हो रहा है। वह उरकर तुम की छोड़ना नहीं चाहता। जब तक वह संप्राम में मारा न जायगा तब तक तुम्हारा छुटकारा न होगा। जब वह सब राजसों का ग्रीर ग्रपना नाग करवा लेगा तभी तुम की छोड़ेगा। मैं जानती हूँ कि रामचन्द्र सब तरह पैन पैने बाणों से इसको मार कर तुम्हें प्रयोध्या में ले जावेंगे। ११ सरमा के इतना कहते ही तुरही श्रीर शङ्ख से मिला हुआ सब सेनाश्रों का घोर शब्द, पृथ्वी की कैंपाता हुआ, सुनाई दिया।

### छन्द ।

घन नाद सुनि किप सैन्य कर सब रजनिचर न्याकुल भः भे द्वीन पीरुप दीन रूप सुबुद्धि वल तिनके छये।। ध्रति खित्र मन नृपदे।प ते मङ्गल न वपुरे देखहीं। रघुवीर-सङ्गर-यज्ञ महाँ पशुभूत ध्रापुहिं पेखहीं॥

## पैंतीसवाँ सर्ग ।

माल्यवान नामक राज्ञस का रावगा को समभाना ।

शृक्ष से मिले हुए उस तुरही के शब्द कें साथ रामचन्द्रं लक्षा पर चढ़े भाते थे। इतने में रावण ने वह शब्द सुना। थोड़ी देर तक कुछ विचार करके वह अपने म्नियों की थ्रोर देखने लगा। वह सब की दुला कर, सभा की गुंजायमान

करता हुआ निन्दापूर्वक कहने लगा—देखें।, राम का समुद्र पार उतरना, उनका पराक्रम, वल और पैक्षिप, जो तुम लोगों ने वतलाया वह सव मैंने सुना। मैं भी युद्ध में तुमको सचा पराक्रम करनेवाला जानता हूँ। पर इस समय तुम सब रामचन्द्र की महापराक्रमी समक्त कर चुपचाप एक दूसरे का मुँह देख रहे हो। रावण इस तरह बातचीत कर ही रहा था कि इतने में उसका नाना, महा-पण्डित माल्यवान नामक राचस कहने लगा—

हे राजन्! जो राजा विद्यायें पढ़ा हुआ होता श्रीर न्याय-मार्ग पर चलता है वह बहुत समय तक प्रजा पर शासन करता है तथा ऐश्वर्य भागता है भ्रीर शत्रुओं की श्रपने वश में रखता है। ऐसा राजा अपने राज्यकार्यों का अनुसंधान करता श्रीर मीका पाकर शतुओं से लड़ता है। अपने पच की वढ़ता हुआ देख कर वह वड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। राजा को चाहिए कि जब वह अपने की शत्रु से हीन या वरावर समभो तव उसकी साथ मेल करले। शत्रु कैसा ही क्यों न हो, पर राजा को उसकी छोर से लापरवा न होना चाहिए। ग्रीर यदि ग्रपने की उससे बड़ा समभे तो उससे भगड़ा करे। हे रावण! मुभी ती यही भ्रच्छा मालूम होता है कि राम के साथ तुम्हारी सिन्ध हो जाय । जिस कारण से वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके आ रहे हैं वह कारण ही मेट दिया जाय। देखेा देवता, ऋषि ग्रीर गन्धर्व े सव उनकी विजय चाहते हैं; इसलिए तुम उनसे विरोध न करो, सन्धि कर लो। हे लंकेश! देखेा, त्रद्धा ने दे। पच बनाये हैं, एक तो देवता ग्रीर दूसरा ग्रमुर। क्रम से धर्म ग्रीर ग्रधर्म उनके ग्राधार हैं। धर्म ता देवताओं का पच है थीर अधर्म राचसों तथा दैत्यों का। जब धर्म अधर्म का ग्रास करता है तब. सत्ययुग होता है श्रीर जब इससे विंपरीत होता है तव किलियुग की प्रवृत्ति होती है। हे रावण! लोकों में घूम घूम कर तुमने तो धर्म का सत्यानाश किया श्रीर अधर्म इकट्ठा किया है। इसी कारण -शत्रु लोग हम से वली हो गये। तुम्हारी भूलं से अधर्म बढ़ कर \_हम लोगों को भचण कर रहा है श्रीर धर्म देवताश्रों के पत्त की बढ़ा रहा है। देखा, विषयों में ग्रासक्त होकर तुमने भ्रग्नि तुल्य ऋषियों को बड़ा दु:ख दिया। उनका प्रभाव, जलती हुई श्राग की तरह, बड़ा श्रमहा है। क्योंकि वे लोग तपस्या से अपने आत्मा का निर्मल कर धर्म के त्रनुष्टान में सदा तत्पर रहते हैं। देखा, वे सब यज्ञ करते, विधिपूर्वक ग्राग्नि में श्राहुति डालते ग्रीर ऊँचे स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उनके पाठ की सुनने से राचसों का पराजय होता श्रीर सब इधर उधर भाग जाते हैं। ऋषियों के होम से निकला हुआ धुआँ राचसों के तेज की ढँकता हुआ दसों दिशाओं में फैल जाता है। ऋषि लोग व्रत धारण करके जे। तप करते हैं वह राचसों को दुःख देता है। हेरावण ! तुमने ते। त्रह्मा से यही वर. माँग रक्खा है कि 'देवता, दानव ग्रीर यत्त हमें न मार पावें। पर यहाँ तो मनुष्य, वानर, भालू ग्रीर महावली गोलांगूल स्राकर गरज रहे हैं।

फिर में नाना प्रकार के बड़े बड़े उत्पात भी देख रहा हूँ जिससे मुक्ते अनुमान होता है कि राचसों का नाश आ पहुँचा है। देखेा, घोर श्रीर भयङ्कर मेघ खर शब्द से गरजते हैं, श्रीर लङ्का के चारों ग्रीर गर्म खन की वर्ष करते हैं। सब वाहन ग्रांखों से ग्राँस, बहाते श्रीर घूल से मैले हो रहे

हैं। उनके शरीरों का रङ्ग ब़दल गया ध्रीर वे पहले की सी शीभा नहीं देते। लङ्का के वाग़ों मैं साँप, गीदड़ धौर गीध भुंड बाँध कर भयंकर शब्द करते हैं। खप्न में काली काली खियाँ सफेद दाँत निकाल कर ईंसती श्रीर बुरी बुरी बातें कहती हुई आगे आकर खड़ी हो जातीं और फिर घर लूटने लगती हैं। हे रावण ! घरों में जो विल-कर्म होता है उसकी कुत्ते खा जाते हैं। गायों से ग़दहे ग्रीर नेवलों से चूहे पैदा होते हैं। देखेा, न्याघों के साध बिलाव, कुत्तों के साथ सुम्रर, रात्तसों म्रीर मनुष्यों के साथ किन्नर मैथुन करते हुए दिखाई देते हैं 1 पीले वर्ण के लाल पैरां वाले बहुत से कवूतर राचसां के नाश के लिए, मानों काल के भेजे हुए, घरों में घूमते हैं। घरों में पत्नी हुई मैना आपस में लड़-भिड़ कर चींचीं चींचीं करती हैं और फिर गुँथ कर नीचे गिर पड़ती हैं। पशु ग्रीर पत्ती सूर्य की ग्रीर मुँह करके रोते हैं। विकराल रूप सिर मुँड़ाये हुए काले पीले रङ्ग का कालमनुष्य समय समय पर, हम सब के घरों में घुसता हुआ, देख पड़ता है। हेराजन ! ये तथा इसी तरह की और भी वहुत से अशक्कन दिखाई देते हैं। इससे हम जानते हैं कि ये रामचन्द्र मनुष्य रूप्धारी विष्णु हैं। ऐसे दृढ़पराक्रमी श्रीराघव को केवल मनुष्य न सम-भाना चाहिए। देखो न, इन्होंने समुद्र में प्रद्भुत पुल बाँधा है। इसलिए हे रावरा! तुम ऋपने कामी का निश्चय करके ग्रीर श्रागे के लिए उचित विचार करके रामचन्द्र के साथ मेल कर लो।

### दोहा।

माल्यवान एहि विधि वचन, राचसपतिहिं सुनाय। रुख न निरखि नृपचित्त कर, मौन गह्यो खिसिग्राय॥

## क्रतीसवाँ सर्ग । माल्यवान को रावण का दुर्वचन कहना और वीरों को यथास्थान स्थापित

### करना।

माल्यवान की दितकर वातें रावण की श्रन्छी न लगीं; क्योंकि वह तो मृत्यु के वश में ही गया था। वह देढ़ी भींहें कर, क्रोध से प्रांखें तरेर कर, माल्य-वान से कहने लगा-देखा, शत्रु का पच लेकर हित की बुद्धि से तुमने जो कठोर श्रीर श्रहित वचन कहे वे मेरे कानों तक नहीं पहुँचे। उस मनुष्य राम को तुम किसी तरह समर्थ जानते हो ? वह वो दीन है, असेला है, वानरों का आश्रित है, उसे पिता ने घर से निकाल दिया है श्रीर बद्द बन में रहता है। में राचसें। का मालिक, देवताधों की भय देनेवाला श्रीर सब तरह के पराक्रम वाला हैं; तुम सुभको हीन किस तरह समभते हो ? सुके सन्देह होता है कि तुमने इतने कठोर वचन मुक्तसे क्यों कहे। क्या तुमको मेरी वीरता से हेप है जिससे तुमने ऐसा कहा? शत्रु के पत्तपात से या मेरे उभाइने के लिए ते। तुमने इस तरह नहीं कहा ? जे। पण्डित है भ्रीर जो शास्त्र के तत्व की जानता है वह, प्रभावशाली श्रीर राज्यपद पर वैठे हुए मनुष्य की उत्साह दिलाने के सिवा कठोर वचन नहीं कहता। है माल्यवान ! भला सुनो तो सही कि कमलहीन लच्मी के तुल्य इस सीता की वन से लाकर राम को डर से में इसको कैसे दे डालूँ ? तुम देखना कि इन करोड़ें। वानरों श्रीर सुगीव तथा लक्ष्मण सहित रामको मैं थोड़े ही दिनों में मारे लेता हूँ। श्रहो! जिसके द्वन्द्र-युद्ध में देवता भी पास खड़े

नहीं रह सकते वह रावण किससे डरेगा। यह मुक्त में खाभाविक दोप है कि चाहे मेरे दो हुकड़े भले हो जायँ पर मैं किसी के सामने फुकूँगा नहीं। क्योंकि खभाव नहीं छूट सकता। रामचन्द्र ने किसी न किसी तरह समुद्र में पुल वाँध लिया ती इस में घाश्चर्य ही क्या है, जिससे तुम डर गये। घट्डा, समुद्र में पुल वाँध कर वानरी सेना के साथ वे इस पार घागये हैं तो घाजानं दे।। में तुमसे सच प्रतिज्ञा करता हैं कि यहाँ से वे जीते न जायँगे।

कोध-पूर्वक ऐसी वातें कहते हुए रावण की रुष्ट समभ कर माल्यवान वड़ा लज्जित हुन्ना। वह भागं कुछ न योल सका । जय के भाशीर्वाद से राजा फी वाती का समर्थन कर वह विदा लेकर अपने घर की चला गया। रावण सचिवों के साध धिचार करकं धीर एक वात पको उत्तरा कर लड्डा की रचा करने के लिए तैयार हुआ। उसने पूर्व कं द्वार पर रहने के लिए प्रइस्त राचस की छीर उत्तर के द्वार पर रहने के लिए शुक श्रीर सारण का श्राहा हो। उसने कहा कि वहीं में भी श्राऊँगा। वहुत राचसों के साथ विरूपाच राचस को लंड्डा के बीचों बीच छावनी में, नगर के दिचगा दरवाज़े पर महापादव ग्रीर महोदर का ग्रीर पश्चिम द्वार पर वढ़ मायाबी, अपने पुत्र, इन्द्रजित् की वहुत राचुकों कं साध रहने की उसने आहा दी। मृत्यु कं वश में पहे हुए राचसराज नं इस तरह प्रवन्ध करके ध्रपने की कुतार्थ जाना।

### दोहा ।

एदि विधि नगर विधान करि, सबहिँ विदासब दीन्ह। पाइ जयाशिप रजनिचर, गृह प्रवेश निज कीन्ह॥

## सैंतीसवाँ सर्ग।

युद्ध के लिए सेना का व्यूह बनाकर, राम-चन्द्र का बानरों को यथास्थान में नियत करना ।

त्र्रव मनुष्य श्रीर वानरों के दोनों राजा, वायुपुत्र हनुमान, जाम्बवान, विभीषण, श्रंगद, लच्मण, शरम, माइयों सहित सुपेण, मैन्द, द्विविद, गज, गवाच, कुमुद, नल श्रीर पनस ये सब इकट्ठे होकर युद्ध विषयक विचार करने लगे; श्रीर कहने लगे कि देखों, यह रावण से पालित लंका नगरी है। यह दैस, नाग श्रीर गन्धवों के लिए भी श्रजेय है। हे भाइयो ! कार्य-सिद्धि के विषय में जो कुछ हो सके सो विचार करते जाश्रो। यहाँ पर रावण सदा तैयार रहता है।

यह सुन कर विभीषण ने कहा-अनल, पनस, संपाति और प्रमित ये चारों मेरे साथी हैं। ये पची का रूप बना कर लंका गये थे। वहाँ शत्रु की सेना में घुस कर और उसका सब प्रबन्ध तथा विधान देखकर लीट आये हैं। इसलिए हे रामचन्द्र! दुष्ट रावण ने सेना का जैसा संविधान किया है वह सुनिए; - लंका के पूर्व द्वार पर प्रहस्त, दिचण द्वार पर महापार्थ्व और महोदर और पश्चिम द्वार पर इन्द्रजित् तेनात है। इन्द्रजित् के साथ बहुत से राचस भी हैं। वे पटा, खड़्ग, धनुष, शूल और मुद्रर आदि अनेक तरह के शस्त्र लिये हुए हैं। हे राधव! अनेक राचसों को साथ में लिये, अत्यन्त धत्रराया हुआ, रावण खुद उत्तर द्वार को रोके खड़ा है। बड़े बड़े शूलधारियों, खड़ग-धारियों और धनुधीरियों की सेना लेकर बीच में विरूपाच सलद सलद

है। युद्ध-भूमियों को इस तरह की देख कर हमारे सिचव लौट आये हैं। दस हज़ार हाथी, दस हज़ार रथ, वीस हज़ार घोड़े और करोड़ से कुछ लाख अधिक वड़े पराक्रमी और वली राचस संप्राम करने में साहसी हैं। इस लिए ये सब राचस राचस-राज के प्यारे हैं। हे विशाम्पते! उक्त राचसों में युद्ध करने के लिए, प्रत्येक राचस की सहायता के वास्ते, अनेक लाख परिवार मौजूद हो जाते हैं। इस तरह विभीषण ने राम की सब हाल सुनाया।

उनकी प्रसन्नता के लिए उसने फिर कहा-हे रामचन्द्र! जब रावण कुवेर से लड़ने गया था तव उसके साथ साठ लाख राचस थे। वे पराक्रम, वीर्य, तेज, साहस ग्रीर गर्व में दुष्ट रावण के ही समान देख पड़ते थे। हे राघव ! ग्राप मेरी वात से उदास न हूजिए। मैं ग्रापको कुद्ध करने के लिए यह सब कह रहा हूँ, भय दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि आप तो देवताओं को भी वश में कर सकते हैं। श्राप वानरी सेना की व्यूहरचना करके. चतु-रङ्ग सेनावाले रावण का विध्वस करेंगे। रामचन्द्र ने कहा-देखा, पूर्वद्वार पर नील नामक वानर प्रहस्त के साथ युद्ध करे श्रीर वहुत सेवानर उसकी सहायता के लिए तैयार रहें। वालिपुत्र प्रङ्गद श्रपनी सेना जेकर दिख्या द्वार पर महापार्श्व श्रीर महोदर से युद्ध करें। ग्रीर सेना लेकर हनुमान् पश्चिम द्वार पर श्राक्रमण करके खड़े हैं। दैत्यों, दानवीं ग्रीर महात्मा ऋषियों का अपकार करने वाले राचसेन्द्र के मारने की मैं खयं तैयार हूँ। वह वरदान के बल से सव प्रजा की दु:ख देता रहा और लोकों में घूमता फिरता था। उत्तर द्वार पर जहाँ रावण है वहाँ मैं लच्मण को साध

लेकर घुसूँगा। वानरंन्द्र, ऋचराज श्रीर विभीपण्ये वीचों वीच सेना की रचा करने के लिए सलख हों। हे भाइयो, यद्यपि तुम सव कामरूपी हो ता भी युद्ध में मनुज्य का रूप धारण मत करना; क्यांकि इस वानरी सेना में हम लोगों का इस तरह नाम होगा कि तुम सव तो वानर, श्रीर हम केवल सात मनुष्य रूप से युद्ध करेंगे। हम दोनों भाई श्रीर चार सचिवों सहित विभीपण यही सात इस सेना में मनुष्याकृति देख पढ़ें, श्रीर नहीं। श्रन्यथा युद्ध में गड़वड़ हो जायगी। इस तरह कार्य-सिद्धि के लिए विभीपण से श्रीरामचन्द्र ने कहकर सुवेल पर्वत पर चढ़ने की इच्छा की। क्योंकि उस समय उस पर्वत की ज़मीन महाराज का बड़ी मनोरम दिखलाई दी।

#### दोहा।

एहि विधि प्रभु वहुसेन ले, सब प्रथ्वी कहूँ छाइ। शत्रुनाश दृढ़ ठानि मन, लंकिट पहुँचे जाइ॥

### ग्राड़तीसवाँ सर्ग । सुबेल पर्वत पर चढ़कर रामचन्द्रजी का वहाँ ठहरना ।

इस तरह श्रीरामचन्द्रजी सुवेल पर्वत पर चढ़ने की इच्छा करके सुमीव श्रीर विभीषण से वोले—मेरी इच्छा है कि सैकड़ों वृत्तों श्रीर धातुश्रीं से भरे हुए इस सुवेल पर्वत पर हम लोग चढ़ें श्रीर श्राज रात की यहीं ठहरें; तथा यहीं से लंका की भी देखें। लंका उस राज्ञस की निवास-भूमि है जिसने श्रपनी मृत्यु के लिए मेरी स्त्री का हरण किया है। उस राज्ञस ने न तो धर्म का, न चरित्र का

धीर न अपने कुल का ही ख़याल किया। केवल नीच राचसी बुद्धि से ही यह निन्दित कर्म कर वैठा । अव तो ऐसा द्वीगया है कि उसका नाम लेने से मेरा कोध बढ़ता है। क्योंकि इसी नीच के अपराध से निरपराधी वेचारे करोड़ीं राज़स मारे जायँगे। देखा, मीत के फंदे में फॅस कर एक जीव पाप करता है पर उस दुष्ट के श्रपराध से उसके कल का भी नाश होता है। इस तरह वात चीत करते श्रीर रावण पर खिमलाते हुए श्रीरामचन्द्र विचित्र चेाटीवाले सुनहले पर्वत पर चढ़ गये। पराक्रम करने के लिए तैयार लच्मण भी वार्णों सहित धनुप लिये हुए पीछे पीछे वहाँ जा पहुँचे। इसके बाद सुग्रीव, सुग्रीव के सचिव, विभीपण, हनुमान, श्रङ्गद, नील, मैन्द, द्विविद, 🗠 गज, गवाच, गवय, शरभ, गन्धमादन, पनस, कुमुद, े तार, रंभ, जाम्बवान, सुपेण, शतवित श्रीर दुर्मुख ये सव वानर तथा इनके सिवा ग्रीर ग्रीर भी वहुत से शीव्रगासी बातर उस पर्वत पर चढ़ कर रामचन्द्र के पास पहुँच गये। रामचन्द्र वहाँ पहुँच कर ग्रीर चोटी पर एकसी ज़मीन देख कर वानरों के साथ बैठ गये। वहाँ से लङ्का नगरी को देखने लगे जो भ्राकाश को छूसी रही थी। भ्रच्छे द्वारों भ्रीर प्राकारों से सुशोभित थीर राचसों से पूर्ण लंकानगरी का यूथपतियों ने भी वहाँ से देखा। उन्होंने उसकी प्राकारों पर चढ़े हुए काले काले राचसों को भी े देखा, जिनसे प्राकार के ऊपर एक दूसरा प्राकार सा वना हुन्ना दिखाई देता था। उन्होंने यह भी देखा कि वे सब युद्ध की इच्छा से तैयार हो रहे हैं। इस तरह देख भाल कर वानरों ने भी रामचन्द्र के पास ही अनेक प्रकार के शब्द किये। इसके

वाद, सन्ध्या के प्रेम से प्रेमी हो, श्रीसूर्यभगवान् श्रस्ताचल पहुँचे श्रीर पूर्णचन्द्र से शोभित रात का प्रादुर्भाव हुआ।

#### दोहा।

निशिचर-पति सुत्रीव अरु, लदमण यूथप साथ। तेहि सुनेल की पीठ पर, वास कीन्ह रघुनाथ।।

### उनतालीसवाँ सर्ग । लङ्का की शोभा का वर्णन।

न्याब पर्वत पर जाकर बीर लोगों ने लंका के वनों श्रीर उपवनों की देखा। वे वन-उपवन सम, सुन्दर, रमगीय, बड़े, लम्बे ग्रीर दृष्टि को सुखदायी थे। उनको देख कर वानर-यूथपति वड़े चिकत हुए। वहाँ पर चम्पा, अशोक, मीलसिरी, साखु, ताड़, तमाल, कटहर, नागकेसर, हिन्ताल, अर्जुन, कदम्य, फूले फूले छितिउन, तिलक भ्रीर कर्यिकार श्रादि श्रनेक तरह के श्रच्छे श्रच्छे वृत्त थे। पत्तों, किलियों तथा लताओं से लिपटे हुएं वे बड़े मने।रस दीखते थे। उनसे लंका की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे भ्रमरावती की हो। विचित्र फूलों. से, लाल पत्तों से, मनोहर वृत्तों से, हरी हरी घासीं से ग्रीर चित्र विचित्र वन की पंक्तियों से उस भूमि की श्रपृर्व शोभा हो रही थी। जिस तरह मनुष्य भूषण पहनते हैं उसी तरह वहाँ के वृत्त गम्धयुक्त रमग्रीय फूल श्रीर फल धारण करते थे। लंका का वह वन चैत्र-. रथ के तुल्य मनोहर, नन्दन वन के सदश सव ऋतुश्रों में रमगीय ग्रीर भैंरीं की मधुर गुंजारों से मन को हरे लेता था। उसमें भारतों के किनारे चकई-चकवा, जलगुर्ग, बगला, मार श्रीर कीयल

ग्रादि पची नाच नाच कर मीठी तानें ले रहे थे। वह वन मल पिचयों से युक्त, भारी से परिपूर्ण, कीयलों से सेवित, पिचयों के शब्दों से शब्दायमान, भीरों की गुंजार से गुंजायमान, कौंची पची की वाणी से सुहावना, मनोहर जल-कुकुटों के शब्द से पृरित ग्रीर राचसों के शब्दों से शब्दायमान था। इस तरह के उन वन-उपवनों में कामक्पी वानर खुश होकर घुस गये। उनमें घुसते समय फूलों का संसर्ग होने से सुगन्धित ग्रीर प्राण के तुस्य प्रिय वायु चलने लगी।

बानरों की सेना के कुछ यूथपति फुंड से निकल कर सुप्रीव की छाज्ञा से ध्वजा पताकावाली लंका ही में घुस गये। वे जाते समय भयंकर शब्द करके पशु श्रीर पिचयों की डराने भीर समस्त लंका नगरी को कंपायमान करने लगे। वे पृथिवी पर पैर धमक कर ऐसे ज़ोर से चले जाते थे जिससे धूल उड़कर आकाश-मण्डल तक पहुँच गई। भाल, सिंह, मैंसे, हाथी, सुग ग्रीर पत्ती उनके भयंकर शब्द से हर कर चारों ग्रीर भाग गये। त्रिकूटाचल पर्वतका एक शिखर बहुत ऊँचा था। वह ऐसा ऊँचा था कि त्राकाश की छूरहा था। उसके चारीं स्रोर फूल लगे हुए थे जिससे वह बहुत शोभित था। सोने के समान उसकी कान्ति थी। वह सी योजन वक फैला हुन्ना या ग्रीर देखने में वड़ा मनीहर था। वह वड़ा ऐसा था कि पची भी न पहुँच सकते थे। उस पर मन के द्वारा भी चढ़ना कठिन था, फिर कर्म द्वारा ते। चढ़ ही कीन सकता था। उसी शिखर पर लंका बसाई गई थी। वह दस योजन चौड़ी और बीस योजन सम्बो थी। उसके बड़े ऊँचे ऊँचे फाटक सफ़्द वादलों के तुस्य देख पड़ते थे। सुवर्ण पर्वत

ग्रीर रजत पर्वत से उसकी वड़ी शोभा हो रही थी।
जिस तरह वर्षा ऋतु में मेघें से ग्राकाश की शोभा
होती है उसी तरह प्रासादों ग्रीर विमानों से लंका
की शोभा हो रही थी। उस नगरी में एक-ऐसा घर
था जिसमें हज़ार खन्भे थे। वह कैलास के एक
शिखर के समान था। वह ग्राकाश की छूता हुग्रा
दिखाई पड़ता था। वही राचसराज का राजभवन
था। वह उस नगर का एक भूषण सा जान पड़ता
था। उसकी रजा के लिए सैकड़ों राचस सदा
तैनात रहते थे। ग्रगणित राचसों से भरी हुई, ग्रमरावती के तुल्य समृद्ध, उस मनोहर नगरी को देख
कर शीरामचन्द्रजी बड़े चिकत हुए।

देशहा ।

रत्न पूर्ण वहुनिधि सुदृढ़, वहु नृप-भवन सुपूर। निरखि राम विस्मित भये, सह कपि-यूथप शूर॥

### चालीसवाँ सर्ग।

सुप्रीव का कूद कर जाना श्रीर रावण से युद्ध करना।

स्त्रव दें। योजन के मंडल वाले उस पर्वत के सगले हिस्से पर सुप्रीय को ग्रीर यूथपों को साथ लेकर रामचन्द्रजी चढ़ गये। वहाँ थोड़ी दंर ठहर, चारों ग्रीर दृष्टि फैला कर वे देखने लगे। रमणीय त्रिकूटाचल के शिखर पर विश्वकर्मा की वनाई वह पुरी दिखलाई दी। उसके फाटक के शिखर पर रावण भी दिखलाई दिया। वह सफ़ेद चमर ग्रीर विजयच्छत्र से सुशोभित तथा लाल चन्दन ग्रीर लाल मूपगों से मूपित था। नीले मेघ के तुल्य उसकी कान्ति थी, वह सुवर्ण खन्तित कपड़े पहने

हुए था, उसकी छाती में ऐरावत हाथी के दाँत का दाग था, खरगेश के रुधिर के समान उसका रंग था, धीर वह लाल कपड़े पहने हुए था। इस मजधज से वह ऐसा शोभित था मानों संध्या की धूप से दका हुआ वादलों का समूह आकाश में सुशोभित हो।

इस तरह राज्ञसराज को देख सुमीव से न रहा गया । वे वहें वहें वानरीं के सामने गुस्से से पराक्रम धीर वल से पूर्ण हो पर्वत से कृद कर लंका के द्वार पर रावण के पास जा पहुँचे। वहाँ घोड़ी देर निढर चित्त से ठहर कर, राचसराज की विनके को समान समभ कर, वे कड़ी कड़ी वातें कहने लगे-''हैराचस ! लोफनाय श्रीरामचन्द्र का में मित्र श्रीर दाम भी हूँ। ध्राज तुम राजेन्द्र रामचन्द्र के तेजीवल के कारण मेर हाथ से न छूटोंगे।'' इतना कह, भटपट उछल कर वे रात्रण के उत्पर जा पहें। उसका मुकुट इन्होंने जुमीन पर गिरा दिया। मुकुट गिरा फर, उनका फिर भी भाषटते हुए देख रावण ने फहा-''हैं सुमीव! जब तक तू मेरी श्रांखों की छोट में घा तन तक तातू सुम्रीय घा, पर भन्न तू दीनमीन (संंड-रिहत ) ही जायगा। ए इस तरह कह कर रावग इहा । इसने दोनों भुजाओं से पकड़ कर धानरराज की ज़मीन पर पटक दिया। सुप्रीय ने भी गेंद की नाई उद्यक्त फर उसे पछाड़ दिया। श्रत्र दोनों में युद्ध होने लगा । दोनों पसीने धीर ृखन से नहा ेब्रहे । वे परस्पर मिल जाते छीर चेष्टा-रहित हो जाते थे। ख़न से सने हुए वे सेमर धीर ढाक के युक्त के तुल्य देख पड़ते थे। महावली राचसराज धीर धानरराज दोनों, मुफ्रां लातां ग्रीर कोइनियों की मार से बेदम युद्ध करने लगे। इस तरहः वे दोनें।

उप्र पराक्रमी बहुत समय तक फाटक की भूमि के बीच में लड़ते रहे। फिर हाथापाई करना, उछलना, भुकना श्रीर भुकाना श्रादि तरीकों से पैर वढ़ाते वढाते टेांके पर आागये। वहाँ पर भी लड़ते लड़ते दोनों लिपटे लिपटाये भोंके से किले की खाई में जा गिरे। फिर उछल कर कुछ देर तक श्राकाश में श्रीर कुछ देर तक ज़मीन पर लड़कर थोड़ी देर ठहर कर के साँस लेते, श्रीर दोनों भुजांश्रों से एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर लड़ते जाते थे। क्रोध, शिचा भ्रीर वल से देनों वरावर पैतड़े भी करते जाते थे। सिंह शार्टू ल श्रीर गजेन्द्र के वचीं के समान मिल कर दोनों, दोनों हाघों से, एक दूसरे की पीड़ा पहुँचाते हुए एक साथ ज़मीन पर गिर पड़ते थे। वे एक दूसरे की उठा उठा कर फेकते ग्रीर लड़ने के भ्रानेक दांव पेच दिखलाते थे। कसरती होने श्रीर युद्ध की शिचा पाने के कारण वे जल्दी शकते न थे। हाथी की सूँड़ के समान भ्रपनी भुजाओं से एक दूसरे की चोट की बचा बचा कर वे बहुत देर तक युद्ध करके फिर पैंतड़ा करने लगते थे। एक दूसरे से मिलते तथा एक दूसरे की इराने का उपाय करते हुए वे दोनों, खाने की चीज़ के लिए लड़ते हुए देा विलावें के समान, बार वार चेष्टा करते घे। वे कभी विचित्र मण्डलाकार, कभी नाना प्रकार की स्थान-गति (देानेंा पैरेंा का तिरछा चलाना), कभी गामूत्राकारगति(टेढ़े मेढ़े चलना) की रीति से जाना, लीट प्राना, वेंड़ा चलना, चक्राकार घूमेंना, वचाना, दीड़ना, दीड़ाना, कूदना, युद्ध करते हुए ठहर जाना, पीछे सुँह करके चलना, पास पास घुटना थाम कर खड़े रहना, लात मारने के लिए चळलना, शत्रु कहीं वाँह न पकड़ ले इसलिए छाती श्रागे की श्रोर कर देना श्रीर शत्रु की वाँहें पकड़ने के लिए श्रपनी वाँहें फैलाना श्रादि उपाय परस्पर करते जाते थे।

इतने में रावण ने अपना कुछ माया-जाल फैलाने का विचार किया। बानर-राज ने भी जान लिया कि अब यह कुछ माया रचेगा। इसलिए वे वहाँ से उड़ गये। दोनों वीरों में से एक भी थका नहीं। सुप्रीव का वहाँ से उड़जाना रावण की बिलकुल मालूम न हुआ। वह भींचक सा होकर रह गया। किपराज ने उसे ठग लिया। इस तरह बानरेन्द्र ने युद्ध में कीर्ति पाई श्रीर युद्ध कर रावण को छकाया तथा उससे अम कराया। फिर वे आकाशमार्ग से बहुत जल्दी राम के पास आ पहुँचे।

#### दोहा।

पहि विधि तहें संप्राम में, कपि-नृप कीरति पाय। वेगि कूदि कपिसेन महँ, प्रभु ढिग पहुँचे ग्राय॥
सोरठा।

पवन-वेग कपिराज, पूजित भे कपिनिकर महँ। हर्ष बढ़ावन काज, एहि प्रकार कौतुक कियो।।

## इकतालीसवाँ सर्ग।

बानरों का लङ्का को घेरना और ग्रङ्गद का दूत बन कर रावण के पास जाना।

श्रीरामचन्द्रजी सुप्रीन के शरीर पर युद्ध के सव चिह्न देख उन्हें गले से लगाकर कहने लगे—''हे बानरेन्द्र! देखो, सुक्तसे सलाह लिये बिनाहो आपने यह जो साहस किया सो ठीक नहीं। राजालीग ऐसा काम नहीं करते। हे साहसिंप्रय! सुक्ते, सेना की, तथा विभीपण की सन्देह में डाल कर आपने यह बड़ा किन काम किया। हे वीर! अब फिर ऐसी भूल कभी न करना। भला कि हिये ती, यदि आपके ऊपर की ई आपित आ जाती तो में सीता की लेकर क्या करता? भरत, लक्ष्मण और शत्रुव्र से तथा अपने शरीर से भी फिर मुभे क्या काम था? में जानता हूँ कि यद्यपि तुम में महेन्द्र और वरुण के तुल्य पराक्रम है तथापि जब तक आप नहीं आये थे तब तक में यही विचार कर रहा था कि रावण की पुत्र, सेना और सवारियों सहित मारकर लङ्का के राज्य पर विभीपण का अभिपेक करा हूँगा और अयोध्या का राज्य भरत को सींप कर में अपना शरीर छोड़ हूँगा।

रामचन्द्र की वातं सुन कर सुप्रीव ने कहा-हे राघव ! श्राप की स्त्री हरने वाले रावण को देख श्रीर श्रपने पराक्रम का विचार करके मैं किस तरह चुप रहूँ! यह ते। सुभा से नहीं सहा जाता। सुवीव ऐसा कहही रहे थे कि उनकी वढ़ाई करके श्रीराघव लदमया से वोले--हे लदमण ! जहाँ सुन्दर शीतल जल श्रीर मीठे मीठे सुन्दर फन्नां वाले वन हों वहाँ इस सेना की रचना कर रहनां चाहिए। मुभो मालूम पड़ता है कि लोक का सत्यानाश करने वाला वड़ा घोर भय आ पहुँचा है। अब भाल, वानर श्रीर राज्ञसी का वड़ा नाश होगा। देखी, हवा कैसे ज़ोरों से चल रही है ग्रीर पृथ्वी काँपती है। पर्वत के शिखर थरी रहे हैं छीर पहाड़ शब्द कर रहा है। श्राकाश में देखो, ये मेघ, ऋज्याद की नाई कठोर गर्जना करते श्रीर खून से मिली हुई बूँदां की वर्ण करे रहे हैं। देखो, यह लाल चन्दन की नाई परम भयंकर सन्ध्या प्रकाशित हो रही है।

यह जलती हुई उल्का सूर्यमण्डल से गिरती हुई दिखाई पड़ती है। ये क्रूर रूपवाले, अशक्रुनरूपी मृग तथा पत्ती वड़ा भय दिखलाते हुए दीन हो, दीन 🚎 शब्द कर के, सूर्य के पास चिल्ला रहे हैं। रात में मैला चन्द्रमा दु:ख देता है। यह भी एक अशकुन ही है। देखो, सूर्य के चारों छोर का काला ग्रीर .लाल किनारेवाला मण्डल छोटा, सूखा ग्रौर कैसा निन्दनीय देख पडता है। इसका उदय लोक के नाश के लिए हैं। हे लहमण ! देखेा, सूर्यमण्डल में यह नीला चिह्न फैसा दिखाई देता है। नचत्रों में जो विकार हो रहे हैं, ये क्या ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ते ? ये लोक के युगान्त समय को जतला रहे हैं। देखो, कीए, वाज़ श्रीर गीध ये सब नीचे गिर गिर पड़ते हैं। ये गिदड़ियाँ वड़े ज़ोर से श्रशुभ 🗸 शब्द बोल रही हैं। स्राज पर्वतों, शूलों स्रीर तलवारीं 🖒 के बड़े प्रहार होंगे। इसलिए चला, हम सब बानरी सेना की साथ लेकर रावण की पालित भयद्वर लङ्का पर जल्दी चढ़ चलें।

इस तरह कहकर श्रीरामचन्द्र उस पर्वत के धारों के हिस्से से उतरे। उतर कर उन्होंने अपनी सेना देखी। इसके बाद सुप्रीव के साथ श्रीराम-चन्द्रजी ने बानरी सेना की कवच भ्रादि से तैयार करके, थोड़ी देर सीच कर, युद्ध के लिए श्राहा देदी। सेना की साथ लेकर श्रीर धनुप धारण करके श्रीरामचन्द्रजी सेना के श्रागे भ्रागे लङ्का की श्रीर बेले। श्रागे श्रागे रामचन्द्रजी श्रीर उनके पीछे पीछे विभीपण, सुप्रीव, इनुमान, जान्ववान, नल, श्रूच-राज, नील श्रीर लच्मण, ये सब चले जाते थे। इन के पीछे भाल श्रीर वानरों की वड़ी सेना, बड़ी दूर तक, पृथिवी को डाँपे हुए चली जा रही थी। उन

वानरों ने सैकड़ों पर्वतों की चोटियों की श्रीर सैकड़ों वृत्तों को हाथों में ले लिया था। इस तरह थीड़ी देर में वे दोनों भाई लङ्का में जा पहुँचे। वहाँ यथोचित स्थान पर बानर खड़े हो गये। अब लड्डा के **उत्तरी दरवाजे को रोक कर धनुर्धर श्रीरामचन्द्रजी** श्रपनी सेना की रचा करने लगे। वहाँ उत्तरी दरवाजे पर लहंमण सहित श्रीरामचन्द्र सन्नद्ध हो गये। युद्ध करने के लिए रावण यहीं तैयार था। क्योंकि ग्रीर किसी का सामर्थ्य नहीं या जो उस द्वार की रोके। शक्त्रधारी, भयंकर राचसीं की साथ ले रावण चारों ग्रेारसे उस द्वार की रचा इस तरह कर रहा था, जिस तरह सागर की रचा वरुण करते हैं। वहाँ रावण के रहने से वह द्वार ऐसा भयंकर हो रहा था जिस तरह दानवों के द्वारा पाताल भयंकर जान पड़ता है। उसके देखने से छोटे मोटे की डर लगता था। तरह तरह के बहुत से योद्धा उस द्वार पर युद्ध के लिए तैयार थे। वहाँ पर बहुत से हथियार थ्रीर कवच भी दिखाई दिये।

श्रव पूर्व द्वार पर मैन्द श्रीर द्विविद की साथ ले नील नामक सेनापित खड़ा हुआ। महाबली श्रद्धद ने दिलाग द्वार की रोका। इनके सहायक श्रवम, गवाच, गज श्रीर गवय नामक बानर थे। प्रजंब श्रीर तरस तथा श्रीर श्रीर वीरों की साथ ले कर महाबलवान हनुमान ने पश्चिम द्वार घेर लिया। वीच में बानरराज सुगीव ख्वं खड़े हुए। वहाँ इनके साथ गरुड़ श्रीर वायु के तुल्य बड़े पराक्रमी बड़े बड़े वानर तैयार थे। छत्तीस करोड़ नामी यूथपित श्रेष्ठ वानर भी उसी स्थान की घेर कर युद्ध के लिए तत्पर थे। इसके बाद राम की श्राह्मा पाकर लच्माग श्रीर विभीषण ने हर एक द्वार पर एक एक करोड़ बानर

ग्रीर नियत कर दिये। जाम्बवान् श्रीर सुषेण रामचन्द्र के साथ पश्चिम के समीपवर्ती मोर्चे पर बहुत सी सेना लेकर खड़े हुए। सिंह के तुल्य दन्तधारी वे सब वातर वृत्तों श्रीर पर्वतों के शिखरों की हाथों में ले ले कर युद्ध के लिए तैयार हो गये। उनकी पूँछें, दाँत धौर नाखून बड़े विकराल थे। उनके शरीर विकराल श्रीर अद्भुत ये तथा मुँह भी विकराल देख पड़ते थे। उनमें से किसी में दस द्वाथियों का वल था। बहुतेरों में सी हाथियों का पराक्रम था श्रीर अनेक हज़ार हाथियों की वहादुरी रखते थे। वहुत से ऐसे थे जिनका बल कभी निष्फल नहीं होता था। कोई उनसे भी सौ गुना अधिक वलवान् थे। कई सेनापति ऐसे थे जिनका बल वेद्यमार था। वहाँ उन लोगों का समागम श्रद्भुत श्रीर विचित्र देख पड़ता था। उन वानरों की ओर देखने से जान पड़ता था कि कहीं से यह टीड़ीदल स्रापड़ा है। उनसे आकाश भर गया और भूमि आच्छादित होगई। जो खड़े थे सी ती खड़े ही थे; परन्तु श्रीर ग्रीर भी चलेही त्राते थे। सैकड़ी हज़ारों भालू श्रीर वानरों की सेना लंका के द्वारों पर, चारों ग्रीर से, युद्ध करने के लिए घिर ग्राई। त्रिकूटाचल पर्वत को बानरों ने चारों स्रोर से घेर लिया। लाखेँ करे।ड़ों बानर ग्रीर रीछ लंका में मौजूद होगयें। बलवान वानर हाथों में वृत्त ले लेकर लङ्का की घेर कर खड़े होगये। वायुका भी सामर्थ्य न या कि लङ्का में घुस सके। सेनासमूह के इकट्टा होते समय ऐसा भयंकर शब्द हुन्ना जैसा फटते हुए समुद्र के पानी का होता है। उस शब्द से प्राकार, तीरण, पर्वत, वन और उपवन के साथ साथ समस्त लङ्का काँप उठी। उस समय राम, लदमण धीर सुगीव से

रितत वह सेना सब सुर श्रीर श्रसुरों से भी श्रत्यन्त दुर्जेय देख पड़ती थी।

इस तरह राचसों के वध के लिए श्रीरामचन्द्र मारचां पर अपनी सेना का तैनात कर मन्त्रियों के साथ विचार कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। उस समय उनकी दृष्टि इसी श्रीर थी। क्योंकि वे क्रम छीर योगों के ठीक ठीक मतलुव ही से सब काम करते थे। उन्होंने विभीपण की राय पाकर श्रीर राजधर्म की भी याद करके श्रङ्गद को बुला कर कहा-हे सीम्यकपे! तुम मेरी ध्रीर से रावण के यहाँ जाकर कही कि हे भ्रष्ट-लक्मीवाले, हे नप्टैश्वर्य, हे मृत्यु चाहनेवाले श्रीर हे श्रवेत! देख, रामचन्द्र निर्भय द्दोकर तेरी लङ्का को घेरे हुए खड़े हैं। हे निशाचर ! तूने मोह से अहं-कारपूर्वक ऋषि, देवता, गन्धर्व, ग्रप्सरा, नाग, यच, और राजाओं के विषय में जी पाप किये हैं उनका फल भ्राज तुभी मिलेगा। ब्रह्मा के वरदान से उपजा हुआ तेरा वह गर्व आज मिट गया। क्योंकि स्त्री के हरण से दु:खित में तुभी दण्ड देने श्रा पहुँचा हूँ। मैं दण्ड धारण किये लङ्का के द्वार पर खड़ा हूँ। अब यदि तू, मेरे पास, युद्ध में स्थिर रहेगा तो तुभी देवताओं, महर्षियों श्रीर राजिंथों की पदवी मिलेगी। हे अङ्गद! उस दुष्ट से यह भी कह देना कि-राचसाधम! जिस चल से तू माया द्वारा वहाँ से मुभे इटा कर सीता की हर लाया था, उसकी दिखला। अगर तू सीता की लेकर मेरे शरण में न भ्रावेगा तो मैं अपने पैने वाणों से इस लोक को राचसरिहत कर डालूँगा। उससे कहना कि धर्मात्मा राचस विभीपण मेरे पास श्राया है। वहीं लङ्का का अकंटक ऐसुर्य पायगा और वहीं

ज़रूर श्रीमान होगा। क्योंकि तू तो मूखों का साथी, पापी और अनात्मझ (अपने को न समम्मने वाला) है। अब तू ज्ञाभर भी राज्य को अधर्म-पूर्वक नहीं भेग सकेगा। मेरे साथ धैर्य और शूरता का सहारा लेकर युद्ध कर। क्योंकि जब तू मेरे वाणों से शान्त हो जायगा तब तू पित्र बनेगा। हे निशाचर! अब तो तू प्रजी का रूप घरकर यदि तीनों लोकों में छिपता फिरेगा तोभी मेरी नज़र में अपकर जीता न बचेगा। हे अङ्गद! अन्त में उससे यह भी कह देना कि सुब, अब एक बात मैं तेरे हित की कहता हूँ कि अब तू अपनी औद्ध्वेदैहिक किया (मरने के बाद जो दशगात्र आदि कर्म किये जाते हैं वह) कर डाल; और लङ्का को अच्छी तरह देख ले। क्योंकि अब तेरा जीवन मेरे हाथ में है।

रामचन्द्र की ख्राज्ञा पाकर तारा-पुत्र अङ्गद मृतिंमान् अप्रि की नाई, ग्राकाशमार्ग से उड़कर, चले श्रीर थोड़ी देर में रावण के मन्दिर में जा पहुँचे । वहाँ रावण श्रपने मन्त्रियों के साथ वैठा हुआ था। उसके पासही आकाश से उतर कर, जलती हुई ग्राग की तरह, श्रपना रूप श्रीर सोने कं विजायठ से भूषित भ्रपनी भुजायें दिखलांते हुए श्रङ्गद जा खड़े हुए। रामचन्द्र की सब वातें उन्होंने जैसी की तैसी रावण को सुना दीं। उन्हें ने श्रपना नाम वतला कर कहा कि मैं उन कोशलेन्द्र श्रीमहा-राज रामचन्द्र का दूत हूँ, जिनके लिए कोई भी वात कठिन नहीं है। मैं वाली का पुत्र हूँ। मेरा नाम ग्रङ्गद है । शायद मेरा नाम तुम्हारे कानों तक पहुँच भी चुका है।। श्रीरामचन्द्र ने तुम्हारे लिए कहा है कि हे घातक ! भ्रव अपने घर से निकल कर युद्ध कर श्रीर पुरुष वन जा। देख, मैं तुम्हें मंत्री, पुत्र, कुटुम्त्री श्रीर वान्धवों के साथ मारने श्राया हूँ। तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक उद्देग-रहित हो जायँगे। हे रावण ! यदि तू सत्कारपूर्वक प्रणाम कर के वैदेही की सुमे न दे देगा तो मैं तुमे श्राज उखाड़ फेकूँगा। तू देवता, दानव, यस्त, गन्धर्व, नाग श्रीर राचसों का शत्रु है तथा ऋषियों की कंटक रूप है। तेरे मारे जाने पर लङ्का का ऐश्वर्थ विभी-षण की दे दिया जायगा।

यह सुन कर वह राचसेन्द्र अत्यन्त रुष्ट ही श्रपने मंत्रियों से वोला कि इस दुर्चुद्धि वानर को पकड कर मारो। इसने मेरे सामने बहुत वकवक की है। प्रव्यलित अग्नि के तुल्य रावण का वचन सन कर चार राचसों ने उठ कर ग्रंगद के। पकड़ लिया। उस समय प्रपना बल दिखलाने के लिए, भ्रङ्गद ने, उन्हें पकड़ लेने दिया। चारीं राचसीं ने इनको थाँमा ही या कि अङ्गद ने चारों को पिचयों की नाईं दोनों भुजाओं में टाँग लिया। फिर वे एक ऊँची श्रदारी के ऐसे शिखर पर कूद कर चढ़ गये जो पर्वत की चोटी की तरह बहुत ऊँचा था। उनके कूदने के धके से भटका खाकर वे चारों राचस, रावण के पास, ज़मीन पर गिर पड़े। वह अटारी भी इनके पैरों की धमक तथा पाद-प्रहार से रावण के देखते देखते, वज्र से विदीर्ण किये हुए पर्वत के शिखर की नाई, फंट कर दूट गई। इस तरह अङ्गद उस मकान को तोड़ फोड़ कर और श्रपना नाम सुना कर बड़े ज़ोरसे गर्जना करते हुए ग्राकाश में उड़ गये।

वे राचसों की भय दिखलाते ग्रीर बानरों की खुश करते हुए रामचन्द्र के पास बानरों में श्रा पहुँचे। उस महल को दूटा हुग्रा देख कर रावण

बहुत नोराज़ हुम्रा । अपने विनाश का समय श्राया जान कर वह नीचे ऊपर को साँसें लेने लगा। इधर रामचन्द्रजी बहुत बुश ग्रीर शोर करते हुए वानरों से घिरे रह कर शत्रु के मारने की इच्छा से युद्धं के लिए तैयार हुए। महापराक्रमी श्रीर पर्वता-कार सुषेण नामक बानर बहुत से कामरूपी वानरीं को साथ ले सुप्रीव के कथनानुसार लङ्का के द्वार की घेर कर इस तरह घूम रहा था जैसे नचत्रों के साथ चन्द्रमा घूमता है । श्रव वानरों की सैकड़ों श्रचीहिगी सेनाएँ आकर इकट्टी हो गईं, जिनसे लङ्का भीर समुद्र के बीच का मैदान भर गया। इतने पर भी उनका श्राना बन्द न हुआ किन्तु डटी हुई चली ही आती थीं। इनको देख कर राचस वड़े चिकत हुए श्रीर वहुत से डर भी गये। श्रनेक युद्ध के लिए खुश भी हुए। वहाँ के सब प्राकार श्रीर सब खाइयाँ वानरों से भर गईं। दीन होकर राचस यह सव तमाशा देख रहे थे। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था मानों बानरों के द्वारा एक दूसरा प्राकार बनाया गया है। उस समय राज्ञस डर कर हाहाकार करने लगे।

दोहा ।

महा कोलाइल लङ्क महें, सुनि सब निशाचर जात। भ्रायुध गहि विचरन लगे, जिमि युगान्त के वात॥

## बयालीसवाँ सर्ग ।

युद्ध प्रारम्भ।

स्त्रव राजस लोग राजभवन में जाकर कहने लगे कि वानरों के साथ राम ने नगरी को घेर लिया। यह सुन रावण कुद्ध हो दूनी सेना नियत करके आप अटारी पर चढ़ गया। वहाँ से वह क्या देखता है कि सब पर्वत, वन ख्रीर उपवनों सहित लङ्का को वानरों ने घेर लिया है। वहाँ की सव ज़मीन पीली ही पीली देख पड़ रही है। यह देख कर रावण घवराया ग्रीर चिन्ता करने लगा कि इनको किस तरह हटाना चाहिए। कुछ सोच विचार कर उसने धेर्य का सहारा लिया; फिर टिए फैला कर देखने लगा तो उसे राघव ग्रीर वानरों के भुण्ड दिखाई पड़ं।

इधर रामचन्द्र विचित्र ध्वजा-पताकाश्रों से युक्त श्रीर राचसों से रचित लङ्का को देख मन से सीता को याद करने लगे कि यहीं वह सृगनयनी जनकपुत्री मेरे लिए शोक से व्याकुल हो ज़मीन पर पड़ी हुई दु:ख पा रही है। इस तरह धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ने जानकी के दुखों की याद करके शत्रुश्रों के मारने के लिए श्राज्ञा दी।

रामचन्द्र के सुँह से श्राज्ञा होते ही बानरें। ने कोध से ऐसा सिंहनाद किया कि दसें। दिशाएँ भर गई। वानर यूघपिवयों के मन में ऐसा उत्साह हुआ कि पर्वत के शिखरों से या मुकों से ही लड्डा को चूर चूर कर डालें। उस समय वे सब बड़े बढ़े शिखरों ग्रीर वड़े वड़े वृत्तों को उठा कर खड़े हो गये। रावण देख ही रहा घा कि विभागपूर्वक वानरें। की सेना रामचन्द्र के प्रिय कार्य के लिए लङ्का पर चढ़ गई। अब सीने के रङ्गवाले और लाल मुँह वाले वानर साखू श्रीर पर्वत ले लंकर लङ्का पर छट गये। इन्होंनं स्रपना जीवन रघपति के लिए समर्पण कर दिया घा। वे वृत्तों, शिखरों श्रीर मुकों से श्रटारियों श्रीर तारणों का ताड़ने लगे। धूलि छीर त्याकाष्ठां से निर्मल जल वाली खाइयां को भरने लगे। इसके बाद हज़ार यूघ के मालिक, करोड़ यूथ के खामी श्रीर सैं। करोड़ यूथ के श्रधि-पित वानर लोग लङ्का पर चढ़ गये। वे वहाँ सोने

के तारणों का चृरा करने लगे। उन्होंने पर्वत के शिखर के समान ऊँचे ऊँचे फाटक तोड़ फेंके। वड़े गजेन्द्र के आकार वाले वे वानर कृदते और उछलते हुए लङ्का को ध्वस्त करने लगे। उस समय वे मुँह से कह रहे थे कि श्रीरामचन्द्र वड़े वली हैं श्रीर राधव तथा लच्मण से रचित सुप्रीव सर्वोत्तम हैं। वे कामसूपी वानर ऐसा कहते और गरजते हुए लङ्का के प्राकारों पर टूट पहे।

वीरवाहु, सुवाहु, नल ग्रीर पनस, ये महावली युयपित लङ्का की चहारदीवारी की वीड़ कर नगर के भीतर चले गये। वहाँ पर वे व्यूह-रचना से संना की नियत करने लगे। पूर्वीत्तर कीया पर दस करोड़ वीर वानरें। के। साथ लेकर क्षुमुद नामक यूथपित वैयार हो गया; तथा पृर्व-दिच्छ काय के द्वार पर 🥠 शतविल्व नामक वानर वीस कराड़ सेना लेकर श्रीर दिचिण-पश्चिम कांग पर वारा के पिवा सुपेण करोड़ीं वानरों को लंकर खड़े हुए। वायव्य कीए पर लुसमण कं साथ रामचन्द्र का ही पहरा था। सुत्रीव भी वहीं थे। गोलाङ्गृल श्रीर गवाच नामक वानर करोड़ वानरी की लेकर छीर धूस्र नामक यूयपित भी करोड भालुश्री की ले राम के ही पास मीजृद थे। गज, गवय, शर्भ श्रीर गन्ध-मादन बीर चारों श्रीर दैंड़ दौड़ कर वानरी सेना की दंख-भाल कर रहे थे।

अवरावण ने भी कुद्ध हो सब सेना कां, वाहर निकल कर, युद्ध करने की आज्ञा दी। रावण के मुँद से युद्ध की आज्ञा निकलते ही राचसों ने वड़े ज़ोर से गरज कर भेरियों की सीने के दंडों से वजाया। उनके साथ दी सैकड़ों और दज़ारों शङ्ख वजने लगे। सीने के भूषणों से सजे हुए राचस शह्वों को लिये हुए ऐसी शोभा दे रहे ये जैसे विजली श्रीर वगलों की पाँत से मेथां की शोमा होती है। रावण की श्राज्ञा होतं ही सैनिक राचस हर्पपृत्रीक, प्रलय कालीन समुद्र के वेग की नाई, वानरों पर भपटे। उस समय वानरों ने भी ऐसा गर्जन किया कि जिसके शब्द से मन्नयाचल पर्वत के शिखर श्रीर कन्दराएँ गूँज उठीं। शह्वों श्रीर दुन्दुभियों के शब्द श्रीर वीरों का सिहनाद पृथ्वी, श्राक्ताश श्रीर सागर में भर गया। इनके साथ हाश्यों की चिग्धाइ, शेहीं की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट श्रीर राज्यों के पैरों की धमधमाहट के मिलने से महामयङ्कर शब्द हुआ।

श्रव देवासुर-संप्राम की तरह वानरों श्रीर राचसों का महाघोर संयाम प्रारम्भ हुआ। इधर राचस जलती हुई गदा, शक्ति, शूल, ग्रीर परसा श्रादि से वानरों का मारन लगे और अपने अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। उधर वानर भी वृचों श्रीर पर्वेतों के शिखरों से तथा वहुत से नाखुनें श्रीर दाँवें से ही जल्दी जल्दी राचसीं की मारने लगे। वे शोर करने लगं 'राजा सुप्रीव सर्वोत्कृष्ट हैं ।' इवर राचस भी 'राजा की जय जय' कह कर ग्रपने नाम की कथा कहने लगे। प्राकार पर चढ़े हुए बहुत से भयं कर राज्ञस ज़मीन पर के वानरीं को भिन्दिपालीं श्रीर शूलों से विदीर्थ करने लगे। तव वानर भी क़ुद्ध हो, कूद कृद कर, उन राचर्सा की पकड़ पकड़ कर ज़मीन पर गिराने लगे। उस समय वह संप्राम वड़ा भयंकर हुद्या। इसमें मांस श्रीर रुधिर की कीच मच गई। वह वड़ा श्रद्भुत देख पड़ता या।

त्रित कोलाहल लङ्क महँ, होत यात रण वीच। वानर राजस दलनि महँ, मांस रुधिर की कीच॥

## तेंतालीसवाँ सर्ग।

मल्लयुद्ध का थोड़ा सा वर्णन।

लुड़ते लड़ते राचसों श्रीर वानरों की सेना में वड़ा क्रोध फैला। राचस अच्छे अच्छे कवच धारण कर ग्रीर सुर्व के तुल्य चमकते हुए रघों पर चढ़ कर दसों दिशाओं की गुंजायमान करते हुए निकलें। रघोँ के घोड़े सोने से भूपित ग्रीर भाण्डे अप्ति की व्याला की नाई चमकते हुए देख पड़ते थे। वड़े भयद्वर राचस-योद्धा रावण की जीव की इच्छा रखते थे। इनको निकलते देख राधव की जीत चाहनेवाली वानरों की वड़ी सेना भी वन पर दें। इ पड़ी । अव राचसों और वानरों का परस्पर मल्लयुद्ध होने लगा। उसमें इन्ट्रजिन् श्रङ्गद को साथ इस तरह ज़ड़ने जगा जैसे शिव के साघ अन्धकासुर लड़ा था। संपाति नामक वानर प्रजंघ के साथ, इनुमान् जंबुमाली के साथ, रावण का छोटा भाई विभीषण वहें कोध से शतुत्र नामक राज्ञस के साघ, गज नामक वानर तपन राज्ञस के साथ, नील नामक कपिवीर निकुंभ के साथ श्रीर वानरराज सुप्रीव प्रघस के साघ लड़ने लगे। इसी प्रकार श्रीलच्मणजी विरूपाच के साध; श्रप्रिकेतु, रिसकोतु, मित्रव श्रीर यज्ञकोष ये चारेाँ रामचन्द्र के साध; वज्रमुष्टि मैन्द कपि के साध; अशनिप्रभ द्विविद वानर के साध; प्रवपन नामक वीर राचस नल के साध; धर्म का पुत्र महावली सुपेण नामक यानर विशु न्माली के साध; श्रीर अन्य वानर दूसरे दूसरे राचसों के साध युद्ध करने लगे। उस समय वहाँ वानरें। और राचसें। का वड़ा घोर युद्ध हुआ। उस खड़ाई में वानरीं और राचसीं के शरीरें।

के रुधिर से नदियाँ बहने लगीं। उनमें बाल तो सेवार की नाई श्रीर शरीर काष्ट्रसमूह की नाई देख पढते यं। इन्द्रजित् ने अङ्गद की गदा से ऐसा सारा सानां इन्द्र ने वक मारा हो। पर श्रङ्गद ने वीचही में जल्दी से गदा पकड़ ली । फिर उन्होंने उसी गदा से उसके सेानं से चित्र विचित्र रथ की, धोड़ों की और सारिध की चूर्छ कर ढाला । इसी प्रकार प्रजङ्घ ने तीन वार्गों से सम्याति वानर को मारा; तव संपाति ने श्रव्यकर्ण गृज की मार से प्रजङ्घ को मार गिराया । जम्बुमाली ने शक्ति से हनुमान की छाती में चेाट मारी। तव वायुपुत्र उसके रध पर चढ़ गर्वे और घपेड़ों से उसे मार कर **उन्होंने रध को भी चूर चूर कर डाला । जब तपन** राचस गरज कर नल पर दाड़ा चन नल ने भापट कर उसकी दोनों आँखें निकाल लीं। प्रवस राजस शीवतापूर्वक तीले वाणें से सुपोव के शरीर का छेद रहा या श्रीर बानरी सेना का श्रास कर रहा था। उसको वानर-राज नं बड़े वेग से छितिडन वृत्त के द्वारा मार डाला। लन्मय नं, वायों की वर्षा से, विरूपाच को शिधिल कर एक शाय से इस-के प्राण ले लिये।

इघर श्रमिकंतु, रिमकंतु, मित्रम्न, श्रीर यझ-कोष, ये चारों राम को वार्षों से मार रहे थे। तम राम ने श्रमि के तुल्य जलते हुए चार वार्षों से चारों के सिर काट डालें। मैन्द ने वश्रमृष्टि के एक ऐसा घूँसा जमाया जिससे वह रघ श्रीर घोड़ों समेत चूर हो कर ज़मीन पर इस तरह निर पड़ा जिस तरह पुण्य की समाप्ति होने पर विमान सहित स्वर्ग के मनुष्य गिरते हैं। निक्रम्भ ने नील को तीखे तीखे वार्षों से ऐसा विदीर्ष कर डाला जैसे सूर्य श्रमनी किरखें से

मेघ को छिन्न भिन्नं कर देता है। ग्रौर फिर भी जसने जल्दी से नल के सी बाय मारे ग्रीर वड़ा हास्य किया। तब नील ने उसी के रथ के चक्र से, ें विष्णु की भाँति, उसका और उसके सारिथ का भी सिर काट गिराया। उसी तरह वज्र के तुल्य र्यूसा मारनेवाले द्विविद ने सब राचसों के सामने ही अशनिप्रभ राज्स को पर्वत के शिखर से मारा। फिर वह राचस वृद्धों से प्रहार करनेवाले द्विविद की वक्र के तुल्य वाणों से मारने लगा। वाणों की चीट खा कर द्विविद ने अत्यन्त कुद्ध हों एक साखु का वृत्त उखाड़ कर घोड़ा ग्रीर रथ-सहित उसका चूरा कर डाला। रथ में वैठा हुआ विद्युन्माली सुवर्ध-भूपित वाणीं से सुपेण वानर-पति की मार रहा या ग्रीर वार वार गरजता था। उसे रथ पर चढ़ा देख कर सुपेण ने एक वड़ा भारी पर्वत का शिखर उस पर चलाया। उस समय विद्युन्माली ते। फुर्ती से कूद कर वच गया पर रथ दूट गया। वह गदा हाथ में लेकर फिर युद्ध के लिए तैयार हुया। तत्र ते। क्रोध से जल भुन कर सुपेय वड़ी भारी शिला ले उस पर दै।ड़ा। उसे दौड़ता हुम्रा देख विद्युन्माली ने उसकी छाती में गदा मारी। पर गदा की चीट की कुछ भी परवा न करके सुपेण ने चुपचाप जाकर वह पत्थर उसकी छांती पर पटक दिया। पत्थर लगने से उसकी छाती ्पिस गई श्रोर वह मर कर ज़मीन पर गिर पड़ा। 🥍 शूर वानरी ने शूर राचसी की मछयुद्ध में इस

तरह हरा दिया जिस तरह देवताश्रों ने दैसों को हराया था। वहाँ भल्ल भ्रादि वाण, गदा, शक्ति, तीमर, सायक, टूंटे फूटे रथ, युद्ध के घोड़े, मारे हुए मतवाले हाथी, वानर, राचस, पहिया, धुरी,

जुम्रा भार दण्ड मादि दूटी फूटी चीज़ें वितर बितर गिरी पड़ी थीं। इनसे वह रेश-भूमि अतिभयंकर और गीदड़ों से भरी हुई देख पड़तो थी। वानरें ग्रीर राचसों के धड़ ही धड़ ऐसे दिखाई देने लगे जैसे देवासुरों के भयंकर संप्राम में दिखाई दिये थे। इस तरह बानरें। से मारे जाने पर राचस, रुधिर की गन्ध से मूर्च्छित होकर, फिर भी युद्ध करने के लिए तैयार हुए ग्रीर सूर्य का श्रस्त चाइने लगे।

# चवालीसवाँ सर्ग ।

रात के युद्ध का, श्रौर मेघनाद के गुप्त हे।कर शस्त्र चलाने का वर्णन ।

द्यानरें धीर राचसें को इस तरह युद्ध करते करते सूर्य छिप गया और रात ही गई। परस्पर जय चाहने वाले दोनें। वैरियों का अब रात में युद्ध होने लगा। घोर अन्धकार में 'तूराचस हैं' इस तरह बानर ग्रीर 'तू वानर है' ऐसा राज्यस पृछ पूछ कर, परस्पर एक दूसरे की मार रहे थे। उस युद्ध में 'मार मार, काट काट, क्यों भागता है' **ग्रादि शब्द कहते हुए वे लोग वड़ा शोर कर र**हे थे। सोने के कवच पहने हुए काले काले राचस उस अन्धकार में ऐसे मालूम पड़ते थे मानों प्रकाशमान् श्रोषियों के वन से पूर्ण बड़े बड़े पर्वत हों। अपार अन्धकार में राचस बड़े ऋद होकर बानरों पर टूटे पड़ते ग्रीर उनको मानों खाये डालते थे । बानर भी सुवर्णभूषित घोड़ों को श्रीर नागों के समान ध्वजाग्रों को कूद कूद करतीखे तीखे दाँतौँ सेकोंघ-पूर्वक फाड़े डालते थे। युद्ध में बलवान बानर राचसी सेना को दुःख देते तथा हाथियों, हाथीवानों, श्रीर पताका तथा ध्वजाओं से युक्त रथों की पकड़ कर खींच लेते ग्रीर कुद्ध हो ग्रपने तीखे दाँतीँ से चींथ डालते थे।

लन्मण ग्रीर रामचन्द्र सर्पाकार वाणों से गुप्त ग्रीर प्रकट बड़े बड़े राचसों को मार रहे थे। वहाँ घोड़ों के सुमेां से खेादी हुई छोर रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल योद्धाग्रीं के कानें। ग्रीर प्रांखें में भर गई। उस युद्ध को देखने से रामाश्व हो जाता था। उस घोर संप्राम में लड़ते लड़ते वीरों के रुधिर से भयङ्कर नदियाँ बहने लगीं। ग्रव भेरियों, मृदंगीं ग्रीर ढोलों के शब्द, शंखों ग्रीर रथों के शब्द के साथ मिल कर घ्रद्भुत सुनाई पड़ते थे। घोड़ों की द्विनद्विनाहट, राचसों की गर्जना, शस्त्रों की भन-भानाहट श्रीर वानरों की किलकिलाहट के मिलने से वड़ा घोर शब्द वहाँ सुन पड़ता था। प्रव वहाँ की ज़मीन मुख्य मुख्य वानरों की लोधों से, तथा शक्ति, शूल, परश्वध आदि शस्त्रों से श्रीर काम-रूप पर्वताकार राचसों से पट गई। वहाँ की युद्ध-भूमि शखरूपी फूलों से ऐसी होगई कि न ते। वहाँ के स्थान पहचाने जाते थे ग्रीर न वहाँ पैर रखने के लिए खाली जगह थी। केवल रुधिर श्रीर मांस की कीचड़ ही कीचड़ देख पड़ती थी। वानरें। श्रीर राचसों की प्राणहारिणी वह रात भी जीवें की कालरात्रिकी नाई देख पड़ती थी।

श्रव वे सव राचस श्रन्धकार में खुश होकर, राम के ही सामने श्राकर वाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रामचन्द्र ने श्रिग्निशिखा के तुल्य छ: वाणों से यज्ञशत्रु, महापार्श्व, महोदर, वज्रदंष्ट्र, शुक श्रीर सारण इन छ: राचसों की एक निमेप में मार गिराया। ये छहीं मर्मक्षलों में राम के बाणों की चोट

खाकर युद्ध से भाग तो गये परन्तु जीवित घोड़ी ही देर तक रहे। फिर थोड़ी देर में श्रीरघुनन्दन ने भ्रपने वाणों से दिशाओं श्रीर विदिशाओं को साफ् कर डाला। राम के पास जी दूसरे वीर राजस लड़ने की इच्छा से छाये घे ने भी सब ऐसे नष्ट हुए जैसे स्राग की पाकर पर्तग नष्ट होते हैं। वहाँ डस रात का चारीं श्रीर से सुनहती पुंख के वाण गिर रहे थे; इन बायों से वह रात ऐसी जैंचती थी जैसी जुगुनुत्रों से शरद ऋतु की रात होती है। वह रात भयावनी ता वैसी ही घी; श्रव राजसीं के शोर मचाने से श्रीर तुरही के शब्दों से भीर भी श्रधिक भयावनी हो गई। इस शब्द की प्रतिध्वनि त्रिक्टाचल की गुफा में ऐसी हुई माना वह वाल रहा हो। बड़ी लम्बी चैड़ी देहवाले गालांगृल जाति के वानर दोनें। भुजाओं से राचमों की पकड़ पकड़ कर खा डालते घे। अङ्गद संमाम में शतुओं को सार रहा था। उसने मेचनाद कं सार्धि का श्रीर उसके घोड़ों का भी मार गिराया। तत्र वह रथ को छोड़ कर अपनी माया के वल से वहीं श्रदश्य हो गया। वालिपुत्र श्रङ्गद की ऐसी करनी देख कर ऋषि,देवता, रामचन्द्र श्रीर लच्मण भी उसकी प्रशंसा करने लगे। क्योंकि इन्द्रजित् के प्रभाव का सभी जानते थे। इसलिए उसकी हार देख कर सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर सव वानरों ने, सुयोव ध्रीर विभी-पण ने भी, श्रङ्गद की वड़ी प्रशंसा की भीर 'वाह वाह' कह कर खुशी मनाई। त्रखा के वरदान सें वड़ा सामर्थ्यवान् इन्द्रजित् छङ्गद से छपनी हार देख कर कोध से छिप गया श्रीर वश्र के तुल्य तीखें तीखे वाग फॅकने लगा । घोर सर्पमय बाग्रों से वह दोनों भाइयों की भी छेदने लगा। उस वक्तृ वह

मायाबल से बलवान हो रहा था। वह दोनों भाइयों को मे। हित कर, सब से छिप करके, छल-युद्ध से रामचन्द्र और लच्मण की नागपाश में बाँध कर अपना पुरुषार्थ दिखलाने लगा। उस समय दोनों वीर विषधारी सर्प के तुल्य बाणों से बाँधे गये। यह सब हाल बानर देख रहे थे।

#### दोहा।

सन्मुख कछु न बसानि जब, तब डिंड गयेड श्रकास। निज माया माया-पतिहिं, से। दिखराव हतास॥

### पैंतालीसवाँ सर्ग । लड़ाई के मैदान में दोनों भाइयों का वीर-शय्या पर सोना ।

्र ग्राव ग्राकाश में इन्द्रजित् की खोज करने के िलिए रामचन्द्रजी ने सुपेण के दोनें। भाइयों की भीर नील, भ्रङ्गद, शरभ, द्विविद, इनुमान, सानु-प्रस्थ, ऋषभ, ग्रीर ऋषभस्कन्ध की भेजा। ये सव वानरों की सेना के सेनापित थे। ये लोग ख़ुश हीकर बड़े बड़े भयङ्कर वृत्तों की हाथों में ले लेकर धाकाश में घुस गये। ये चारों श्रीर उसे हूँदूने लगे। वह रावण का पुत्र वेगवान् वानरों के वेग की ग्रख-वल से रोकता था थ्रीर वे भयङ्कर वेगवाले बानर वार्यों की चीट खा खा कर घायल ता होते जाते थे, पर भ्रन्धकार में उसे इस तरह न पाते थे जिस रेतरह मेघें से घिरे हुए सूर्य की कोई नहीं पा सकता। इतने में मेघनाद ने दोनों भाइयों के शरीरों को भेदन करनेवाले ऐसे ऐसे वास मारे कि देह में तिल रखने की भी जगह न रही। वे वाग न थे किन्तु वहे बड़े नाग वाग्ररूप हो गये थे। दोनों वीरों के घावों से

बहुत सा खून वह रहा था भ्रीर वे दोनों फूले हुए देसू वृत्त की नाई देख पड़ते थे।

इसके बाद वह इन्द्रजित् आकाश से ही दोनें। भाइयों से कहने लगा कि 'जब मैं छिप कर युद्ध करने ी लगता हूँ तब मुक्ते देवराज इन्द्र भी न देख सकते भ्रीर न पासकते हैं। तुम दोनों की तो वात ही क्या है ! हे रघुकुल के पुत्रो ! देखी; इन कङ्कपत्र बागों से मैं तुम दोनों को भ्रमी यमपुरी में भेजे देता हूँ।' इस तरह कह कर वह दोनों धर्मज्ञ भाइयों को तीखे वीखे बायों से छेदने लगा श्रीर गर्जना करने लगा। वह अपना वड़ा धनुष फैला कर लगातार बाण-वर्षा करने लगा । उसने जितने बाण चलाये वे सब मर्म-खलों ही में धाकर लगे। मेघ-नाद वार वार गरजवा ही जाता था। अब संप्राम में मायापति, भक्तवत्सल श्रीर लीला-तनुधारी दोनें। भाई निमेष मात्र में ऐसे हो गये कि कुछ भी देख न सकते थे। फिर सब प्रङ्गों में छिदे धौर वाणों से भरे हुए दोनों भाई महेन्द्र की ध्वजा की नाई काँपने लगे। मर्मखलों लगे हुए बाखों के दर्द से दुखी हो कर वे ज़मीन पर गिर वीरशय्या पर सो गये। सामान्य नर की नाई दोनों भाइयों के शरीरों से रुधिर की धारा वह रही थी ग्रीर वे बागों से विलुक्कल छिदे हुए देख पड़ते थे। उस दुष्ट ने इतने बाण मारे कि एक ग्रंगुल भी जगह न बची। हाथों की ग्रॅंगुलियाँ तक छेद डालीं। उनका कोई भी श्रंग विना पीड़ा के दिखाई न पड़ता था। इस तरह दारुण कामरूपी राजस के बाग लगने से दोनों वीरों के शरीरों से रुधिर की ऐसी धारा वह रही थी माना पर्वत से करना बहता हो। दुष्ट राचस के सुवर्ण पुङ्खवाले और लगातार गिरते हुए नाराच,

### सैंतालीसवाँ सर्ग।

सीता को पुष्पक विमानपर चढ़ाकर संग्राम भूमि में गिरे हुए दोनों भाइयों को रावण का दिखाना ।

ज्ञान मेघनाद लंका में चला गया तब प्रधान वानर देगों भाइयों की घेर कर उनकी रचा करने लगे। उनमें हनुमान, श्रङ्गद, नील, सुपेण, क्रमुद, नल, गज, गवाच, पनस, सानुप्रस्थ, जाम्बवान, ऋषभ, सुन्द, रंभ, शतविल श्रीर पृथु, ये सब श्रपनी श्रपनी सेना का व्यूह बना कर सावधान हो श्रीर हाथों में बड़े बड़े बुच लेकर ऊपर नीचे श्रीर चारें। दिशाश्रों की श्रीर देखते हुए खड़े हो गये। उस समय बानरों की ऐसी दशा हो रही थी कि श्रगर एक तिनका भी खटकता था तो ये यही जानते थे कि बस राचस श्रागये।

श्रव ख़ुश होकर रावण ने श्रपने पुत्र को भेज सीता की रचा करनेवाली राचिसियों की खुलवा भेजा। वे सब त्रिजटा के साथ श्रा पहुँचीं। रावण ने ख़ुश होकर उनसे कहा कि तुम सव जाकर सीता से कहो कि इन्द्रजित ने राम श्रीर लच्मण की मार डाला। उसकी पुष्पक विमान पर चढ़ा कर रणभूमि में ले जाश्रो श्रीर वहाँ उन दोनों वीरों की ज़मीन पर गिरा हुश्रा दिखला दे।। जिसके भरोसे पर, जिसकी श्राशा में, वह मुक्ते नहीं चाहती उसका वही पित श्रपने छोटे भाई के साथ लड़ाई में मारा गया। श्रव तो वह शंका छोड़ उद्देग-रहित हो श्रीर वेखटके होकर सारे ज़ेवरों से सज धज कर मेरे पास मैाजूद होगी। श्रव उन दोनों की मरा हुश्रा देख कर निराश हो, दूसरा डपाय न पाकर श्रीर श्रापंत्ता-हीन होकर, वह वड़े वड़े नंत्रोंवाली ज़रूर श्राप ही सुभसे सम्बन्ध करेगी। हुप्टात्मा रावण की श्राज्ञा पा वे रात्तसियाँ, पुष्पक विमान ले, श्रशोक-वाटिका में गईं। वहाँ से त्रिजटा के साथ सीता को विमान पर चढ़ा कर ले श्राई। दूसरी श्रोर रावण ने पताका श्रीर ध्वजाश्रों से शोभित लंका में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संप्राम में इन्द्रजित् ने राम श्रीर लत्मण दोनों भाइयों की मार गिराया है।

इतने में त्रिजटा के साथ विमान पर चढ़ी हुई सीता ने भी जाकर देखा कि सब सेना छिन्न भिन्न स्रीर नष्टप्राय होगई है। उन्होंने मांसभची राचसों को बहुत ख़ुश स्रीर वानरों को राम के पास खड़ा हुआ देखा। वे बहुत दुखी थे। सीता ने दोनों बीरें। को धूज से सना हुआ, बाणों की सेज पर सीया हुआ तथा वाणों के दर्द से मूर्छित पाया; श्रीर देखा कि उनके कवच टूट फूट कर अलग पड़े हुए हैं तथा धतुप अलग पड़ा है। दे खामिकार्त्तिक के से उन दोनों के शरीर वाणों से छिदे हुए हैं। उनकी ऐसी बुरी हालत देख कर सीता विजाप करने लगीं।

दोहा।

देखि नाश देाड वन्धु कर, सीता धरति न धीर। पुनि पुनि सोचति मृत्यु कहुँ, वेाली मन स्रति पीर ॥

### त्र्यड़तालीसवाँ सर्ग । सीता का विलाप सुन कर त्रिजटा का समफाना।

त्रुव पित ग्रीर देवर दोनों की मृत्यु देख ... कर सीता विलाप करके कहने लगों कि देखा, सामुद्रिक शास्त्र के पण्डितों ने मुक्ते सधवा ग्रीर पुत्र-



सीता श्रीर त्रिनटा।

वती वतलाया या। आज राम के मारे जाने से वे सव भूठे ठहरे। जिन ज्ञानियों ने मुस्ते प्रश्वमेध आदि यज्ञ करनेवाले धीर वहु-दिनव्यापी यज्ञ करनेवाले की पत्नी कहा या वे सब ब्राज राम के मारे जाने से भूछे हो। गये। जिन्होंने मुभ्ते वीर राजाओं की पितयाँ की पूज्य और सीभाग्यवती वतलाया था वे सव ज्ञानी भ्राज राम के मारे जाने से मिष्टयावादी सममे गये। जिन ज्योतिषियाँ ने मेरे सामने सुभे शुभ लचणोंवाली सधवा कहा था वे सव आज भूठे हो गये। देखा, कुल-स्त्री के पैरों में जा ये कमल-चिह्न रहते हैं ने नरेन्द्र-पितयों के साथ राज्यासंन पर पहुँचते हैं। जो स्नियाँ भाग्यहीन होती हैं श्रीर जो बुरे लच्छों से विधवा है। जाती हैं उस बुरे लचणों को मैं अपने में नहीं पाती। पर इस समय तो मैं इतलचणा हो गई हूँ। सामुद्रिक ेशास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों के कमल-चिह्न अमीघ फल देनेवाले होते हैं पर आज मेरे वे सब चिह्न भूठे हुए जाते हैं।

देखां, मेरे वाल वारीक, वरावर ग्रीर नीले हैं।
मेरी भींहें अलग अलग हैं। मेरी दोनों जंघायें गोल
गोल श्रीर केशरहित (चिकनी) हैं। मेरे दाँत
अलग अलग हैं। मेरी दोनों थाँखों में शङ्ख के
निशान हैं। मेरे हाथ-पैर सुडील हैं। मेरी ग्रॅंगुलियाँ
वरावर हैं। मेरी छाती सटी हुई ग्रीर मोटी है श्रीर
उनके आगे का हिस्सा उठा हुआ नहीं, गहरा है।
मेरी नाभि (ढुंडी) गहरी है। मेरे पीछे का हिस्सा
ग्रीर छाती ऊँची है। मेरा रंग मिया के तुल्य चमकीला है। मेरे वाल कीमल हैं। मेरे पैरों की दसों
उँगलियाँ ग्रीर दोनों पैर, ये वारहें चिकने हैं। मेरे
हाशों ग्रीर पैरों के पोक्वों में जी के चिह हैं; वे

ब्रिद्ररहित श्रीर लाल लाल हैं। लच्च पहचानने वाले पण्डितोँ ने बतलाया था कि यह कन्या मधुर हँसनेवाली है। मुभी देख कर ज्योतिषी त्राह्मयों ने कहा था कि पति के साथ इसका राज्याभिषेक होगा। पर यह सब मिश्या हो गया। देखेंा. ये वीर जनस्थानों को खोज, मेरा पता पा, समुद्र की लाँघ कर आये थे। हा ! अब यहाँ मरे हुए पड़े हैं। हा ! ये ते। वारुण, श्राग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य श्रीर ब्रह्मशिर नामक अस्त्रों को जानते थे। मैं समभती हूँ कि माया से छिप कर मारनेवाले ने सक्त अनाथा के देानों नाथों की मार डाला। क्योंकि राघव के सामने से शत्र कभी जीता हुमा नहीं जा सकता; वह चाहे मन के तुल्य ही वेग क्यों न रखता हो। हा! काल के लिए कोई बड़ा भारी भार नहीं है। मृत्यु दुर्जय है; उसे कोई जीत नहीं सकता। क्योकि उसके वश में आकर भाई के साथ रामचन्द्रजी संप्रामभूमि में सो रहे हैं। इस समय न सुके राम का रंज है, न लच्मण का, न अपना और न अपनी माता का ही; किन्तु मुभ्ने उस तपिखनी अपनी सास को लिए वड़ा दुख है जो रोज़ यही से। चती होगी कि राम, लच्मण धीर सीता ब्रत की समाप्त करके कब घर लीटेंगे श्रीर में उनकी कब देखूँगी।

सीता इस तरह विलाप कर रही थों कि त्रिजटा नामक राचसी वोली—हे देवि! तुम दुख न करो। ये तुम्हारे पित जीते हैं। मैं तुम्हें इस का भारी छीर योग्य कारण सुनाती हूँ। देखा, जब खामी मारा जाता है तब योद्धाश्रों के सुँह पर क्रोध नहीं मलकता श्रीर वे हर्ष में उत्कंठित भी नहीं रहते। यदि ये देनों मरे होते ते। यह दिन्य पुष्पक विमान, जिस पर तुम चढ़ी हो, तुमको

कभी न चढ़ाता। 'यदि स्वामी मर जाता है ते। प्रधान वीरों के मारे जाने से सेना उत्साह ग्रीर उद्यमहीन हो कर संयामभूमि में भगदड़ मचा देती है। पतवार टूटने से जल में नाव की जैसी दशा होती है वैसी ही दशा उस समय सेना की हो जाती है। हे तपस्त्रिन ! देखेा, यह वानरी सेना-सावधान श्रीर इद्वेगरिहत होकर अपने दोनों खामियों की रचा कर रही है। मैंने तुमको यह वात प्रीति-पूर्वक वतला दी है कि ये दोनों जीते हैं। भ्रव तुम सुखकारक अनुमानों से विश्वास करके भ्रान-न्दित हो और दोनों बीरों की ज़िन्दा देखे। हे मैथिलि ! मैंने न कभी भूठं कहा श्रीर न कहूँगी। अपने चरित्र और सुखदायक शील के कारण तू मेरे मन में वसी हुई है। इन्द्र-सहित देवता स्रीर दैत्य भी इन दोनीं वीरों की जीत नहीं सकते। तू एक यह चमत्कार भी देख ले कि ये दोनों मारे बाखों के अचेत (बेहोशा) पड़े हैं फिर भी इनकी लक्मी (शोभा) नहीं छोड़ती । प्राय: सत्व धीर श्रायुष्यहीन मनुष्येां के मुँह पर ज़रूर विकार दिखाई दिया करता है। हे जनकपुत्र ! तू शोक, दुःख धीर मोह छोड़ दे। ये दोनों वीर जीते जागते हैं। ये किसी तरह मर नहीं सकते। त्रिजटा की वाते सुनकर सीता ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे त्रिजटे! 'एवमस्तु'--ऐसा ही हो। इसके वाद त्रिजटा विमान को लौटा कर सीता को लङ्का में ले श्राई। त्रिजटा के साथ विमान से उत्तर कर वह राचिसयों के द्वारा फिर अशोक-वाटिका में पहुँचाई गई।

#### दोहा।

श्रति विषाद-युत जानकी, सोचिति सन श्रति पीर। निरित्त दशा दोड बंधु की, नेक्क धरत निर्हे धीर।

## उनचासवाँ सर्ग ।

सचेत होकर रामचन्द्र का लक्ष्मण् त्रादि के लिए शोक करना।

उस धार वाण-वन्धन में पड़े पड़े वे दोनों वीर, रुधिर से भीगे हुए सौंपों की तरह, साँस ले रहं थे भ्रीर शोकपीड़ित सुमीव स्नादि महावली वानर चारों श्रोर से घेर कर उनकी रचा कर रहे थे। हड़ता श्रीर सत्यशोलता के कारण श्रीरामचन्द्रजी की थोड़ी देर में चेत हुआ। यद्यपि वे नाग-पाश से जकड़े हुए घे तथापि उनको मूच्छी जाती रही। रुधिर से भीगे, पीड़ा के कारण पड़े श्रीर मज़बूती से वेंबे हुए लच्मण के उदास मुँह की देख कर वे विलाप करने लगे —हा! जो मुभे सीता मिल भी गई ता उससे या मेरे जीवन से भ्रव क्या काम है। क्योंकि में लड़ाई में हार हुए अपने भाई लंदमण का सोता हुआ देख रहा हूँ। संसार में स्रोज करने से सीता के तुल्य स्त्री चाई मिल जाय परन्तु लदमग् के तुल्य भाई नहीं मिल सकता। यह युद्ध में मेरा सचित्र है। यदि लदमण मर गये होंगे ता में वानरा के देखते देखते अपने प्राण त्याग हूँ गा। क्योंकि यदि में लत्तमण के विना भ्रयोध्या की जाऊँगा ता कीशल्या, कैकेंथी भ्रीर सुमित्रा की क्या समभा-कॅंगा। वे श्रपनं लड़के की देखने की वड़ी लालसा रखती हें।गी श्रीर विना वछड़े की गाय की भाँति काँपती थ्रीर क़ररी की नाई विलाप करती हैं।गी 庵 भला शत्रुव श्रीर भरत से में क्या कहूँगा कि लक्ष्मण वन की साथ तो गये थे, पर अब उनके बिना ही में अकेला श्राया हूँ। भाइयो! में सुमित्रा का <sup>ख</sup>लाहना .न सह सक्रूँगा, इसिलए यहीं शरीर

त्याग करना ठीक है। अब मुक्ते जीने की इच्छा नहीं। धिकार है मुक्त पापकर्मा अनार्य को। ये लदमण मेरे लिए ही ज़मीन पर गिराये गये हैं। रिये शरशय्या पर, मुदें की तरह, सो रहे हैं।

हे लच्मण! जब मैं किसी वात से दुखी होता था तत्र तुम मुक्ते समक्ताते थे। इस समय तुम प्राणहीन हो गये, इसलिए सुभ आर्च से तुम बेल भी नहीं सकते। हे शूर ! तुमने जिस संप्राम-भूमि पर वहुत से राचसों को मारा था उसी भूमि पर वाणों की चीट से तुम खयं मारे गये श्रीर सी रहे ही। इस वाखशय्या पर पड़े हुए, ख़ून से भीगे हुए, तुम्हारे शरीर में वाण ही वाण छिदे देख पड़ते हैं। इस समय तुम्हारी ऐसी दशा हो रही है जैसे श्रस्ता-चल को पहुँचते हुए सूर्य की होती है। हे लक्षण ! 🗸 मर्मस्थलों में वाणों के लगने से तुम वेाल भी नहीं सकते । परन्तु तुम्हारी श्राँखोँ को देखने से तुम्हारी पीड़ा प्रत्यच जान पड़ती है। हे लह्मण! वन में म्राते समय जिस तरह तुम मेरे पीछे पीछे भ्राये थे उसी तरह तुम्हारे यमपुर जाते समय मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। हा! लच्मण को यद्यपि सभी भाई प्यारे हैं परन्तु यह सदा मेरे ही साथ रहते . थे। मुभ्त दुष्ट की बुरी नीति से स्राज इनकी यह दशा हुई। सुक्ते याद आता है कि जब कभी इन्होंने क्रोध भी किया तो भी कठार या अप्रिय वात कभी नहीं कही। देखा, ये लच्मण एक साथ पाँच पाँच 🧷 सीं वाग चलाते थे। इसलिए कार्त्तवीयीर्जुन से भी बागों ग्रीर श्रखों के विषय में ये श्रधिक पण्डित थे। इन्द्र के चलायं हुए अस्त्रों को अस्त्रों ही से नप्ट करने की जिसमें सामर्थ्य थी थीर जो वड़े कोमती पलॅंग पर सोते थे, वही भ्राज ज़मीन पर मरे पड़े हैं। देखेा, राचसों का राज मैं विभीषण को न दे पाया, यह असत्य भाषण सुभी अवश्य भरंग करेगा।

हे सुप्रीव ! तुम इसी समय यहाँ से चले जास्रो, नहीं तो मेरे बिना तुमको स्रसहाय पाकर वह रावण जीत लेगा। अंगद को सेना और सब सामान सहित आगे कर दे।, श्रीर नील तथा नल की साथ लेकर तुम समुद्र के पार चले जाग्री। देखेा, हनुमान ने ऐसा काम किया है जा दूसरा नहीं कर सकता। जाम्बवान ग्रीर गोलांगूल बानरों के खामी से भी मैं सन्तुष्ट हूँ। इस युद्ध में श्रङ्गद; मैन्द श्रीर द्विविद ने भी बड़े बड़े काम किये हैं। केसरी, गवय, गवाच, शरभ और गज ने तथा श्रीर श्रीर बानरें ने भी युद्ध में बड़े बड़े काम किये। उन्होंने मेरे लिए प्राणों की भी ममता छोड़ दी। हे सुप्रीव! मनुष्य दैव का उल्लङ्घन नहीं कर सकता। हे मित्र! सुहृद् श्रीर मित्र जो कुछ कर सकता है वह तुमने मेरे साथ किया । क्योंकि तुम ग्रधर्म से डरते-हो। हे वानरश्रेष्ठो ! मित्र को जो करना चाहिए वह तुमने सब किया। श्रव मैं तुमको यहाँ से चले जाने की सम्मति देता हुँ।

रामचन्द्र का इस तरह विलाप सुन कर वानर अपनी आँखोँ से आँसू बहाने लगे। इतने में सब सेना को ठीक ठिकाने करके, हाथ में गदा लिये हुए, विभीषण वहाँ शीघ्रतापूर्वक आये। विभीषण का अञ्चन के समान काला शरीर देख कर वानरें ने समभा कि इन्द्रजित् फिर आगया, इसलिए वे सब इधर उधर भागने लगे।

### पचासवाँ सर्ग । गरुड़ का श्राना श्रीर दोनों भाइयों को नागपाश से छुड़ाना ।

भू ब सुत्रीव ने कहा कि जल में हवा के ज़ोर से जिस तरह नाव डगमगा जाती है उसी तरह यह सेना ऐसी दुखी क्यों होरही है ? तत्र श्रङ्गद ने कहा कि क्या श्राप नहीं देखते कि ये दोनों वीर बागों से छिदे श्रीर रुधिर से सने हुए शरशय्या पर पड़े हैं।

सुप्रीव ने कहा कि यह वात नहीं है। मैं समभ्तता हूँ कि कोई दूसरा डर पैदा हुआ है। देखो, इन बानरों का चेहरा उदास है; ये शस्त्र छोड़ छोड़ कर डर से ज्याकुल नेत्र हो एकदम भागते चले जाते हैं। न तो इन्हें भागने में लजा होती है ं ग्रीर न ये पीछे की ग्रीर देखते हैं। ये एक दूसरे की घसीट कर भागते ही जाते हैं श्रीर जी वीच में गिर पड़ता है उसे लाँघकर चल देते हैं। सुप्रीव यह कह ही रहे थे कि गदा लिये हुए विभीषण श्रागये। वे सुग्रीव ग्रीर रामचन्द्र को जय जयकार से श्राशीर्वाद देने लगे। तब, बानरों के लिए भयङ्कार रूपवाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने जाम्बवान् से कहा-देखो, विभीषण को देखकर इन्द्रजित् के धोखे से डर कर ये सब बानर भागते चले जाते हैं। देाड़ कर जाभ्रो भ्रीरं इनको समभाकर ठहरास्रो। उनसे कह दे। कि ये विभीषण हैं, इन्द्रजित् नहीं। तव जाम्ब-वान् ने भागते हुए वानरें को समभा कर रोका।

श्रव सव बानर ऋचराज की बात सुनकर श्रीर विभीषण की देखकर निडर हुए। फिर दोनों भाइयों की दशा देख कर विभीषण वड़ा दुखी हुआ।

पहले उसने हाथ में जल लेकर दोनें। वीरों की श्राँखें धोई । फिर वह दुखी होकर रोने धीर विलाप करने लगा कि देखो, ये दोनों शक्तिसम्पन्न पराक्रमी श्रीर संप्रामिपय वीर हैं। छलपूर्वक लड़नेवाले राचसें। ने इनकी ऐसी दशा की। मेरे भाई के दुष्टात्मा कुपुत्र ने, राचसी क्रिटिल चुिंद से, इन सीधे सादों की ठग लिया। देखी ती सही, दी सेही पिचयाँ की नाई ये दोनों वाणों से विधे हुए श्रीर ्खून से सने हुए ज़मीन पर पड़े हैं। हा! जिनके पराक्रम के सहारे मैंने प्रतिष्ठा पाने की इच्छा की थी वे दोनों पुरुपश्रेष्ठ शरीर नाश करने के लिए सो रहे हैं। देखो, आज मैं जीता हुआ भी मुदें के समान होगया। राज्य पाने का मेरा मनारध नष्ट होगया। शत्रु की प्रतिज्ञा पूरी हुई। रावृष कृतार्थ किया गया। इस तरह विलाप करते हुए विभीपण से मिल कर धेर्यवान किपराज बेले-हे धर्मज्ञ ! तुम्हें लङ्का का राज्य मिलेगा; इसमें सन्देह न करो। रावण का मनेरिष कभी पूरा न होगा। देखा, ये दोनाँ भाई मूर्च्छा से जागकर गरुड पर सवार हो सपरिवार रावण को मारेंगे। सुप्रीव इस तरह विभीपण की समभा कर, पास में खड़े हुए, श्रपने ससुर सुपेण नामक वानर से वेलि—"जब ये दोनों भाई सावधान हो जायँ तव शूर वानरों के साथ इनको लेकर तुम किप्किन्धा को चले जाग्रो। रावण की पुत्र भीर वन्धुन्रीं सहित मार कर में सीता को लाऊँगा।

वानरराज की वात सुनकर सुपेण ने कहा— हे सुप्रीव! जब देवासुर-संग्राम होता या तव उस युद्ध में भी शस्त्रज्ञ श्रीर लच्य-भेद में चतुर दैस लोग छिप कर इसी तरह देवताश्रों की वार

1

वार मारते थे। जब देवता पीड़ित, श्रचेत श्रीर प्राणहीन ही जाते थे तब ष्टहस्पति मंत्रयुक्त विद्याश्रीं श्रीर श्रीपिथों से उनकी भला चङ्गा कर देते थे। इससे वे सब पहले की तरह शक्तिसम्पन्न ही जाते थे। हे राजन! उन श्रीपिथों के लिए सम्पाती श्रीर पनस आदि बानर चीरसागर के किनारे जल्दी जाया। श्रीपिथौं दो हैं। एक सन्जीविनी श्रीर दूसरी विशल्या। इन दोनों को वे बानर जानते पहचानते हैं। उस समुद्र में जहाँ पर श्रमृत मथा गया था वहीं चन्द्र श्रीर द्रोण दो पर्वत हैं। उन्हीं पर ये दोनों बृटियाँ सिलती हैं। देवताश्रों ने ही उन दोनों पर्वतों को समुद्र में बनाया था। हे बानरराज! यह काम किसी दूसरे से न होगा। ये वायुपुत्र हनुमान वहाँ जल्दी चले जायें तो ठीक हो।

सुपंग्र इतनी वात कह ही रहे थे कि इतने में महावायु चली; विजली के साथ मेघ भी समुद्र के जल को हिलोड़ते छीर पर्वतों को कैंपाते हुए प्रकट हुए। पंखों की ज़ोर की हवा से, सब द्वोपें के बड़े यह वृत्त पत्र-शाखा-हीन होकर लवण-समुद्र में उखड़ कर जा पड़े। वहाँ रहनेवाले साँप डर गये। जा जल-जीव वाहर घे वे सव गरुड़ के डर से लवण-ससुद्र के पानी में जल्दी घुम गये। इस उत्पात के एक मुहुत्तं बाद विनता के पुत्र महावली गरुड़ की बानरें। ने देखा । वे जलती हुई भ्राग के तुल्य थे। गरुड़ की छाते देख कर वे साँप भाग गये जिन्होंने वागुरूप से उन दोनों वीराँ की बाँध लिया था। तव गरुड़ ने दोनी भाइयें। की हाथ से छुत्रा धीर उनका भ्रभिनन्दन किया । देोनों के चन्द्रतुल्य मुखेाँ पर उन्होंने हाध फेरे। गरुड़ के छूते ही दोनों के घाव भर गये। उनके शरीरों की रङ्गत पहले की

तरह हो गई। तेज, वीर्य, बल, पराक्रम, स्रोजस्, जत्साह, हृष्टि, बुद्धि स्रीर स्मृति, ये सब पहले की स्रपेचा दूने हो गये। इन्द्र के तुल्य दोनों भाइयों को उठाकर गरुड़ दोनों के गले से गला लगाकर मिले।

इसके वाद रामचन्द्रजी गरुड़ से बोले-- श्राप की कृपा श्रीर उपाय से इस दोनों इन्द्रजित्ं के बाह्यों के दुःख से छूट गये श्रीर बहुत जल्दी बल-वान भी हो गये। इस समय छापको पाकर मैं ऐसा प्रसन्न हो रहा हूँ जैसे पिता दशरथ श्रीर वावा श्रज के मिलने से होता। श्राप रूपवान हैं, श्रच्छी श्रच्छी सुगन्धित मालाएँ श्रीर खच्छ कपड़े पहने हुए हैं। वतलाइए, अच्छे अच्छे आभूषणों से शोभमान आप कीन हैं ? रामचन्द्रजी की वातें सुन कर वलवान पित्तराज गरुड़ प्रसन्न होकर बोले-हे काकुत्थ ! मैं वाहर घूमनेवाला, तुम्हारे प्राणी के तुल्य प्यारा, मित्र गरुड़ हूँ। मैं तुम्हारी ही सहा-यता के लिए यहाँ ग्राया हूँ। हे रामचन्द्र! महा-पराक्रमी देख या महावली वानर अथवा गन्धर्व और देवता भी इन्द्र की आगे करके चाहते कि तुमकी इस बाग्य-वन्धन से छुड़ा लें तो वे कभी नहीं छुड़ा सकते थे। क्योंकि कठोरकर्मा इन्द्रजित् ने यह वन्धन माया के वल से वनाया है। हे रघुनन्दन ! ये नाग कहू के लड़के, तीखे दाँतवाले छीर वड़े विषधारी हैं। परन्तु राचस की माया के प्रभाव से वाग्ररूप हो कर उसके श्रधीन हो रहे हैं। हे रामवन्द्र ! श्राप बड़े भाग्यवान हैं जो अपने भाई लच्मण की साथ ले संप्राम में शत्रुओं को मारना चाहते हैं। मैं यह हाल सुनते ही यहाँ दे।ड़ता श्राया हूँ । क्योंकि श्रापका श्रीर हमारा वड़ा स्तेह हैं। मैंने मैत्री का पालन करके आप दोनों की घेार बन्धन से छुड़ाया। अब

देखिए, युद्ध में बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। क्योंकि राचस लीग सभाव ही से छली होते हैं। भ्राप जैसे शूरों का तो धर्म-युद्ध है, . पर संगाम में राचसों के साथ ग्रुद्धता का विश्वास कभी न करना चाहिए। इसी उदाहरण से जान लीजिए कि ये राचस कैसे कुटिल हैं। इस तरह कह कर गरुड़ ने रामचन्द्र की गले से लगा करके विदा माँगते हुए कहा कि हे मित्र राघव, हे श्तूत्रेशें पर भी दया करनेवाले ! श्रव में जाऊँगा । श्राप इस मैत्री के विषय में कुछ भी ग्रारचर्य न कीजि-एगा। जब भ्राप संग्रास में कृतकार्य हो। जायँगे तब इस मैत्री के विषय में ठीक ठीक हाल जानेंगे। आप अपने वाणेँ की धारा से इस लङ्का की ऐसी कर देंगे कि इसमें केवल वालक ग्रीर वृद्ध ही रह जायँगे। शत्रु रात्रण को मार कर आप सीता को पानेंगे। इतना कह कर वानरेाँ के वीच में गरुड ने रामचन्द्र की प्रदिचिया की । फिर उनकी गले लगा , कर वे हवा की तरह ग्राकाश में उड़ गये। इसके वाद दोनों वीरों को पीड़ारहित देख कर वानरें। के यूयपति सिंहनाद करने, अपनी पूँछों की कँपाने, तुरही, मुदङ्ग और शङ्ख वजाने लगे। वे सव पहले की तरह किलकिला शब्द करने लगे। सैकड़ों हज़ारों वीरवानर ठनक ठनक कर वृत्तों की उखाड़ कर युद्ध करने की इच्छा से खड़े हो गये। वे वड़े ज़ोर से गरजते हुए श्रीर राचसीं की डर दिखलाते हुए लङ्का के फाटकोँ पर जा पहुँचे।

#### दोहा।

अर्धराति के समय तहँ, भयो नाद अति घार। वर्षा के आरम्भ महँ, जिसि अन्बुद घन सेरा।

## प्र्वाँ सर्ग ।

### ़ रावगा का दुखी होना चौर धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजना ।

मुन रावण महापराक्रमी वानरें की घेर गर्जना सुन कर भ्रपने सचिवों से कहने लगा कि भाइयो ! यह तो मेघें के गरजने के समान बहुत से वानरें का हर्पनाद सा जान पड़ता है। वहां हो न हो ज़रूर कोई ख़ुशी की बात हुई है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। क्यों कि इनकी गर्जना से समुद्र चौभित हो गया है। वे दोनों भाई तो तीले वालेंं से वॅथे हुए हैं; फिर यह वानरें का हर्पनाद कैसा सुनाई देता है ? इससे मुक्ते शङ्का हो रही है।

रावण ने पास वैठे हुए राचसों की आहा ही कि तुम जाकर देखा; ऐसे शोक के समय में बानरीं की , खुशी की क्या वात हुई। रावण की आज्ञा से वे राचस व्याकुल होकर भ्रटारी पर चढ़ गये। वहाँ से वे क्या देखते हैं कि सुप्रोव ता सेना की रचा कर रहे हैं थीर वे दोनों रघुनन्दन वीर वाणवन्धन से छूट कर ख़ुशी से बैठे हुए हैं। यह देखकर राचसीँ को बड़ा दु:ख हुद्या। वे डर गये। उनके मुँह पीले पड़ गये। फिर भ्रटारी पर से उत्तर कर वे राजा के पास आये। दीन मुख होकर उन्होंने रावण को यह अप्रिय हाल सुनाया कि महाराज! जिन दोनों भाइयों की इन्द्रजित् ने वाग्य-वन्धन से वाँधु दिया घा वे दोनों ता संग्राम में ऐसे वन्धन-रहित देख पड़ते हैं जैसे गजेन्द्र जाल-वन्धन को ताड़ कर मीटा ताज़ा दिखाई देता है। उनकी वात सुनकर राचसेन्द्र चिन्तित थ्रीर ऋद हो गया। उसके गुँह की आकृति वदल गई। फिर उसने कहा कि देखें।

जिन बायों के द्वारा इन्द्रजित् ने बड़ी बहादुरी से उन्हें बाँधा या वे वाया साँपों के समान घोर थे, वरदान से उनकी प्राप्ति हुई थी, तथा वे अमोध और सूर्य के समान थे। यदि वे दोनों शत्रु ऐसे दृढ़ बन्धन से छूट गये तो मैं समभता हूँ कि मेरी सारी सेना के जीने में श्रव संशय है। इतना कह कर वह कोध में भर गया। साँप की तरह साँस छोड़ते हुए उसने धूस्राच नामक राचस से कहा कि हे भयङ्कर परा-कमी! तुम बड़ी सेना साथ लेकर बानरों के साथ राम की मारने के लिए जल्दी जाओ। उसकी श्राज्ञा पाते ही धूस्राच रावण की प्रदिचणा करके राजभवन से चला। उसने सेनापित से कहा कि बहुत जल्दी सेना तैयार करें। क्योंकि युद्ध की इच्छा रखनेवाले की देरी करने से क्या काम?

धूम्राच के कथनातुसार, रावण की म्राज्ञा से, ंसेनापित ने वहुत जल्दो सेना सजा दी । श्रव सेना के विकराल राचस ख़ुशी से गरजने लगे। वे घंटा वाँधे हुए थे। वे धूम्राच की घेरे हुए शूल, सुद्रर, गदा, पटा, लोहदण्ड, मूसल, वेंवड़ा, भिन्दिपाल, भाला, परसा ग्रीर परश्वध ग्रादि ग्रनेक तरह के शस्त्र लेकर वादलों की तरह गरजते हुए वहाँ से चले। बहुत से राचस कवच पहन पहनकर रथेाँ पर चढ़कर तैयार हुए । ये रथ ध्वजाओं से भूषित थे भ्रीर इनमें सीने की जालियाँ लगी हुई थीं। श्रनेक तरह के मुँह वाले ख़बर इनमें जुते हुए थे। वहुत से राचस जल्दी े चलनेवाले घोड़ों पर और अनेक मस्त हाथियों पर सवार हो होकर तैयार हुए। घूम्राच नामक राचस भ्रच्छे रथ पर चढ़ कर राचसी सेना की साथ लिये हुए पश्चिम के फाटक से हँसता हुआ निकला। उसके रथ में जा ख़चर जुते हुए थे उनका मुँह

हुण्डार धीर सिंह के समान था; तथा वे सीने के साज से सजे हुए थे। उसी तरफ हनुमान खड़े थे। उस समय त्राकाश से बढ़े अशकुन होने लगे, मानोँ वेइसको युद्ध-यात्रा से रोक रहेथे। पहले तो रथ के कलश पर एक महाभयङ्कर गीध आ गिरा। फिर मुदौं के खानेवाले अनेक पत्ती इस राचस की ध्वजा की चोटी पर लिपट लिपट कर गिरते थे। इसके बाद धूम्राच के पास खून से सना हुआ और अमङ्गल शब्द करता हुआ आकाश से कवन्ध गिर पड़ा। वादलों से ृखून वरसने लगा। भूकम्प होने लगा। सामने प्रतिकूल इवा, बिजली गिरने के समान, शब्द करती हुई ज़ोर से चलने लगी। उस समय चारीँ श्रीर ऐसा श्रॅंधेरा हो गया कि कुछ भी जान न पड़ता था। इस तरह राचसों के भय-सूंचक उत्पातों की देख कर वह धूम्राच वड़ा दुखी हुम्रा। उसके म्रागे चलनेवाले राचस भी दुखी हुए।

देाही।

रणकामी धूम्राच तहँ, देखी वानर-सेन। उद्धि तुल्य रघुवीर भुज, पालित रिपु भयदेन॥

### ५२वाँ सर्ग ।

युद्ध में धूम्राक्ष का मारा जाना ।

त्र्यव घूम्राच राचस को लङ्का से निकलते देख-कर, लड़ने की इच्छा से, बानर हर्ष-पूर्वक गरजने लगे। उस समय बानरों श्रीर राचसों का घृचों श्रीर शूल-मुद्ररों से बड़ा भारी युद्ध हुआ। राचसों ने बानरों को श्रीर बानरों ने राचसों को मार कर भूमि पर सुला दिया। राचस कोध-पूर्वक पैने.पैने कङ्कपत्रवाले श्रीर सीधे चलनेवाले भयङ्कर बाणों से बानरों को छेदने लगे। श्रीर बानर गदा, पटा, काँटेदार मुहर, बड़े बड़े वेंबड़े श्रीर चित्र विचित्र शूलें। से राचसीं की मारने लगे। इस तरह राचसों के द्वारा विदारे जाने पर वानर डाह से संप्राम में उत्साह-पूर्वक निडर होकर युद्ध करने लगे। जब वागों से उनके शरीर छिद गये श्रीर शूलों से विदीर्थ हो गये तब बानरें। के यूथपितयों ने बड़े बड़े युच श्रीर वड़े बड़े पत्थर हाथों में लिये। फिर ये चारों श्रीर गरजते हुए राचसों का मथन करने लगे श्रीर अपना अपना नाम भी सुनाने लगे। दे।नों दलों में अनेक तरह के पत्थरों श्रीर अनेक शाखावाले वृचों से बड़ा श्रद्भुत श्रीर धार युद्ध हो रहा था।

इस तरह निर्भय हो कर श्रीर दम साध कर बानरों ने राचसों का ख़ूव मधन किया जिससे बहुत से रुधिरभोजी राचस मुँह से खून फेकने लगे। बहुतेरों की उन्होंने विदीर्श कर डाला तथा बहुतीं की मारे वृत्तीं के ढेर कर दिया। बहुतीं को पत्थरों के मारे चूर कर दिया ग्रीर कितनों को दाँतों से फाड़ डाला । कोई कोई ध्वजाओं से मले गये, कोई तलवारों से मारे गये। छूटे हुए रथों से कुचले जाकर वहुत से राचस बड़े दुखी हुए। उस संग्रामभूमि में पर्वत के आकार वाले हाथी विछ गये। वानरों के द्वारा फेंके हुए पर्वत-शिखर तथा मयन किये गये सवार श्रीर घोड़े वहाँ भरे पड़े थे। बड़े विकट पराक्रमी वेगवान् वानरों ने कूद कूद कर तीखे तीखे नाखूनों से राचसों के मुँह नाच डाले। रुधिरगन्ध से मूच्छित होकर राचसलोग ज़मीन पर गिर पड़े। बहुत से वहादुर राचस ,गुस्से में भर कर, वज्र के तुल्य थपेड़े उठा कर, वानरों पर दे।ड़ते थे। उस समय भापट कर वानर भी स्राते हुए

राचसों की वहुत जल्दी सुकों से, पैरों से, दातें से श्रीर वृचों से मार गिरावे थे।

प्रव वानरों की मार से अपनी सेना की भागती देख कर धूमाच कोधपूर्वक वानरों की मारने लगा। उसने वहुतों की जान से मारा जिससे वे गिर पड़े श्रीर उनके शरीर से रुधिर की धारायें वहने लगीं। सुद्रों की मार से वहुतरे ज़मीन पर गिर गये। अनेक वेंवड़ों से मथ डाले गये तथा वहुत से मिन्दिपालों से विदीर्थ कर डाले गये। वहुत से पट्टिशों की मार से विहल होकर ज़मीन पर गिर कर मर गये। वहुत से वानर ज़मीन पर गिर कर रुधिर वहाने लगे श्रीर अनेक, राचसों से खदेड़े जाकर, संप्राम-भूमि से भाग गये। वहुतों की छाती फट गई। वहुत से करवट के वल ज़मीन पर सुला दिये गये। त्रिश्ल की मार से बहुत से वानरों की श्रेंतिहयां निकल पड़ीं।

उस समय वानरों श्रीर राचसों का वह बड़ा भयङ्कर युद्ध वहुत शोभित हुआ। उसमें शख, पत्थर तथा युचों की मार हो रही थी। उस युद्ध ने सङ्गीत का सा रूप घारण किया था। उसमें धनुष की प्रत्यञ्चा ही वीणा थी, बोड़ा का हिनहिनाना ताल देना था श्रीर मन्द जाति के हाथियों के शब्द गीत से सुन पड़ते थे।

अव वह धूम्राच हँसता हुआ हाथ में धनुप लें वाणों की वर्षा से वानरों को भगाने लगा। धूम्राच से सेना को पीड़ित देख कर हनुमान को बड़ा कोध आया। उन्होंने वड़ा भारी पत्थर उठा कर, कोध से अपनी आँखें दुगुनी लाल करके, धूम्राच के रथ पर फेंक दिया। उस समय उस पत्थर केर भ्रपने उत्पर देख कर वह राचस धवराया, और हाथ में गहा लेकर

रथ पर से उछल कर ज़मीन पर कूद पड़ा। वह शिला चक्र, धुरी, घोड़े, ध्वजा और धनुष-सहित उस रथ को चूर चूर कर धरती में गिर पड़ी। तब इनु-्मान ने रथ को छोड़ दिया। ने बड़े वड़े वृत्तों से राचसों को मारने लगा। वृचों की चीट से राचसों के सिर फटने लगे श्रीर खून से नहाकर वे ज़मीन पर गिरने लगे। इस तरह राचसी सेना को मार कर इनुमान पर्वत का एक द्वकड़ा ले धूम्राच पर दौड़े। इनको म्राते देख वह राचस भी गदा उठाकर गरजता हुआ हुनुमान् पर भपटा। उसने कॅटीली गदा से क्रोधपूर्वक इनुमान के सिर पर प्रहार किया। पर हनुमान ने उस भारी गदा के प्रहार को कुछ भी न-समभा। उन्होंने वह पहाड़ का दुकड़ा राचस के सिर पर फ़ौरन पटक दिया। उसकी चाट से वह राचस मर गया श्रीर हाथ पैर फैला कर, दृटे फूटे पर्वत की नाई, ज़मीन पर गिर पड़ा। धूम्राच को मरा हुन्ना देख कर बाक़ी राचस, वानरों की मार से, डर कर लङ्का की भाग गये।

#### दोहा।

रिपु निशिचर कहें मारि कपि, रक्तनदी सरसाय। श्रीमत होई श्ररि घात ते, बैठे मन हरपाय॥

## ५३वाँ सर्ग ।

े युद्ध के लिए रावगा का वज़्दंष्ट्र को भेजना ।

धूम्राच के मारे जाने का समाचार सुन कर रावण की वड़ा क्रोध हुआ। वह साँप की नाई फुफकारने लगा और गरम साँसे लेकर क्रूर महा- बली वज्रवंष्ट्र नामक राच्यस से कहने लगा कि हे वीर! तुम अपने साथ राच्यसों को ले जाओ धीर दशरथ के पुत्र की तथा बानरों-सहित सुग्रीव की मारे।

राजा की भ्राज्ञा पा वह राचस वहुत सी सेना साथ लेकर चल पड़ा। उसके साथ हाथी, घोड़े, ख़बर श्रीर ऊँट तथा ध्वजा श्रीर पंताकाश्री से सुशोभित रथ थे। चित्र विचित्र हस्तभूषण ग्रीर मुक़ट से सज धज कर, ध्रीर कवच पहन, वह धनुष लेकर बहुत जल्दी घर से निकल पड़ा। चमकीले श्रीर सेाने से मनेाहर चित्र विचित्र रथ की प्रदक्तिणा करके वह उसपर चढ़ गया। उसपर फंडा लगा हुष्रा था। ऋष्टि, तोमर, अच्छे श्रीर चिकने मूसल, भिन्दिपाल, धनुष, बरळी, पटा, खड्ग, चक्र, गदा, ग्रीर तेज परश्रध तथा श्रीर भी श्रनेक तरह के हथि-यार हाथों में लेकर पैदल सेना चली। चित्र विचित्र कपड़े पहने हुए ध्रीर तेज से प्रज्वलित राचस उस सेना में देख पड़ते थे। मस्त श्रीर शूर हाथी ऐसे थे मानों चलते फिरते हुए पर्वत हों। उन पर तोमर श्रीर ग्रंकुशघारी वीर चढ़े हुए थे। श्रीर भी दूसरी तरह के हाथी थे, जिनकी पीठों पर चढ़े हुए शूर बड़ी शोभा दे रहे थे। वर्षा के समय में विजली के साथ गरजते हुए बादलों की जिस तरह शोभा होती है उसी तरह लगातार जाती हुई राचसों की सेना शोभा दे रही थी। जहाँ अङ्गद यूथपित थे उसी दिचार्यी फाटक से यह सेना निकली। इसके निक-लतेही अशकुन हुए। आकाश से विजली गिरने लगी ग्रीर पुच्छल तारे दूटने लगे। गीदड़ भयङ्कर शन्द करके चिल्लाने लगे। उस समय मृग इस तरह बोल रहे थे मानों राचसों के नाश की सूचना दे रहे हों। बिनाही कारण बहुत से योद्धा सुखी ज़मीन पर फिसल पड़ते थे। इन उत्पातों को देखता हुआ वह वज्रदंष्ट्र धीरज धर कर रण के लिए उत्साह-पूर्वक चला जाता था।

भव उन राचसों की भ्राते देख कर विजयी बानर दिग्व्यापी नाद करने लगे। इसके वाद राचसें। के साथ वानरें की घमासान लड़ाई हुई। बानरें के मारे हुए बड़े बड़े राचसों के ख़ुन से सने हुए धड़ ज़मीन पर पड़े दिखाई देते थे। युद्ध में पीठ न देने वाले वहुत से राचस सामने आकर अनेक तरह के शस चला रहे थे। उस समय वृत्तों, पत्यरीं श्रीर शस्त्रों के चलाने का ऐसा घोर शब्द हो रहा था कि जिसे सुन कर हृदय फटा जाता था। रथ, चक्र, धनुष, शङ्ख, तुरही श्रीर मृदङ्गी का भी भारी शब्द हो रहा था। वहुत से राचस तो शस्त्र फेंक कर बाह्यद्व ही कर रहे थे। कितने ही घप्पड़ों, लातों, मुक्कों, श्रीर वृत्तों से लड़ रहे थे। वहुत से राज्यमों के शरीर बानरों के घुटनों की मार से टूट फूट गये, श्रीर कितने ही तो पत्थरों की मार से चूर चूर हो गये। अपनी सेना की ऐसी दुईशा देख कर वह वजदंष्ट्र वानरों की डर दिखलाने लगा श्रीर बानरें। का विनाश करने के लिए प्रलय समय के यम की नाई घूमने लगा। बलवान् स्रीर शस्त्र चलानेवाले बहुत से राचस भी वानरी सेना में मार काट मचा रहे थे। बानरों पर राचसों की तेज़ी देखकर अङ्गद को दूना क्रोध हो आया। वे प्रलय-समय की आग की नाई प्रज्वलित हुए ग्रीर वृत्त लेकर उन राचसों का ऐसे मारने लगे जैसे सिंह जंगली जीवों के। मारता है। इन्द्र के तुल्य परा-क्रमी अङ्गद की मार से राचसों के सिर दूट गये। श्रीर कटे हुए घृत्तों की नाई वे ज़मीन पर लोटने लगे। चित्र विचित्र रथों से, भण्डों से, घोड़ों से, बानरें। श्रीर राचसों की लोथों से तथा खून बहने से वहाँ की युद्ध-भूमि ने मयंकर रूप धारण किया। हार, विजायठ, कपड़े श्रीर दिश्यारों से वहाँ की ज़मीन की ऐसी शोभा होगई जैसी शरद ऋतु की रात की होती है।

#### दोहा।

दारुष वृत्त प्रहारते, दीन्हीं सेन कॅपाइ। वालि-तनय जिमि पवन तें, मेघ-घटा घहराइ॥

### ५४वाँ सर्ग ।

वज्दंष्ट्र का मारा जाना।

श्रुव वल्रदंष्ट्र राचस श्रपनी सेना का मारा जाना श्रीर श्रङ्गद का पराक्रम देख कर वड़ा कुढ़ हुआ। इन्द्र के वल्र के तुल्य धनुष फैला कर वह वानरी सेना पर वाण-वर्षा करने लगा। रघों पर चढ़े हुए मुख्य मुख्य राचस तथा श्रन्यान्य वीर राच्नस श्रनेक तरह के शस्त्रों से युद्ध करने लगे। इघर वहादुर वानर भी इकट्ठे हो हो उन पर पत्थर पटकने लगे। इस बड़ी लड़ाई में राचसों ने हज़ारों शस्त्रों से वानरों के सेनापतियों पर इमले किये श्रीर गजेन्द्र के समान भारी शरीर वाले वीर वानरों ने भी वड़े वड़े वृच्च श्रीर यड़े बड़े पत्थर राचसों पर फैंके।

युद्ध से कभी मुँह न फेरनेवाले वोर वानरों श्रीर वीर राचसों का वह युद्ध उस समय देखने योग्य हो रहा था। उस युद्धभूमि में ऐसे श्रगणित वानर श्रीर राचस पड़े थे जिनमें से किसी का सिर

कट गया था तो किसी के पैर कट गये थे; किसी के हाथ नहीं थे; कितने ही बागों से छेदे गये, और ्खून से शराबेर थे। उनके शरीरें। पर कीए, गीध, बगुले ग्रीर गीदड़ वैठने लगे। डरनेवालेंं। को डराने वाले बहुत कवंध (धड़ ) उठते थे श्रीर बहुत से घायल बानर तथा राचस युद्धभूमि में गिरे हुए देख पड़ते थे। इनकी वाँहें, हाथ, सिर ध्रीर शरीर के भ्रन्य भाग कट गये थे। वज्रदंष्ट्र के देखते देखते बानरी सेना ने राचसी सेना को काट डाला। जब उसने देखा कि हमारे बहुत से राचस वानरें। के हाथ से मारे जा रहे हैं ग्रीर डर कर भाग रहे हैं तब तो वह लाल लाल भारते करके, हाथ में धनुप लेकर, वानरी सेना को हर दिखलाता हुआ सेना में घुस पड़ा । फिर वह सीधे सीधे कंकपत्रवाणों से वानरें। को छेदने लगा। कुछ होकर वह इस ढंग से वाण चला रहा था कि सात सात, श्राठ श्राठ, नै। नै। श्रीर पाँच वानरों के। एक ही बाग से छेद डालता ्या । श्रव वानरें। की सेना चेाट खाकर श्रीर डर कर शरण लेने की इच्छा से अंगद की श्रीर देीड़ी।

जब ग्रंगद ने देखा कि ये वेचारे वानर मारे जा रहे हैं तब टेढ़ो नज़र से वे वजदंष्ट्र की ग्रोर देखने लगे। वह भी उसी तरह से ग्रंगद को घूर कर देख रहा था। श्रव ये दोनों परस्पर भिड़ गये। श्रनेक तरह के युद्ध-मार्ग में दोनों इस तरह घूमने लगे जिस तरह सिंह ग्रीर मस्त गजेन्द्र घूमते हैं। फिर वजदंष्ट्र ने ग्रग्निशिखा के तुल्य हजार बाया ग्रंगद के मर्मस्थानों में मारे। उन वायों के मारे बालि-पुत्र खून से नहा गये। फिर उन्होंने वजदंष्ट्र पर एक युच चलाया। युच को श्रपने ऊपर श्राता देख कर राचस ने ग्रनेक वायों से उसके दुकड़े दुकड़े कर डाले। राचस की यह बहादुरी देख कर श्रंगद ने पर्वत का एक भारी शिखर उखाड़ कर उस पर चलाया और ज़ोर से गर्जना की। पर्वत के शिखर को श्राते देख कर, गदा हाथ में ले, वज्रदंष्ट्र रथ पर से कूद पड़ा। उस वार से वह तो बच गया, पर उसका घोड़ों सहित रथ चूर चूर हो। गया। श्रंगद ने श्रचों सहित पर्वत का एक शिखर फिर दुबारा उखाड़ा श्रीर वज्रदंष्ट्र के सिर पर पटक दिया। उसकी चेट से वह खून बहाता हुआ, श्रोड़ी देर के लिए, बेहोश हो गया श्रीर गदा लिये हुए ऊपर नीचे की साँस लेने लगा।

थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ तत्र उसने बालिपुत्र की छाती मेँ गदा से चाट की। फिर गदा फेंक कर दोने। गुष्टियुद्ध करके एक दूसरे की मारने लगे। देानों ऐसे लड़े कि खून से नहा गये। लड़ते लड़ते थके हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानों मंगल श्रीर बुध हों। इसके बाद तेजस्वी ग्रंगद फूलें। श्रीर फलों से लदे हुए एक वृच की हाथ में लेकर खड़े हो गये। राचस ने भी भालू के चमड़े की ढाल श्रीर किंकिगी-जाल से भूषित म्यान में रक्खी हुई मनी-रम तलवार लेकर युद्ध करना भ्रारम्भ किया। दोनों पैतरे वदलते श्रीर एक दूसरे पर चाट करते हुए गरजने लगे। दोनों जय की इच्छ। रखते थे इसलिए ज़रा देर भी रुकते न थे। चेंाट खाने से दे। नें के शरीरें। में जा घाव हो गये थे उनसे रक्त ग़िरने के कारण फूले हुए टेसू के वृत्त की नाई वे देख पड़ते थे। जब युद्ध करते हुए खड़े खड़े थक गये तव वे घुटनों के वल ज़मीन पर भुक कर लड़ने लगे। पलभर में लाठी से छेड़े हुए साँप की नाई लाल भाँखें करके ग्रंगद उठ खड़े हुए धौर उसी राचस की तलवार छीन कर ऐसी मारी कि उसका सिर घड़ से अलग हो गया। उसकी देह खून से सनी हुई तो थी ही अब और भी नहा उठी। उसकी आँखें फिर गई। वज्रदंष्ट्र की मरा हुआ देख कर बाक़ी राचस, डर कर, लंका की छोर भाग गये। अब वे सब दीन हो कर लजा से मुँह नीचे किये हुए लंका में घुस गये।

#### दोहा।

मारि राचसिंहं बालिसुत, किपगण महं हरपाइ। पूजित मे जिमि खर्ग महं, सुरनमध्य सुरराइ॥

## ५५वाँ सर्ग।

रावगा का श्रकम्पन को युद्ध के लिए श्राज्ञा देना।

ज्ञव रावण ने सुना कि चालि के पुत्र ने वजा-दंष्ट्र की मार डाला तव उसने अपने सेनापित से कहा कि सब पराक्रमी राचस इसी समय शास्त्र और अस्त्र चलाने में चतुर अकम्पन की आगे करके युद्ध करने के लिए जायाँ। क्योंकि अकम्पन वड़ा शासनक, रचक, नायक, लड़ाई के योग्य, सदा मेरी भलाई चाहनेवाला और सदा युद्धिप्रय है। संप्राम में यह उन दोनों भाइयों की और सुन्नीव की। ज़रूर जीत लेगा। यह बानरों की तो मारेगा ही, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है। मंत्री ने रावण की आज्ञा पाकर सैनिकों की आज्ञा दी कि अपने शास्त्र और अस्त्र लेकर जल्दो तैयार हो जाओ। उसकी आज्ञा पाते ही बड़ी बड़ी भयंकर आँखोंवाले और बड़े वड़े शरीरवाले ज़ास ज़ास राचस अनेक तरह के शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए।

मेघ के तुल्य काला ग्रीर वैसा ही शब्द करने वाला प्रकम्पन भी सोने से सजे हुए रथ पर चढ कर ग्रीर भयानक राचसों की साथ ले लंका से चल निकला। यह ऐसा दृढ़ था कि युद्ध में देवता भी इसे डिगान सकते थे। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसमें गुण भी था। यह शत्रु के सामने अपनी सेना में सूर्य की नाई तपता था। भ्रत्र ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके घोड़े श्रकस्मात ग्रीव है। गये। युद्ध का उत्साह होने पर भी उसकी वाई' श्रांख फडकने लगी। सुँह का रंग वदल गया। शब्द भरीने लगा। वह दिन पहले ते। श्रच्छा घा पर भ्रव दुर्दिन है। गया । रूखी रूखी हवा चलने लगी। सब पत्ती छीर जंगली जीव कृर तथा भयद्भर शब्द से बेालने लगे। सिंह की तरहवड़े कंघोंवाला श्रीर शाद् ल के तुल्य पराक्रमी वह श्रकम्पन इन उत्पातों की कुछ पर्वो न करके संप्राम-भूमि में जाने के लिए कटियद्ध ही रहा। सेना के साथ उसके निकलते ही ऐसे ज़ीर की आवाज़ हुई कि जिससे समुद्र भी खलवला गया। उस शब्द से वानरी सेना डर गई। वृत्तों ग्रीर पर्वतों के टुकड़े ले कर वानर लड़ने लगे। राम के लिए श्रपना शरीर श्रपेण कर देनेवाले वानरें। से रावण के पक्तपाती राजसीं का घेर युद्ध ठन गया। वलवान, शूर भीर पर्वत की सी देहें।वाले वे वानर श्रीर राचस परस्पर प्रहार करने लगे। उन सब के परस्पर ललकारने, ठनकने भीर गरजने की वड़ी भारी स्रावाज़ हुई। उस युद्ध से ज़मीन की धूमरी धूल ऐसी उड़ी कि दसों दिशाओं में भर गई। उस धूल के उड़ने से लड़ाई की सब चीज़ें छिप गई । न ता वहाँ ध्वजा दीखती थी, न पताका, न हाथी, न घोड़ा, न शख और न रथ। ये सन

चीज़ें न मालूम कहाँ चली गई। एक भी दिखाई न देती थी। हाँ, उनके गरजने और दौड़ने की श्रावाज ज़रूर सुनाई देती थी, पर सूरत किसी की 🔄 भी न देख पड़ती थी। इस विकट ग्रन्थकार में वानरों को ही बानर श्रीर राचसों की ही राचस मारते थे। वानर ग्रीर राचस निरी मार काट मचा रहे थे। वेयह न देखते थे कि यह अपना है या पराया। उस समय मारे खून के उस ज़मीन में कीच मचगई। रुधिर की धाराएँ गिरने से धूल दब गई ग्रीर वीरों की लोथों से वह सारी ज़मीन छिप गई। वहाँ वानर और राचस वृत्त, शक्ति, गदा, प्रास, पत्थर, परिघ श्रीर तोमरों से परस्पर शीव्रतापूर्वक मारपीट कर रहे थे। पहाड़ के समान वड़े बड़े राचसों की परिघें की ऐसी बड़ी भुजाग्रें से वानर मार रहे थे। र् क्रोध में भर कर राजस भी प्रास, तोमर हाथों में ेंले बड़े भयङ्कर शर्कों से वानरों का नाश कर रहे थे। सेनापति स्रकम्पन ऋद्ध हो कर राचसों का उत्साह बढ़ाता जाता था। इधर बानर भी बड़े बड़े वृत्तों ग्रीर वड़े वड़े पत्यरों से तथा रात्त्रसों के शस्त्रों को छीन छीन कर उनसे भी राचसों की मारते थे। इतने में कुमुद, नल, श्रीर मैन्द नामक वीर वानर क्रुद्ध होकर वड़े वेग से लड़ने लगे। वे बड़े बड़े वृत्तों से खेल सा समभ कर राचसों को मार कर गिराने लगे। इधर अकम्पन की आज्ञा से अनेक तरह के शस्त्रधारी राज्ञस भी बानरों का मथन कर . रहे थे।

### ५६ वाँ सर्ग।

#### श्रकम्पन का मारा जाना ।

ज्ञव श्रकम्पन ने देखा कि संग्राम में वानरों ने बड़ी बहादुरी दिखलाई है तब वह बहुत ऋद हुआ। धनुष के रोदे को बजाता हुआ वह सार्थि से कहने लगा कि हे सारशे! जहाँ ये वीर वानर खड़े हैं वहाँ मेरे रथ को जल्दी से पहुँचाओा। ये क्रोधी बानर मेरे देखते हुए बहुत से राचसों को मार रहे हैं। श्रव मैं इनको मारूँगा। उन्होंने मेरी सब सेना का नाश कर डाला। सेनापति की भ्राज्ञा से सारिध ने रथ हाँक दिया श्रीर वहीं पहुँचा जहाँ वह जाना चाहता था। वहाँ पहुँच कर श्रकम्पन बाणों से वीरेां को मारने लगा। उसने ऐसी मार मारी कि बानरों के छक्के छूट गये। उस समय बानर उसके सामने खड़े भी न रह सकते थे, युद्ध की कै।न कहे। उसके बाणों की चाट खा खा कर वानर वहाँ से भाग खड़े हुए। बानरों की मौत के मुँह में गिरे हुए ग्रीर ग्रकम्पन के वाणों से पीड़ित देख कर इनुमान् श्रपनी जातिवालों की सहायता करने के लिए तैयार हुए।

हतुमान की तैयार देख कर वे सब उनकी घेर कर इकट्ठे हो गये; उनकी भी एक तरह से ढाढ़स बंध गया। क्योंकि बलवान को देख कर दूसरों में भी हिम्मत हो जाती है। पर्वताकार हतुमान को देख कर अकम्पन बाग्य-वर्षा करने लगा। परन्तु उन्होंने इसकी कुछ भी परवा न कर अकम्पन के मारने का उपाय सीचा। वे हँस कर पृथ्वी की कँपाते हुए अकंपन की खोर दौड़े। उस समय गरजते हुए और तेज से देदीप्यमान हतुमान ऐसे देख पड़े मानों जलती हुई स्राग हो। स्रयने की शस्त्ररहित देख कपि ने क्रोध से एक पर्वत उखाड़ लिया भ्रीर गरज कर उसे घुमाते हुए वे अकम्पन पर ऐसे दें। डे जैसे पूर्व काल में नमुचि पर वज्र लेकर इन्द्र देखे़ थे। हुनुमान के हाथ में पर्वत के शिखर को देख कर, प्रकंपन ने दूर ही से घ्रईचन्द्राकार वाण चला कर उसका चूरा कर डाला। पर्वत का शिखर टूट जाने से हनुमान बड़े कुढ़ हुए। पास ही एक पर्वत था, उस पर ऊँचा सा श्रश्वकर्ण वृत्त लगा था। उन्होंने उसे ही उखाड़ लिया ग्रीर वे अकम्पन पर दै। हो । क्रोध ग्रीर गर्व में भर कर इनुमान उसकी धुमाते हुए ऐसे ज़ोर से दै। हे कि इनकी जाँघों के वेग से उस रास्ते के बहुत से वृत्त उखड़ गये। उस वृत्त से इन्हेंाने वहुत से हाथीवानों सहित हाथियों को, रथियों सहित रथों की श्रीर वहुत से वलवान राचसों की पीस डाला। इनुमान की कुछ भ्रीर वृत्त से राचसों को मईते हुए देख कर वहाँ जितने राज्ञस थे वे सब भाग गये।

हनुमान की आते और भपटते हुए देख कर अकस्पन थरी उठा और गरजने लगा। उसने वड़े तेज़ चौदह बाण हनुमान के शरीर में मारे। यद्यपि किप ने चौदह बाण खा लिये तो भी इनका चेहरा ठीक शृङ्गधारी पर्वत की नाई देख पड़ता था। बड़े पराक्रमी, बड़े शरीर वाले और महावलवान हनुमान उस समय ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे फूला हुआ अशोक और बिना धुएँ की आग शोभती है। अब हनुमान ने एक दूसरा बड़ा वृच्च उखाड़ कर अकंपन के सिर पर बड़े वेग से दे मारा। उसकी चोट से राचस के धुरें उड़ गये। वह गिर कर मर गया। उसको गिरता हुआ देख कर राचस ऐसे दुखी हुए जैसे भूचाल से युच्च यर्रा उठते हैं। वे अपनं अपने रास्त्र होड़ कर लङ्का की भाग चले श्रीर वानरों ने उनकी लताड़ दिया। उस समय राचसों की वड़ा दुर्दशा हुई। उनके वाल खुल गये। उन्होंने घवरा कर मान-मर्यादा की भी परवा न की। मारे उर के उनके शरीरें। से पसीना वह रहा था। वे प्राण लेकर भाग रहे थे। रास्ते में गिरते पड़ने, लटपटाते श्रीर वारवार फिर फिर कर पीछे देखते हुए वे लङ्का में घुस गये। यहाँ वानर हनुमान की बड़ी प्रशंसा करने लगे। हनुमान भी सब वानरों की संप्राम की प्रतिष्ठा (शावाशी) देने लगे। अब विजय पाने से वानर बड़े ज़ोर से गरजने लगे श्रीर अधमरे राचसों की खाँचने लगे। उस समय वानरों के साथ वायुपुत्र ऐसे वीरों की शोभा की प्राप्त हुए जैसे श्रीविषणु बड़े विकट देख की मार कर शोभित हुए थे।

दोहा।

रघुनन्दन सानुज तथा , श्रमर गणनि कर यूथ । किपिहि प्रशंसत भे तहाँ, निशिचरपति किपि-यूथ ॥

## ५७ वाँ सर्ग।

युद्ध के लिए प्रहस्त नामक सेनापित का लंका से निकलना।

मुन धर्मपन का मारा जाना सुन कर रावण कुछ दीन ध्रीर कुछ कुछ होकर ध्रपने मंत्रियों की भार देखने लगा। थाड़ी देर तक कुछ सोच विचार करें ध्रीर मंत्रियों की भी सम्मति लेकर वह दिन के पहले भाग में लङ्का की मोरचे-धन्दी देखने के लिए निकला। लङ्का को राचसों से रचित तथा मोरचेवन्दी से धिरी हुई ध्रीर ध्वजा-पताकाध्रों से शोभित देख कर

रावण ने वानरों के नगररोध पर ध्यान दिया। फिर उसने युद्ध करने में चतुर प्रहस्त नामक राजस से कहा कि देखा, इस नगरी के पास ही यह वानरी ें. सेना पड़ी हुई है जिससे नगर-वासियों की वहुत कष्ट हो रहा है। अब मैं किसी दूसरे की ऐसा नहीं देखता जो इसकी हटा सके। मैं या कुम्भकर्य या मेरे सेनापति तुम अथवा इन्द्रजित् या निकुम्भ, ये ही इस भार की उठा सकते हैं; दूसरे में सामर्थ्य नहीं। इसलिए तुम सेना की साथ लेकर श्रीर रथ पर सवार हो कर युद्ध के लिए जल्दी जास्रो। तुम्हारे जातं ही वानरी सेना यरी उठेगी। वड़े वड़े राचसेां की गर्जना सुनते ही वह भाग जायगी। क्योंकि यानर चपल, श्रशिचित श्रीर चंचल हैं। वे तुम्हारी गर्जना ऐसे न सह सकेंगं जैसे हाथी सिंह की, 🤾 गर्जना को नहीं सह सकता। जत्र सेना भाग जायगी विव वे दोनों भाई निरावलम्य हो कर प्रवश्य ही मेरे वश में हो जायँगे। इस समय सन्देह तो हार में ही है; जीत में विलकुल सन्देह नहीं। वतलाम्रो, में जो कह रहा हूँ वह तुम्हारी समभा में ठीक है या गलत ? तुम अपना दित किस वात में समभते हो ?

इन वातों का उत्तर देते हुए प्रहस्त ने रावण से इस तरह कहा जिस तरह शुक्राचार्य दैत्यराज से कहते हैं। उसने कहा—हे राजन ! श्राप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक ही है। पर, पहले हम लोगों ने चतुर मंत्रियों के साथ इसी बात का परामर्श किया या। उस समय श्रापस में भगड़ा ही रहा, सब की एक राय नहीं हुई। मैंने सीता के दे डालने की ही राय श्रापकों दी थी। इसी में श्रपना हित सोचा था। न देने में ते युद्ध करना ही पड़ेगा—यही समक्ता गया था। वहीं समय हमारे श्रागे श्रा पहुँचा है। अस्तु, दान श्रीर मान द्वारा श्रापके यहाँ मेरी सदा प्रतिष्ठा ही हुई है श्रीर श्रनेक तरह से वहुत वार तुमने सुभो धेर्य दिलाते हुए समभाया है। इससे अब में तुम्हारे हित का काम क्यों न करूँगा ? श्रय सुभो न तो श्रपने जीवन की रजा करनी है श्रीर न पुत्र, स्त्रो, श्रीर धन की ही ममता है। देखा, में तुम्हारे लिए श्रपने प्राणों का इस संशामाधि में किस तरह हवन करता हूँ।

इस तरह रावण से कह कर उसने पास में खड़े हुए सेनापतियोँ से कहा कि मेरे रांचसों की सेना यहाँ जल्दी ले श्राश्री। श्राज रणभूमि में मेरे वाणों से मारे गये वीरों के मांस से जङ्गल के मांसाहारी जीव तुप्त होंगे। प्रहस्त की आज्ञा से सेनाध्यच उसी राचस के मकान मैं सेना इकट्टी करने लगे। ज़रा सी देर में घ्रनेक तरह के शख़-धारी भयंकर वीर राचसों से लङ्का भरगई। बहुत से राचस मङ्गल-कामना के लिए इवन करने लगे। वहुतेरे ब्राह्मग्रों को प्रणाम करने लगे। होम का धुत्राँ मिलने से सुगन्धित वायु चलने लगी ग्रीर वहुत से राचस, मन्त्र से श्रिभमंत्रित, मालायें पहन पहन कर बड़े प्रसन्न हुए। कवच पहने हुए उन धनुर्धारी राचसे ने सवारी से जल्दी कूद कर रावण की ब्रीर देखा ब्रीर फिर प्रहस्त के पास ब्रा उस को घेर कर वे खड़े हो गये। जब कूच का डङ्का बजा तव राजा से पूछ कर प्रहस्त, सजे हुए अच्छे, रथ पर चढ़ गया। उस रथ में वड़े शीव्रगामी वाड़े जुते हुए थे। उसका सारिष भी चतुर था। वह चन्द्र श्रीर सूर्य के समान चमकीला था । चलते समय वह वादलीं के समान शब्द करता था। उस पर सर्पा-कार ध्वजा लटक रही थी। उसके गुम्बज़ सुन्दर

43

थे। वह सोने की जाली से सुशोभित था। सव चीज़ों से वह रथ ऐसा मनोरम था माने। अपने की देख आपही, हैंस रहा था।

ऐसे रथ पर चढ़ कर रावण की ग्राज्ञा से प्रहस्त लङ्का से निकला। उसके साथ साथ वहुत सी सेना भी चली। सेना के चलते ही बादलें। की ध्वनि की नाई तुरिहयाँ वजाई गई तथा ग्रीर ग्रीर भी अनेक बाजे वजाये गये जिससे सब पृथ्वी शब्द से भर गई। अव सेनापित के निकलतेही शङ्ख फूँका गया और गरजते हुए राचस आगे आगे चलने लगे। जो राचस प्रहस्त के आगे चलते थे उनका रूप और शरीर वड़ा भगंकर था। नरान्तक, क्रुन्भहनु, महानाद ग्रीर समुन्नत-ये सव प्रहुस्त के दीवान थे। ये सव प्रहस्त को घेर कर चले। सेना की व्यूह-रचना किये हुए वह पूर्व के दरवाजे से निकला। उस समय उसकी सेना का भुण्ड हाथियों के यूथ के समान श्रीर समुद्र के तुल्य देख पहता था। श्रव प्रहस्त क्रोध में भर कर बहुत जल्दी निकल पड़ा। उस समय उसका चेहरा कराल काल के तुल्य मालूम पड़ता था। उसके निकलते ही चलने की धमक से ग्रीर राचसों के नाद से सव लङ्कावासी जीव वड़े ज़ोर से चिल्लाने लगे। रुधिर श्रीर मांस-भाजी पत्ती, मेबरहित द्याकाश में घुस कर, रथ के वाई श्रीर मण्डल वनाकर घूमने लगे। गिदङ्गाँ मुँह से श्राग की खपटें निकाल निकाल कर ज़ोर से चिल्लाने लगीं। आकाश से पुच्छल तारे गिरने लगे। रूखी हवा चलने लगी। सूर्य ग्रादि महीं का प्रकाश धुँघला पड़ गया। वे मानों एक दूसरे का प्रास करते थे। वादल कुले खर से गरज कर रुधिर वरसाने भ्रीर प्रहस्त के आगे चलनेवाले राचसों

को भिगोने लगे। इसके भेडे पर गीध दिचल को मुँह करके बैठ गया और चोंच से दोनों श्रेम खुजलाने लगा। उसने प्रहस्त की सब श्री हर लें श्रश्नीत् गीध ने भण्डे पर बैठ कर प्रहस्त के पराजय की सूचना देदी। सेना में घुसतेही सारिध के हाथ से श्रकस्मात् लगाम छूट गई। चलने के समय जें प्रकाशमान श्रीर दुर्लभ श्री देख पड़ती थी वह ज़रा सी देर में हवा हो गई। सुन्दर समतल भूमि में धोडे मुँह के वल गिर पड़े।

श्रव प्रहस्त की निकलता हुआ देखतेही वानर श्रमेक तरह के शक्ष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गये। वानरी सेना में वड़ा शोर हुआ। क्योंकि वे वृत्तों की उखाड़ने श्रीर पर्वतों की तोड़ने लगे। इधर राचस श्रीर उधर वानर गरज रहे थे। दोनी सेनायें लड़ने के लिए खु,श हो रही थीं। युद्ध करने में समर्थ, फुर्तीले श्रीर श्रापस में एक दूसरे की मारने की इच्छा रखनेवाले वीर ललकार रहे थे; इससे दोनीं सेनाओं में वड़ा शोर मचा हुआ था। दोहा।

तव प्रहस्त कपि सेन महँ, पैठ्यो श्रति खल नीच । जिमि पतङ्ग पावक निरखि, जानत नहिं निज मीच॥

€}

# ५८वाँ सर्ग ।

नील के हाथ से प्रहस्त का मारा जाना।

प्रहरत की लड्डा से वाहर देख कुछ हैंसकर राघव विभीपण से वीले कि यह मोटा ताज़ा राचस कीन है जी वड़ी सेना लिये हुए जंददी जदरी आ रहा है ? वतलाओ। इसका रूप, वल पीरुप कैसा है ? विभीषण ने कहा कि महाराज ! यह रावण का सेनापित प्रहस्त है। एक तिहाई सेना इसके अधिकार में रहती है। उसी को लिये हुए यह आ रहा है। यह वलवान है, असों को जानता है, शूर के श्रीर पराक्रम करने में प्रसिद्ध है। इतने में वानरी सेना ने भयंकर पराक्रमी, गरजते हुए, बड़े शरीरवाले श्रीर राचसों से घिरे हुए प्रहस्त को देखा। उसे देखतेही वह कोध में भर कर ज़ोर से गरजने लगी।

डधर राचस तलवार, शक्ति, ऋष्टि, वाण, शूल, मुसल, गदा, बेंबड़े, प्रास, श्रीर नाना प्रकार के परश्वध तथा विचित्र धनुष लेकर वानरों की ग्रीर दै। इने लगे। इधर वानर भी वृत्त और बड़े बड़े पत्थर लेलेकर युद्ध करने लगे। अव दोनों सेनाओं में वड़ा भयानक युद्ध होने लगा। एक ग्रीर से पत्यरों की ग्रीर दूसरी ग्रीर से वागों की वर्ण होने लगी। बहुत से वानरीं ने श्रनेक राचसीँ की श्रीर <sup>-</sup>श्रनेक राचसों ने बहुत सेवानरें। की मार गिराया । बहुत से शूलों से, बहुत से चकों से, बहुत से परिधां से भीर कई एक फरसों से मारे गये। कितने ही तो श्वासरहित हो कर ज़मीन पर गिर पड़े श्रीर बहुतों के कलेज फट गये। बहुतेरी की शत्रुत्रों ने मथ डाला। वहुत से तलवारों से कट कर ज़मीन पर छटपटाने लगे। वहादुर राचसेां ने वानरों की पसिलयाँ तोड़ डालीं श्रीर वानरों ने भी मारे बचों ग्रीर पत्यरों के राचसों की रणभूमि में पींस डाला। वानरों के वज्र-तुल्य हाथों के थपेड़े 🚁 ेंग्रीर मुक्के खाकर राचस मुँह से ख़ून की कै करने लगे। दाँवों ग्रीर भाँखों को निकाल कर वे ज़मीन पर गिरं कर मर गये। उस समय आर्त्तनाद श्रीर सिंद्वनाद ऐसी भयङ्करता से गूँज रहा था कि दूसरा शब्द सुनाई ही नदेता था। कुछ हो हो कर श्रीर डर छोड़ कर मुँह फैलाये हुए वानर श्रीर राचस वीरमार्गे के श्रतुसार काम कर रहे थे। नरान्तक, जन्महतु, महानाद श्रीर समुन्नत—थे सब प्रहस्त के दीवान बानरों की मार रहे थे।

वे चारों दौड़ दौड़ कर बानरें को मार ही रहे श्रे कि द्विविद ने पर्वत के एक शिखर से नरा-न्तक को मार गिराया। फिर दुर्मुख नामक वानर ने उठ कर एक वृत्त से शीव्रतापूर्वक युद्ध करते करते समुत्रत राचस को जुचल डाला। इसके बाद जाम्बवान् ने क्रुद्ध हो एक बड़ा सा पत्थर उठा कर महानाद की छाती पर पटक दिया। उसकी चेाट से वह ख़तम हो गया। तार नामक कपि ने कुम्भ-हुनु को एक बड़े वृत्त से मार गिराया। बानरों का ऐसा पुरुषार्थ प्रहस्त की असहा हो उठा। वह रथ पर चढ़ कर अपने धनुष से वानरें। पर चेाट करने लगा। ग्रपार श्रीर खलवलाते हुए समुद्र के भॅवर की सी दशा इस समय प्रहस्त की हो गई। वह इसी उपमा के योग्य उस समय बना हुन्ना था। वह दोनों सेनाओं के बीच का भवर बना हुआ दिखाई पड़ता था। संप्राम में दुर्मद हो कर वह वाग्र-समूहों से वानरों को मार रहा था। उस समय बानरें स्रोर राचसें की लाशों से भरी हुई वह ज़मीन ऐसी देख पड़ती थी मानों पर्वतों से भरी हुई पृथ्वी हो। खून से भरी हुई वह ज़मीन ऐसी शोभा दे रही थी मानों वसन्त ऋतु में टेसू के फूलों से विछी हुई हो।

श्रव युद्ध-भूमि को नदी की उपमा देनी चाहिए। इस रग्य-रूप नदी में वीरों के शरीर तो करारे श्रीर टूटे फूटे शस्त्र वृत्त हैं। रुधिर का समूह पानी, यक्तत (दिहनी कोख का मांस) श्रीर प्लीहा (वाई

कोख का मांस) यही दोनों इसमें पंक (कीचड़) रूप हैं; कडे हुए शरीर और शिर ये उसमें मछ-लियाँ हैं, वीरों की आंतें इसमें सिवार स्रीर शरीर के बाल ग्रादि घास हैं: गीध इसमें हंसगण ग्रीर कंक पत्ती सारस हैं; वीरों के मेदे इसमें फोन ग्रीर दुखी वीरों के छात्तेखर इसके पानी का शब्द है; ऐसी यह नदी यमक्प सागर से मिलने जारही थी। कायर मनुष्यों के लिए यह नदी दु:ख से पार जाने थोग्य थी। हंस तथा सारस पिचयों से सुशोभित श्रीर कमलों के परागों से भरी हुई शरद ऋतु की नदी को जिस तरह गजेन्द्र पार कर जाते हैं उसी तरह वे बानर श्रीर राचस वीर इस रणुरूप नदी को पार करने लगे। रथ पर चढ़ कर प्रहस्तवाग-वृष्टि करता हुआ धूम रहा था। उसकी नील ने देखा और नील को प्रहस्त ने देखा, फिर वह उसी पर बायों की वर्षा करता हुआ दौड़ा। उस पर प्रहस्त ने ख़ूब ही बाग फेंके। इसके हाथ से छूटे हुए बाग नील के शरीर को छेद छेद कर ज़मीन पर गिरते थे। वे वाग कोधित साँप के समान तेज़ थे। नील ने उसके बागों की चीट सहते हुए एक वृत्त उखाड़ कर प्रहस्त के रथ पर चलाया। प्रहस्त वृत्त की चीट की सह कर भी नील पर वरा-बर वायवर्षा करता रहा श्रीर नील श्राँखें मूँदे उसकी वायवर्षको सहतारहा। वह वायों को रोक न सकता या, पर वाग्यवर्षा की सहते हुए भी नील ने एक साखू का वृत्त उखाड़ लिया और उससे प्रहस्त के घोड़े सार गिराये; फिर क्रोध में भर कर उस दुष्ट के धनुष को भी तोड़ ताड़ कर वह गरजने लगा। अब धनुष-रहित होने पर हाथ में एक मूसल लेकर प्रहस्त रथ के नीचे कूद पड़ा।

 भ्रव दोनों सेनापित परस्पर लड़ने लगे। ये वेग-वान् श्रीर महा वैरी थे। मारं चेाटों के दोनों खुन से तर हो गये। मद बहाने वाले दे। वड़े गजेन्द्रों की नाई वे देख पड़ने लगे। दोनों एक दूसरं की दाँतों से ऐसे विदारण कर रहे ये जैसे सिंह श्रीर शाद ल लड़ते हैं। वृत्रासुर श्रीर इन्द्र के तुल्य वे अपने पराक्रम हारा विजय चाहते और संप्राम से कभी मुँ ह न फेरते थे। दोनों वड़ाई की चाहना करते हुए लड़ रहे थे। युद्ध करते करते प्रहस्त ने नल के सिर में एक मूसल मारा। मूसल की चेट से नील के सिर से खुन की धारा बहने लगी। खून से सने हुए नील ने एक वृत्त उखाड़ कर क्रोध-पूर्वक प्रहस्त की छाती में मारा । इस चाट की परवा न करके प्रहस्त फिर मूसल लेकर नील पर भापटा। अव नील ने उसे दौड़ते देख कर एक वड़ा भारी पत्थर जठाया श्रीर ज़ोर से प्रहस्त के मस्तक पर पटक दिया। उस पत्थर ने उसके सिर की चकता-चूर कर दिया। वह प्राध-रहित ग्रीर कान्ति-हीन होकर ज़मीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे जड़ कट जाने से वृत्त गिर पड़ता है। उसकी मस्तक भ्रीर शरीर से खुन ऐसे वहा जैसे पर्वत का फरनां वहता है। प्रहस्त के मस्ते ही उसकी सेना के बचे बचायं राचसं इस तरह भाग गये जैसे वाँघ टूटने से जल वह जाता है। सेनापित के मारं जाने से वेचारं सव राज्य निराश हो राज्ञसराज के भवन में जाकर चुपचाप खड़े हो गये। शोक के कारण वे मुच्छित रे से हो गये।

#### दोहा

साधु साधु कपिगण कहिं, नील विजय तहें पाइ। अति प्रहर्ष तनु पुलक कपि, मिले रघुपतिहिं आह॥

#### प्रह्वाँ सर्ग ।

युद्ध के लिए ख़ुद रावण का जाना और हार कर लंका को लौटना।

र्चिसों ने भ्राकर सेनापित प्रहस्त के मारे जाने का हाल रावण से कहा। राजसराज यह वात सुनते ही बड़ा कुद्ध श्रीर कुछ शोकप्रस्त भी होकर अपने मुख्य राचसों से, देवताओं से इन्द्र की भाँति, वीला। उसने कहा-हे राचसो ! शत्रु के विषय में लापरवाही करना ठीक नहीं। देखा, इन्द्र की जीतनेवाला मेरा यह सेनापति प्रहस्त सेना के साश्च मारागया। अव में खुद उस भ्रद्भुत संग्राम में शत्रु का नाश करने के लिए जाऊँगा । वहाँ वानरी सेना की तथा लच्मण सहित राम की अपने वाणों की आग से ऐसे भरम कहाँगा जैसे वन को आग भरम कर दिती है। यो कह कर राचसराज ग्रन्छे घोड़ों से -जोते हुए ध्रीर संव सामान से चमकीले रथ पर चढ़ गया। वह रथ भ्राग के समान चमकता था। उस समय तुरही, शङ्ख और ढोल वजने लगे । वीर ताल ठोंकने लगे और अपने सामर्थ्य का वर्णन कर सिंह का सा शब्द करने लगे। पतित्र स्तोत्रों से पूजित होकर रावण ने यात्रा की। उसके साथ वड़े वड़े योधा तैयार हुए। ये पर्वतों ग्रीर बड़े वड़े मेघों के समान लम्बे चैाड़े थे। धाग की नाई इनकी आँखें जल रही थीं श्रीर ये मांसाहारी थे। उनके साथ रावण ऐसा शोभता था जैसे भूतों में रुद्र भग-वान् शोभते हैं।

भ्रव लंका से निकल कर वह वानरी सेना को देखने लगा। वह सेना वड़ी भयङ्कर भ्रौर समुद्र की नाई शोर करती थी भ्रौर हाथों में पर्वत तथा वृत्तें।

को लिये हुए खड़ी थी। रामचन्द्रजी रावण की प्रचण्ड सेना को आती देख कर विभीषण से पूछते लंगे कि यह सेना किस की देख पड़ती है जिसमें अनेक ध्वजा पताकाएँ और छत्र हैं; जी प्रास, खड्ग, .शूल तथा अनेक तरह के और और शक्षों से सजी हुई है; थ्रीर जो बड़े बड़े निडर वीरों से पूर्ण ग्रीर ऐरावत के समान हाथियों से मने।हर है ? विभी-षण ने कहा, महाराज ! यह सेना महाबली राचसों की है। सुनिए, वह जो हाथी की पीठ पर उगते हुए सूर्य के तुल्य लाल मुँह वाला, हाथी के मस्तक, को कॅपाता हुआ, चला आता है उसका नाम श्रकम्पन हैं 🕸 । यह जो रथ पर चढ़ा हुन्ना है श्रीर जिसके भंडे में सिंह का निशान है तथा जिसके दाँत खुले हुए हैं यह वर-प्रधान इन्द्रजित् है। यह इन्द्र की नाई धनुष की कँपा रहा है। इसका हाथी के तुल्य तेज है। जिसका शरीर विन्ध्याचल, अस्ता-चल श्रौर महेन्द्राचल के समान देख पड़ता है श्रौर जो रथ पर चढ़ा हुआ चला आता है, यह महा-रथी और वड़ा धनुर्धर अतिकाय नामक वीर है। जिसके नेत्र प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य हैं, जिसकी सवारी के हाथी के घंटे वज रहे हैं ग्रीर जिसकी गर्जना बड़ी कठोर है, यह महोदर नामक वीर है। जो सुवर्ण-भूषित घोड़े पर सवार है श्रीर सन्ध्या के पर्वताकार मेच की नाई जिसकी शोभा है: ग्रीर हाथ में चमचमाते हुए प्राप्त की लिये है, यह पिशाच नामक राचस है। इसका वेग वज्र के तुल्य है। जो विजली के तुल्य चमकीला है, जो ऐसे पैने शूल को लिये है कि जिसके आगे वज का भी

श्वह श्रीर ही कोई श्रकापन था। एक श्रकम्पन तो मारा गया।

वेग कंकड़ सरीखा है और जो चन्द्र के समान वैल पर चढ़ा हुआ आ रहा है, यह त्रिशिरा नामक राचस है। जिसका शरीर मेघ के समान है, जिसकी छाती मोटी, मज़बूत और सुन्दर है तथा जो खुब चैकत्रा होकर नागराज की ध्वजा फरफराता और धनुष फरता हुआ चला आता है, इसका नाम कुम्म है। यह राचसी सेना का पताका-क्ष निकुम्भ आ रहा है जो सोने और हीरे से जड़े हुए चमकीले और धुएँ के आकारवाले परिष को लिये हुए है। यह बड़ी विचित्र लड़ाई लड़ना जानता है। यह भी बड़ा बीर है। जिसके आग सरीखे चमकीले रथ पर धनुप, तलवार और वाण-समूह भरे हुए हैं और जो रथ पर वैठा दिखाई देता है, इसका नाम नरान्तक है। यह पर्वत के शिखरें। से मिड़नेवाला योधा है।

जो अनेक तरह के घार रूप व्याघ, ऊँट, नागेन्द्र, हाथी और घोड़े के समान मुँहवाले और आंखें फैलाये हुए भूतों से घिरा हुआ वैठा है, वह देव- ताओं के भी गर्व का नाश करनेवाला है। जहाँ चन्द्रमा के समान सफ़ेद और वारीक कमानियों से सजा हुआ छाता देख पड़ता है वहाँ महावली राचसराज को समिमिए। वह ऐसा शोभ रहा है जैसे भूतों से घरे हुए भगवान रुद्र हों। अब देखिए, वह जो किरीट पहने हुए है, जिसका मुँह भलमलाते हुए कुण्डलों से भूषित है, और जिसकी देह विनध्याचल के समान भारी है, जो इन्द्र और यम के भी गर्व का नाश करनेवाला और सूर्य की तरह तप रहा है, वही राचसों का राजा रावण है। यह सब सुनकर रामचन्द्र ने कहा—आहे। राचसराज सच- मुच बड़ा तेजस्तो देख पड़ता है। किरयों से चमकने

वाले सूर्य की श्रोर जैसे कोई देख नहीं सकता उसी
तरह मारे तेज के रावण का रूप भी साफ़ साफ़
दिखाई नहीं देता। में जैसा रूप राजसराज का देख
रहा हूँ वैसा रूप तो देव-वीर, श्रीर दानव-त्रीरों /
का भी नहीं होता। इस महातमा के साध के योधा
भी सब पर्वत के समान बढ़े, श्रीर पर्वतां से चेट
लेनेवाले तथा चमकी ने शम लिये हुए देख पढ़ते हैं।
श्रोहो ! इन योद्धाश्रों से धिरा हुआ यह राजसराज ऐसा शोभ रहा है जैसे भयद्भर मूतों से घिरे
हुए साजात् यमराज हों। बहुत श्रच्छा हुआ जो
यह पापातमा श्राज मेरी नज़र के सामने आ गया।
देखेा, श्राज में सीताहरण का कोध इस पर खे। हुँगा।

इस तरह कह कर श्रीरामचन्द्र अपना धतुप ले श्रीर अच्छा वाण निकाल कर लहमण के साथ खढे हो गये। इतने में रात्रण ने राचसां से कहा कि तुम लोग जाओ धीर द्वारों पर, राजमार्गी पर, घरें। पर्रे श्रीर बड़े बड़े फाटकीं पर देशियारी से सट जाश्री; नहीं तो ये चञ्चल वानर जब यह जान लेंगे कि मब राचस रावण के साथ यहाँ चले छाये हैं, नगरी सूनी पड़ी है, तब वे उसमें घुसकर बड़ा उपद्रव करेंगे। यों समुक्ता कर उसने राज्यों की वहाँ से भेज दिया श्रीर ख़ुद वानरी सेना की वाणों से ऐसे मारने लगा जैसे जल-जीवों से भरे हुए समुद्र की कोई सल-वलाता हो। श्रव रावण को श्राता हुआ, श्रीर श्राग के समान तेज़ वाणें। की चलाता हुआ देखकर सुमीव पर्वत को एक भारी शिखर की उखाड़ कर उस परे दौड़े श्रीर जल्दी पहुँच कर उसके रघ पर उसे फेंक दिया। राचसराज ने पर्वत-शिखर की अपनी और श्राते देख, सोने से सजे हुए, बागों से उसकी चकनाचूर कर दिया। वृत्तों से सुशोभित पर्वतशिखर

को ज़मीन पर गिरा कर रावणा ने एक साँप के भाकार का मृत्यु-तुल्य वाग्र अपने धनुषं पर चढ़ाया। उस वाग में से आग की चिनगारियाँ निकल रही थीं। वह विजली की तरह चमक रहा था। सुगीव को मारने के लिए उसने वही गाया चलाया। रावगा के हाथ से छूटे हुए उस वाग ने सुनीव के शरीर का ऐसा भेदन किया जैसे स्कन्द की शक्ति ने कौंच पर्वत को छेद डाला था। उस वाग्र की चाट से कपिराज विद्वल हो कर प्रार्तनाद करते हुए तड़ाक से ज़मीन पर गिर पड़े श्रीर मूर्च्छित हो गये। सुगीव की ऐसी दशा देख कर रावण की सेना के राचस वहे इपनाद से गरजने लगे। इसके वाद गवाच, गवय, सुपेण, ऋपभ, ज्योतिर्मुख छीर नल, ये सव वीर बानर वड़े वड़े पर्वत उखाड़ कर रावण के ऊपर दौड़े। पर रावण भी तावड़ा योद्धाया। उसने सव प्रहारी की े श्रपने पैने पैने वार्षों से व्यर्थ कर डाला श्रीर श्रपनी वाणावली से इन सव की ऐसा मारा कि इनकी देहें विदीर्ण हो गई। सब ज़मीन पर लोटपोट हो गये।

इन सव को लौटा कर वह राचस वानरी सेना पर वाण वरसाने लगा। वहें वहें शरीरधारी श्रीर रूपवान वानर वाणें की चेट खा खाकर ज़मीन पर गिर पड़े। राचसराज लगातार वाण बरसा रहा था। वानरों में से बहुत से तो लोट गये, वहुत से भय श्रीर वाणों की चेट के कारण दुख भरी श्रावाज़ से चिल्लाने लगे। जब रावण ने उन्हें वहुत ही सताया कि वे वेचारे विकल हो कर शरणागतवत्सल श्रीरामच्द्र की शरण में गये। श्रव धनुप लेकर रामचन्द्र वहुत जल्दी रावण के सामने चले। उस समय लच्मण ने हाथ जोड़ कर रामचन्द्र से कहा कि यद्यपि श्राप हुए। सा रावण को मारने के लिए समर्थ हैं, तो भी

में ही इस नीच का विध्वंस करूँगा। मुक्ते आप आज्ञा दीजिए। सत्यपराक्रम रामचन्द्र ने कहा कि अच्छा जाओ; पर खूब होशियारी से काम लेना। उसके छिद्रों को तो खोजो पर अपने छिद्र (कमी या मुराइयाँ) छिपाते रहो। आँख और घतुष के द्वारा सावधानी से अपने को बचाते रहो; क्योंकि रावण बड़ा पराक्रमी और अद्भुत युद्ध करनेवाला है। जब यह कुद्ध होता है तब तीनों लोक भी इसका कुछ नहीं कर सकते। उस समय इसको कोई नहीं रोक सकता।

इस तरह राम का कथन सुनकर श्रीर उनसे भेंटकर तथा उन्हें प्रतिष्ठा दे ग्रीर प्रगाम करके लहमण चले। अब लहमण ने रावण की देखा कि . हाथी की सूँड़ की तरह उसकी विशाल भुजाएँ हैं, वह देदीप्यमान भयङ्कर धनुष को हाथ में लेकर वानरों पर भयद्भर बाग्र वर्षा कर रहा हैं। इतने में हनुमान् उन बाणों के जाल की चीरते हुए रावण पर दूट पड़े। उसके रथ के पास पहुँच कर उन्होंने ध्रपनी दाहिनी भुजा उठाई। फिर रावण की ध्रम-काते हुए वे कहने लगे कि है राचस ! देव, दानव; गन्धर्व, यत्त धीर रात्तस इन्हीं से न मरने का तू ने वर पाया है, पर बानरों से तेा तुमको डर बना ही है। देख, यह पश्च शाखावाला मेरा हाथ डठा है। तेरे शरीर में बहुत समय से रहनेवाले भूतात्मा को अर्थात् तेरे प्राणें को यह हर लेगा। हनुमान की यह बात सुनकर रावण क्रोध में भर गया। उसकी ग्राँखें लाल हो गई । उसने कहा कि बहुत जल्दी चोटकरो जिससे तुम स्थिर-कीर्ति पाजाओ । तव मैं भी, तुम्हारा पराक्रम जान कर, तुम्हारा नाश कर डालूँगा। उसकी बात सुनकर वायुपुत्र ने कहा कि मैंने तेरे स्रच नामक पुत्र को मारा है। उसे तू क्यों भूलता है ? याद कर। ऐसी कठोर वात सुनते ही रावण ने हनुमान की छाती में एक घूँसा मारा। उसकीं चोट से वे कांपने लगे। थोड़ी देर में सावधान होकर उन्होंने भी उसकी छाती में एक घूँसा मारा। उस चोट से वह ऐसा कांपने लगा जैसा भूचाल से पर्वत कांपता है। रावण की यह दशा देखकर ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता स्रीर दैस, सब हर्षनाद करने लगे।

थोड़ो देर में सचेत होकर रावण कहने लगा-वाह रे वानर वाह! तू मेरा शत्रु तारीफ़ करने को योग्य है। यह सुनकर कपि ने कहा कि मेरे पराक्रम की धिकार है क्योंकि तू ती जीता हुआ ही देख पड़ता है। हे दुर्बुद्धे ! एक वार तू मेरे जपर फिर चोट कर । मेरा यह घूँसा तुभी यमलोक में पहुँचा देगा। यह सुनकर वह क्रोध के मारे जल उठा। लाल ग्राँखें करके उसने दिहने हाथ का घूँसा हनुमान की छाती में मारा। उस चोट से इनुमान फिर काँपने लगे। अव रावण उनको .विह्वल होता देखकर अपना रथ नील के पास ले गया। नाग के तुल्य, ग्रीर शत्रु के मर्म-खलों की भेदने वाले वार्थों से वह नील सेनापति की मारने लगा। यद्यपि वाणों की वर्षा से नील व्याकुल हो गये थे तो भी उन्होंने एक हाथ से एक पर्वत का शिखर उखाड़ कर रावण के ऊपर चलाया।

इतने में हनुमान भी सावधान हो गये। वे कुद्ध होकर फिर लड़ना चाहते थे पर जब देखा कि राचसराज तो नील से लड़ रहा है तब उन्होंने सोचा कि दूसरे के साथ उलभे हुए शत्रु पर दौड़ना उचित नहीं।

नील के चलाये हुए पर्वत के शिखर की रावर ने सात वाणों से चूर कर दिया। शिखर को चू चूर होते देखकर नील, कालाग्नि की नरह, मारे कोध के जलने लगे। ध्यत्र वे श्रश्वकर्ण, धव, साख्. श्राम श्रीर श्रनेक तरह के श्रीर भी वृच उखाइ उखाड कर रावण पर फंकने लगे। परनत रावण उन सब की फाट कर नील के ऊपर बाग बरमाने लगा। नील वाण-वृष्टि सहते हुए, छाटा रूप बना कर, रावण की ध्वजा के ऊपर जा बेठे। रावण ने सीचा कि यह मेरी ध्वजा पर कैसे स्ना बैठा! उन्हें देख कर वह बड़ा कद हुआ। जब तक वह कुट उपाय करने लगा तब तक नील उसके धनुप पर श्रा बैठे। धनुष से उछनुकर वे उसके मुकुट पर चढ़ गये। यह चमत्कार देख कर लच्मण, इनुमान श्रीर रामचन्द्र की भी वडा अवस्था हुआ। रावव भी कपि की चध्यलता श्रीर फुर्ती देखकर बढ़ा चिकत हुआ। उनका सारनं के लिए उसने आग्ने-यास्त्र चलाया । इधर नील की चटपटी से रावण को व्याकुल देखकर वानर खुश हो होकर गरज रहे ये। त्रानरों के हर्पनाद से रावण बहुत कृद हुआ श्रीर ऐसा घवराया कि उस समय उसे कुछ भी न सुभता था। ध्यजा पर चैठे हुए कपि की श्रीर देख कर रावण ने कहा —हे वानर ! तुम माया के वल से वडी जल्दी कर रहे हो: अच्छा, अव अगर तुम में शक्ति हो तो अपने प्राण बचाओ। यद्यपि माया के वल से तुम अपने अनेक रूप वने ।-रहे हो तो भी यह मेरा मनत्र से चलाया हमा वाण-रूप अस्त तुमकी जीव-रहित कर देगा। इतना कह कर महावली रावण ने मन्त्र से फूक कर नील पर श्राग्नेयास चलाया। वह वाया नील की छाती

/में श्राकर लग गया। श्रम्ल के तेज से नील के सर्व श्रङ्ग जलने लगे। वे ज़मीन पर गिर पड़े; परन्तु पिता श्रम्न के माहात्म्य से श्रीर श्रपने तेजीवल से नील देंगों घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ने पर भी प्रायहीन नहीं हुए।

. अव रावण इन कपि की मूर्च्छित देख, युद्ध की इच्छा से, रथ की गड्गड़ाता हुआ लहमण पर दै। इ। वहाँ पहुँच कर ग्रीर बानरों के। हटा कर वह अपना धनुष सुधारने लगा। तव लच्मण बेलि-हे राचसराज, श्राग्री, हम से लड़ो। बानरी से क्या मतलव है ? अब वह रावण गर्जनापूर्वक लच्मण की बातें, तेज़ और प्रसच्चा की प्रावाज़, सुन कर कोधपूर्वक कहने लगा कि हेराघव ! अच्छा ् हुम्रा जो तुम मेरी नज़र पड़ गये। क्योंकि म्रब तुम्हारा ग्रन्त ग्रा पहुँचा । तुम्हारी बुद्धि विपरीत होगई है। भ्रव इसी समय मेरे वाणों से तुम यम-लोक की जाते हो। इतना सुनकर लक्ष्मण ने कहा-हे पापाधम! अधिक प्रभाव रखनेवाले इस तरह गरजते नहीं, जैसे तू बक रहा है। तेरे वीर्थ, बल, ं प्रताप श्रीर पराक्रम की मैं जानता हूँ। धनुष-बाख लिये मैं तेरे पास ही खड़ा हूँ। भूठ मूठ क्यों बक वक कर रहा है।

लद्मण की वात सुनते ही रावण ने सात वाण चलाये पर लद्मण ने उन बाणों की अपने वाणों से काट गिराया। अपने बाण कटते देखकर रावण ने कोध में भर कर पैने बाण चलाना शुरू किया। उसने लद्मण पर बाणों की वर्ष आरम्भ कर दी। परन्तु लद्मण चुर, अर्द्धचन्द्र, कर्णी और भन्न वाणों से उसके वाणों की काटते जाते थे। लद्मण के अद्भुत कर्म और शीव्रता को

देख कर वह बड़ा चिकत हुआ। वह फिर वाग चलाने लगा। श्रव लुस्मण ने भी धनुष चढ़ाकर पैने पैने वज्र के तुल्य भयङ्कर श्रीर श्राग के समान जलते हुए बाण, रावण के मारने के लिए, चलाये। किन्तु रावण ने इन सब बाणों की काट डाला। फिर रावण ने एक बड़ा कालाग्नि के तुल्य बाख लुदमण के माथे में मारा। यह बाण शिव का दिया हुन्रा था। उस वाग की चेट से लहमण कुछ हिल बडे। बनके हाथ का धनुष कुछ कुछ ढीला होगया। पर थोडी ही देर में सचेतं होकर उन्होंने रावंग का धतुष काट डाला। धतुष काट कर लच्मण ने तीन बाण रावण की ऐसे मारे जिनकी चाट से वह भी थोड़ी देर के लिए अचेत हे।गया। फिर थोड़ी देर में वह सचेत ती हुआ पर ख़्न से तर होगया। ग्रब ग्रपना धनुष कटा हुआ देखकर ब्रह्मा की दी हुई शक्ति उसने हाथ में ले ली। वह शक्ति धुएँ सहित आगं के समान थी और वानरों को उरानेवाली थी। उसने वह लक्ष्मण पर चला दी। लच्मण ने चाहा कि उसे श्रकों से श्रीर अनेक बाग्रों से काट डालें; पर वह कट न सकी। लद्मग्र की छाती में घुस ही गई। उसकी चेाट से लदमण विह्नल होगये। उनको विह्नल ग्रीर श्रचेत होते देखकर रावण भापटा । उसने ग्रपनी दोनों. भुजाग्रों से उनका थाम लिया ग्रीर चाहा किइ नकी उठा कर ले जाऊँ।

सोचना चाहिए कि चाहे हिमवान, मन्दर, मेरु श्रयवा देवताओं सहित त्रैलोक्य को कोई उठाले तो उठाले, पर श्रीलच्मण को उठाने की शक्ति किस में है ? फिर ख़ास कर लड़ाई के मैदान में। श्र यद्यपि उस समय उनकी छाती में त्रहा की दी हुई

<sup>ः</sup>इस वचन से ऋषि ने लक्ष्मण का शेषावतार जतलाया है।

शक्ति से चाट लगी हुई थी तो भी वे विष्णु के ग्रचिन्त्य भाग से, ग्रपने खरूप की याद कर, ऐसे भारी होगये। मूच्छी ब्राना ते। उन्हें ने मनुष्य के शरीर का धर्म दिखलाया था। जब रावण ने देखा कि जठाने से ये डठ नहीं सकते तव उसने देानीं हांथों से वल-पूर्वक उनकी दवाकर छोड़ दिया। उस समय हनुमान् की नज़र उधर जा पड़ी। उन्हें।ने वह सब हाल देख लिया। फिर तेा वे क्रोध में भर कर रावण पर दे। ड़े और वज्र के तुल्य एक घूँसा उसकी छाती में मारा। उसकी चीट से रावण घुटनों के बल गिर पड़ा और सव रूप से लम्बा चै।ड़ा होगया। उसके मुँह, भ्राँखेँ ग्रीर कानें से खून वहने लगा। उसका शरीर घूमने लगा। वह चेष्टारहित होकर ध्रपने रथपर दुलक गया। वह ऐसा मुर्च्छित और अचेत हो गया कि उसे कहीं गति न दिखाई देती थी। रावगा को मूर्च्छित देख ऋषि, वानर श्रीर इन्द्र-सहित देवता हर्प-नाद करने लगे। इधर हतुमान लच्मण की दोनों भुजाओं से पकड़ कर रामचन्द्र के पास ले आये।

यद्यपि लक्ष्मण शत्रु के हिलाये ज़रा भी न हिले थे, पर हनुमान की मैत्री ग्रीर परम भक्ति के कारण वे हलके हो गये। इसके वाद वह शक्ति लक्ष्मण को छोड़ कर फिर, पहले की नाई, रावण के रथ पर जा वैठी। श्रव थोड़ी देर में सचेत होकर रावण भी श्रपना धनुष वाण सुधारने लगा। लक्ष्मण ने भी श्रपने की विष्णु का भाग समभ कर धीरज धरा। फिर उस घाव का दर्द जाता रहा। जब रामचन्द्र ने देखा कि दुष्ट निशाचर ने वहुत सी सेना मार गिराई; श्रव इसकी शिचा देनी ही चाहिए, तब वे सीच विचार कर रावण पर दीड़े।

**उस समय रामचन्द्रजी की रावण की छीर** जाते देख कर वीच में खड़े हुए इतुमान ने कहा-महाराज ! मेरी पीठ पर सवार हो कर युद्ध के लिए. चितए, जिस तरह त्रिपणु भगवान् गरुड़ पर चढ़कर दैस से युद्ध करते हैं। वायुपुत्र की बात मान कर रामचन्द्रजी उनकी पीठ पर चढ़कर चलने लगे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने रावगा की रघ पर सवार देखा । उसे देखते ही वे उस पर ऐसे भत्यटे जैसे विष्णु श्रायुध तान कर विल पर दीड़े घे। वहाँ जाते ही उन्होंने वज्र के समान प्रसभा का कठोर शब्द किया। फिर गम्भीर वाणी से रावण से कहा-श्ररे खड़ा रह, खड़ा रह। तू इस तरह मेरा श्रप्रिय काम करके कहाँ जाकर अपने की वचावेगा ? यदि तू इन्द्र, यम, सूर्य, शिव, श्रवि श्रीर ह्या के भी शरण में जायगा या दशो दिशाओं में भी भागगा तो भी मुभसे न छूटेगा । जिसकी तूने अभी शक्ति द्वारा मारा है उसके दुःख की शान्त करने के लिए में तुभी सपुत्र-पात्र की मृत्युहर हूँ। मैंने ही वाणों से तेरं, जनस्थान में रहनेवालं श्रद्भुत रूपधारी, चौदह इज़ार राचसों की मार गिराया। राम की वाते सुनकर रावण वड़ा कुद्ध हुआ। उसने पहले वैर की याद करकं इतुमान की वढ़ पैने पैने वाणों से मारा। ये रामचन्द्र की पीठ पर चढ़ाये हुए थे। यद्यपि रावण के वाणें की हनुमान की वड़ी चीट लगी तथापि खभाव से तेजसी होनं के कारण उनका तेज और भी अधिक बढा। इस के बाद इनुमान के शरीर के घावों की देख कर राम-चन्द्र बड़े कुद्ध हुए। उन्होंने मारे वाणों कं रावण के रथ का चक, घोड़ा, ध्वजा, छत्र, पताका, सारिध, वज, शूल और तलवार आदि सव सामान चकना-

'चूर कर दिया। फिर वज्र के तुल्य एक बाण उसकी छाती में ऐसा मारा मानी इन्द्र ने मेर की वज्र मारा हो। जो रावण वड़े वड़े वजों की चीट खाकर कभी जुन्ध न होता या वही आज राम के वाणों की चीट से बड़ा दुखी हो चेप्टारहित होगया; उसके दाघ से घतुप भी छूट पड़ा। महाराज ने उसे विह्नल होते देखकर वड़े जलते हुए श्रर्द्धचन्द्राकार वाया से उसके सिर के सुकूट की काट गिराया। उस समय रावण की ऐसी दशा घी जैसी विप-रहित साँप की, ज्वालारहित श्रप्ति की श्रीर प्रकाश-रहित सूर्य की होती है। ध्रव श्रीहीन धीर मुकुट-रहित रावण से रामचन्द्रजी बोले -देख, तू ने वड़ा भयद्भर काम किया। तू ने मेरे प्रधान वीरों की मारा। भन्ता जो किया सी किया, भ्रव इस समय में तुम्ते वहुत प्रका हुआ देख कर गारता नहीं। ेतू चला जा। मैं ख़ुय जानता हूँ कि तू लड़ने के कारण बहुत यका हुआ है। लङ्का में जाकर खखचित्त से फिर भ्रपने शख, श्रख लंकर रथ पर चढ़कर मेरे पास श्राना । उस समय मेरा वल देखना । इस वरह द्रवकारा हुन्ना रावण लङ्का में घुस गया। वह घोड़ सीर सार्धि से रहित किया गया था । गर्व श्रीर इर्ष उसका छिन गया था। वह चापहीन, वाणों से पीड़ित भीर विना मुकुट का था। उसके चले जाने पर राघव ने यानरों के छीर लच्मण के घानों की पीड़ा दूर की।

दोहा।

देखि हार सुर-शत्रु कर, सकल घराचर एन्द । देव श्रमुर श्रादिक भगं, तुष्ट परम श्रानन्द ॥

# द्दवाँ सर्ग ।

रावगा का पश्चात्ताप करना और कुम्भकर्ण को जगाना।

स्त्रव रावण लङ्का में चला ता गया पर वहाँ राम के वाणों की याद करके भय से दुखी हुआ। उसका गर्व जाता रहा भ्रीर इन्द्रियाँ व्याकुल हो गई। जिस तरह सिंह से हाथी श्रीर गरुड़ से सांप हार जाता है इसी तरह रामचन्द्र से रावण हार गया। राम के बाण ब्रह्मदण्ड के समान और विजली की कड़क के तुल्य थे; उनकी याद करके वह बड़ा दुखी हो रहा था। सोने के वने हुए श्रपने श्रासन पर वैठ कर श्रीर राचसों की ग्रीर देख कर वह कहने लगा कि देखेा, जो मैंने तप किया या वह आज सब निष्फल हो गया। क्योंकि इन्ह्र के तुल्य होने पर भी गुक्ते मनुष्य ने जीत लिया। ब्रह्मा की वात ठीक निकली। उन्होंने कहा था कि तुमें मनुष्य के द्वारा भय होगा। उस समय मैंने देव, दानव, गन्धर्व, यत्त, राजस श्रीर नागों से अभयदान चाहा था। मैंने यही कामना की थी कि इनसे मैं कभी न मारा जाऊँ। मैंने मनुष्यों से श्रभयदान नहीं चाहा था। इसलिए में दशरथ के इस पुत्र की वही मनुष्य समभता हूँ जिसके विषय में इच्वाकु-कुल के अनरण्य राजा ने सुभासे कहा था। उसने कहा था--'है राचसाधम, कुलाधम, हे दुर्बुद्धे ! देख, मेरेही कुल में एक मनुष्य ऐसा जन्म लेगा की तेरे पुत्रं, मंत्री, सेना, घोड़े श्रीर सारश्रि-सहित तुभे संप्रामभूमि में मारेगा।" इसके सिवा वेदवती ने भी मुक्ते शाप दिया था, क्योंकि उसका भी मैंने तिरस्कार किया था। में समभता हूँ कि उसी वेदवती ने जनकनिदनी महामागा सीता का ग्रवतार लिया है। पार्वती, नन्दी, शिव, रम्भा ग्रीर वरुण की कन्या—इन्होंने भी जो कुछ कहा था वह मुक्ते प्रत्यच दिख रहा 'है। क्योंकि ऋषि की वात भूठ नहीं होती।

भ्रव यही करना चाहिए कि राजमार्गी ग्रीर नगर के फाटकों पर राचस सावधानी से रचा करें। कुम्भक्यी में बड़ी गम्भीरता है। वह देवें। श्रीर दैसों का गर्व-मर्दन करनेवाला है तथा ब्रह्मा के शाप से सो रहा है; उसे ज़ल्दी जगाम्रो । रावगा ने म्रपनी हार श्रीर प्रहस्त का मारा जाना देख कर भयडूर राचसी सेना को आज्ञा दी कि नगर के फाटकों पर होशियार रहे। ग्रीर ग्रदारियों पर जा बैठे।। क्रम्भकर्ण के जगाने का भी उपाय करे। वह निश्चिन्त श्रीर निष्काम होकर सी रहा है। वह नी, सात, दस, श्रीर श्राठ महीने तक भी सोता रहता है। आज नी दिन हुए, वह हमारे साथ विचार करके सीया है। हे राचसा ! कुम्भकर्ण सव राचसों से श्रच्छा है। वह वानरों श्रीर राज-पुत्रों की बहुत जल्दी सार गिरावेगा। लुडाई में वह एक भंडा है श्रीर सब राचसों का मुकुट है; प्रन्तु मुर्ख की तरह सदा सीया करता है। वह सीने ही को सुख मानता है जो श्रसत्त में कुछ भी नहीं है। में भयंकर संप्राम में जो हार गया हूँ इसका, उसके जागने पर फिर, मुभे शोक न करना पड़ेगा। यद्यपि वह इन्द्र के समान बली है तथापि यदि वह इस तरह के बार दु:ख में सहायता न करेगा ता मैं उसे लेकर कहुँगा ही क्या १

श्रव राचसराज की वातें सुन कर सब राचस धनराने लगे। वे जल्दी जल्दी कुम्भकर्ण के भवन की श्रीर चले। गन्ध, माला, श्रीर बहुत सी खाने की चीज़ें उन्होंने साथ ले लीं। वे उसकी गुफा में घुस गये। गुफा का द्वार बड़ा भारी था। गुफा योजन भर लम्बी चीड़ी थो। उसमें से फ़्लों की सुगन्ध आ रही थी। परन्तु ज़म्भकर्ण की साँस ऐसे ज़ोर से चल रही थी कि राचसीं की भीतर धँसने भी न देवी थी। तो भी वे सब बड़े कप्ट से उसमें घुस ही गये। गुफा के भीतर जाकर देखा ते। उसका फ्रा रल और सोने से पुख्ता बना हुआ था। वहीं पर वह सी रहा था। राचसीं ने उसे फेंज़े हुए पर्वत की नाई घुरी तरह सोते देखा। वे सब मिल कर उसे जगाने लगे।

कुम्भकर्ण के सब रोयें खड़े हुए थं। वह भयं-कर साँप की नाई साँस छोड़ रहा था; वह अपनी साँसी से राचसाँ की घुमा देता था। उसकी नाक के दोनों छेद बड़े भयङ्कर थं। मुँह ता मानां पाताल ही सा दिखाई देता था। बिछीने पर सब शरीर की फैलाये हुए चबी श्रीर खुन की बदबू छोड़ रहा था। उसकी दोनों भुजाएँ सोनं के विजायठों से भूपित थीं श्रीर वह श्रपने सिर पर बड़ा चमकीला सुर्यकान्तमणि का मुकुट रक्खे हुए था।

इस तरह कुम्भकर्ण की दशा देख कर राचसीं ने पहले ते। मृग, भैंसे, सुम्नर भीर म्रन्न भादि सानं की चीज़ों, का मेरु पर्वत के म्राकार के समान, ढेर भोजन के लिए उसके पास रख दिया। फिर ख़्त से भरे हुए घड़े भीर भ्रतेक तरह के मांस कुम्भकर्ण के ग्रागे रक्खे गये। उत्तर, सुगन्धित चन्दन से उसका शरीर पोता गया। श्रञ्छी श्रञ्छी मालार्थे श्रीर सुगन्धित चीजें उसकी सुँघाई गई। श्रनेक तरह की धूप जला कर वे सब उसकी स्तुति करने लगे। बादलों के गरजने के समान वड़े ज़ीर से वे सब

गरजने लंगे श्रीर सफ़ेद सफ़ेद शङ्ख बजा बजा कर बड़े ज़ोर से चिछाने लगे। इन सब उपायाँ से जब कुछ काम न हुआ, वह किसी तरह न जागा, तब ् फिर गरजने श्रीर उसके शरीर की ढकेल कर ज़ीर से चिल्लाने लगे। वहाँ पर उस समय शङ्ख, तुरही श्रीर ढोलकों का शब्द तथा ताल ठोकने, ठनकने श्रीर सिंहनाद का शब्द मिल कर एक ऐसा घीर महानाद हुआ कि जिसकी सुन कर आकाश में उड़ते हुए पची भी ज़मीन पर गिर पड़े। इतने पर भी जब वह न जागा तब उन्होंने तेाप, मूसल श्रीर गदायें हाथ में लीं श्रीर इन सब शस्त्रों से वे ज़ोर से उसकी छाती में प्रहार करने लगे। वज्र के तुल्य घूँसे भी उसे ख़ुव जमाये गये। परन्तु उसकी साँस ऐसे ज़ोर से चल रही थी कि राज्ञस उसके पास खड़े भी न हो सकते थे। राचसों ने इतने उपाय किये पर अत्र तक कुम्मकर्ण की नींद न दूटी। अब वे लोग कमर कस कर तैयोर हुए; भ्रीर मृदङ्ग, ढोल, तुरही, शङ्खं धीर दूसरी वजाने की चीजें हाथ में लेकर दस हज़ार राचस एक साथही बजाने लगे। वे सिर्फ बाजे ही न बजाते थे किन्तु मुँह से गरज भी रहे थे। तो भी वह नील पर्वत के श्राकार का कुम्भकर्ण न जागा। जव वे उसका इन डपायों से न उठा सके तब उन्होंने एक और बड़ा उपाय किया। वह यह कि इसे घोड़ों, ऊँटों, गदद्दीं, श्रीर हाथियों से खुँदवाने के लिए इन्हें लाठी, िकीड़े श्रीर श्रंकुशों से मारने लगे। साथ ही तुरही, शङ्ख और ढोलों की अपनी शक्ति भर बजाने लगे। इसके सिवा वे भारी भारी खम्भों, मुद्गरें श्रीर मृसलों से भर सक उसके शरीर की पीटने लगे। उस समय इन समके वड़े शब्द से लंका ता गूँज

हज़ार तुरहियों की जैसे के चारों होए बुज़ूनी शुरू किया। सोने के डण्डों से ये तुरहिया काई गई। ये सबसे ऊँचा शब्द करती थीं, पर इतना करने पर भी शाप की नींद में पड़ा हुआ वह न जागा।

श्रव राचसों की वड़ा क्रोध श्राया। वे सर्व मिल कर एक साथ बड़े ज़ोर से उसकी जगाने लगे। उनमें से बहुत तो तुरही बजाते श्रीर कई एक उसके बाल ने।चते, कई उसके कान काटते थ्रीर बहुतेरे सैकड़ों घड़े भर भर कर उसके कानों में पानी डालते थे; फिर भी उसने करवट तक न ली। बहुत से महावली राचस काँटेदार मुद्गर हाथ में लेकर उसके सिर में, छाती में तथा ग्रीर ग्रीर श्रङ्गों में भी मारते थे एवं बड़े वड़े रस्सों से तेापें बाँध बाँधकर उसके ऊपर पटकते थे, परन्तु वह टस से मस न हुग्रा। भ्रन्त में राचसों ने हज़ारों हाथी उसकी देह पर दीड़ाये। अब वह हािशयों के ज़ोर से उठा। उसके शरीर पर जो पर्वताँ के टुकड़े धीर वृत्त पटके जाते थे उनकी उसने ज़राभी पर्वानकी; उस तरफ़ **उसकी नज्र ही न गई। किन्तु नींद जाती र**हने पर, भूख के डर से दुःखी हो, वह जैंभाई लेकर बहुत जल्दी उठ बैठा।

नाग ग्रीर पर्वत-शिखर के तुल्य, तथा वजसार को जीतनेवाली, भुजायें फैला कर ग्रीर बढ़वानल के समान मुँह पसार कर वह जँमाई लेने लगा। जँमाई लेते समय उसका मुँह पाताल के समान देख पड़ा। मेर पर्वत की चोटी पर उदय हुए सूर्य की नाई वह चमक्र लगा। इस तरह जँमाइयाँ लेता हुन्ना जब किहे- जाग पड़ा तब उसके मुँह से ऐसे ज़ोरों की हुना, निकली, जैसे पर्वत से हुन्मांधी चलती है। उस समय उसका मुँह युग के अन्त में संसार को भचण करनेवाले काल की नाई देख पड़ा। उसकी दोनों आँखें, जलती हुई आग की नाई, विजली के समान चमकती हुई और देदीप्य-मान दो नचत्रों के समान देख पड़ीं। राचसों ने सुअर और मैंसे आदि अनेक तरह के खाने के सामान उसे दिखलाये। वह उन्हें खाने लगा। पानी की जगह ख़न पीने लगा। मजा (चरवी) और रुधिर के भरे हुए घड़े उठा उठा कर पी गया। जब राचसों ने जाना कि यह द्वार हो गया तब वे उठ खड़े हुए और सिर सुका सुका कर प्रणाम कर उसकी घेर कर खड़े हो गये।

ग्रव कुम्भकर्ण की नींद विलक्कल जाती रही। उसकी प्राँखें खुबसाफ़ हो गईं। चारों ग्रीर नज़र फैला कर उसने राचसों से वातें कर उन्हें धीरज बँधाया। परन्तु जगाने से उसे वड़ा अचम्भा हुआ। वह उनसे पूछने लगा-"हे राचसे। ! बड़े श्रादर से तुमने मुभ्ने क्योँ जगाया ? राआ ते। श्रच्छी तरह है ? कुछ भय तो नहीं है ? मैं समभता हूँ कि ज़रूर शत्रुका भय हुआ है। इसी कारण तुमने वड़ी जल्दी मुभी जगाया है। आज ही मैं राचसराज के भय को उखाड़ कर फेंके देता हूँ। श्रगर इन्द्र होगा तो उसे मटियामेट कर डालूँगा श्रीर श्रीय हींगा ता उसे ठंडा कर दूँगा। सुभी इस तरह सोते हुए जगाया गया है, इसका कोई मामूली कारण नहीं हो सकता। इसलिए हे निशाचरे। शिक ठीक बतलाग्री कि मैं क्यों जगाया गया हूँ। ११ क्रोध में मरे हुए कुम्भकर्ण की वातें सुन कर राजा का यूपाच नामक मंत्री हाथ जोड़ कर वेाला—हे राजन् ! इमको देवताओं से तो कुछ भी भय नहीं है परन्तु मनुष्य से भय हुमा है। इस तरह का भय हमकी न देखों से हुमा था भीर न दानवें से जैसा कि मन मनुष्य से हुमा है। देखिए, पर्वताकार वानरें। ने माकर इस नगरी की घर लिया है। सीता के / हरण से रामचन्द्र द्वारा हमकी वड़ा भय उत्पन्न हुमा है। एक वानर ने पहले ही माकर इस नगरी की जला दिया भीर अचकुमीर की सेना-सहित मार गिराया। देखिए तो, राचसराज पुलस्य-कुल में पैदा हुए भीर देवताओं के लिए कंटक रूप हैं; उन्होंसे राम ने संमामभूमि में कहा कि 'जामो, मैंने तुम्हारा प्राण वचा दिया!' महाराज! राम का तेज सूर्य के समान चमक रहा है। जी बात देवताओं, देखों भीर दानवों के युद्ध में कभी नहीं हुई थी वहीं रामचन्द्र ने की है। वह यह कि रावण की प्राथ-संशय से छोड़ दिया।

यूपाच का इस तरह कहना और अपने भाई की हार का हाल सुन कर कुम्मकर्ण ने अपनी आंखें धुमाई । उसने यूपाच से कहा—'हे यूपाच ! अभी में सब वानरी सेना की और लक्ष्मण के साध राम की जीत कर फिर रावण से मिलूँगा। में अभी वानरों के मांस और रुधिर से राचसों की रुप्त कलँगा। उन दोनों भाइयां का खून तो में खुद पीऊँगा।" इस प्रकार गर्वसहित और कीय से भरी हुई कुम्मकर्ण की वातें सुनकर, महोदर नामक मुख्य योद्धा हाथ जोड़ कर कहने लगा—'हे राजन ! पहले आप रावण का कथन सुन लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। कर लीजिए कि साम, महोदर की वात सुनकर कुम्मकर्ण, राचसों के साम, रावण के भवन की जाने के लिए तैयार हुआ।

इस तरह भयंकर श्रांखोंबाले भयङ्कर पराक्रमी राचस की जगा कर वे राचस शीघही राजभवन की गये। वहाँ रावण के पास पहुँच कर, हाथ जोड़े हुए वे बेले—"हे राचसेश्वर! श्राप के भाई कुम्भकरण जाग गये। क्या वे उधर से ही युद्ध में चले जायँ या श्राप उनकी देखना चाहते हैं ?" राजा ने ख़ुश होकर कहा—पहले मैं उसकी देखना चाहता हूँ; मैं उसका ठीक ठीक श्रादर करना चाहता हूँ।

राजा की श्राज्ञा सुन कर वे कुम्भकर्ण के पास जा कहने लगे-"महारांज! श्रापकी राचसराज देखना चाहते हैं। चिलए ग्रीर ग्रपने भाई को ख़ुश कीजिए।" राजा की ग्राज्ञा सुनकर कुम्भकर्ण ने कहा- बहुत अच्छा। फिर वह सोने की जगह से उठ खड़ा हुआ। सुँह धोकर उसने स्नान किया। 🖣 फिर जब उसने बलकारक पीनेकी चीजें चाहीं तिय राज्यों ने मध श्रीर श्रतेक तरह की खाने की चीजे उसको ला दीं। उस समय वह दो हज़ार घड़े शराव पीकर चलने के लिए तैयार हुआ। अब तक वह वहुत असहा भीर मत्त नहीं हुआ था परन्तु तेजस्वी श्रीर वली ते। या ही; श्रीर पहले से लड़ाई का हाल सुनकर कुद्ध भी था। इसलिए वह काला-न्तक यम के समान दिखाई देता था । उस समय राचसों को साथ लेकर जब वह चलने लगा ता पैर की धमक से वह ज्मीन की कँपा सी देता था। धीर राजमार्ग को ऐसा प्रकाशित करता था जैसे सूर्य अपनी किरगों से पृथिवी की प्रकाशित करता है। उसके चारों ग्रेगर मनुष्य हाथ जोड़े खड़े थे ग्रीर कोई कोई उसके साथ चले जाते थे। वह राजभवन की इस प्रकार चला जैसे इन्द्र ब्रह्मा के भवन की जाते हैं। अब बड़े शरीरधारी इस राचस को देखकर प्राकार के बाहर के बानर श्रपने सेनापितयों सहित हर गये। कोई तो राम के शरण में गये; कोई दुख के मारे गिर पढ़े; कोई भाग गये श्रीर कोई ज़मीन पर सो गये।

#### दोहा।

म्रद्रि शृङ्ग सम मुकुटधर, रविकर-निकर प्रंकास । कुम्भकर्ण कहँ देखि कपि, भागे मन म्रतित्रास ॥

## द्दश्वाँ संगी।

रामचन्द्र के पूक्तने से विभीषण का कुम्भकर्ण के बल श्रीर पराक्रम का वर्णन करना।

त्र्यव तेजोधाम श्रीरामचन्द्र ने हाथ में धनुष ले मुकुटधारी बड़े शरीरवाले कुम्भकर्य को देखा। वह पर्वताकार राचस ऐसा दिखाई दिया माने। श्राकाश का आक्रंमण करते हुए वामनावतार नारायण हों। जल से भरे हुए मेघ-मण्डल के समान सोने के विजायठ पहने हुए उस महाभयंकर राचस को देख कर फिर बानरी सेना भागी। ग्रब रामचन्द्र की बड़ा आश्चर्य हुपा। उन्होंने विभीषण से पूछा-देखा, वह कौन पर्वताकार वीर दिखाई पड़ता है, जो मुकुट पहने हुए है, जिसकी पीली श्राँखें हैं श्रीर जो विजली से मिले हुए मेघमण्डल के समान है ? मैं समभ्तता हूँ कि यह पृथ्वीकी पताका सा है। इसको देख कर सव बानर भाग रहे हैं। सुके समभा कर बतलाग्री कि यह बहुत बड़ा कोई राचस है या दैल ? मैंने तो ग्राज तक ऐसा प्रायी देखा ही नहीं।

विभीषण ने कहा—हे राघव ! जिसने युद्ध में यमराज श्रीर इन्द्र की भी जीत लिया है वही यह

विश्रवा मुनि का पुत्र महाप्रतापी कुन्मकर्ण है। हे रघुनन्दन ! इसने युद्ध में कई मर्तवा हज़ारां देवता, दैस, यत्त, भुजंग, रात्तस, गन्धर्व, विद्याध्र श्रीर नागों को नष्टं कर डाला। कहाँ तक कहा ज़ाय, जब इसने अपने हाथ में शूल लिया और आँसे देढ़ी कीं तब देवता भी इसकी न मार सके। इसे काल समभ कर सव मृद्धवन गये। महाराज! दूसरे राचसों को तो वरदान का वल है पर यह तो खभाव ही से तेजस्वी है। यह जिस समय पैदा हुन्ना उसी समय इसे भूख लगी। उस समय इसने हज़ारों प्रजा खा डालों। प्रजा इसके कारण बहुत दुखी हुई भीर इन्द्र के शरण में जाकर इसका सव हाल सुना दिया। उस समय इन्द्र ने क्रीध करके अपने वज से इसकी मारा। यह महात्मा वज की चेट से कुछ फाँप तो उठा पर बड़े ज़ोर से गरजने लगा। इसकी गर्जना सुनकर प्रजा भ्रीर भी श्रधिक डर गई। इतने में क्रम्मकर्ण ने क्रुद्ध हो इन्द्र के ही हाथी का दाँत उखाड़ कर इन्द्र की ही छाती में मारा। उसकी चेाट से इन्द्र बहुत दुखी हुए। इन्द्र की कष्ट में देखकर देवता, ब्रह्मार्ष श्रीर दानव-सभी वड़े दुखी हुए। तब प्रजा की साथ ले इन्द्र ब्रह्मा के लोक में गये। उन्होंने वहाँ कुन्मकर्य की सब दुष्टता ब्रह्मा को सुना दी कि 'वह दुष्ट राचस प्रजा की काता है, देवताओं की सताता है, ग्राममों की नष्ट करता है और दूसरों की खियां की हरण किया करता है। अगर वह इसी तरह राज़ भोजन करेगा ते। योड़े ही दिनों मैं संसार सूना हो जायगा। इन्द्र की वातें सुनकर ब्रह्मा ने राचसीं की बुल-वाया। जब वे सब भ्रागये तब उनके साथ कुम्भक्ष भी स्राया। उसे देखकर वावा (ब्रह्मा) भी उर गये।

चित्त को ठीक करके ब्रह्मा ने कुम्भकर्य से कहा— हे कुम्भकर्य ! संसार का नाश करने के लिए विश्रव मुनि ने तुभी ज़रूर पैदा किया है, इसलिए आह से तू मुदों की तरह सीया करेगा ।

इस तरह ब्रह्मा का शाप पाते ही वह उन्होंबं सामने गिर पड़ा। यह हाल देखकर रावण घवर गया। उसने कहा-"महाराज ! वढ़ा हुआ सोहं का पेड़ क्या फलने के समय काटा जाता है ? हं प्रजापते ! यह तो श्रापका प्रपीत्र है । इसकी इस तरह शाप देना उचित नहीं। श्रापकी बात भूठ तें होगी ही नहीं छीर यह उसी तरह ज़रूर सोबेगा परन्तु इसके सोने श्रीर जागने का सगय निया दीजिए।" रावण की यह प्रार्थना सुनकर पितामा (बाबा) ने कहा-है रावण! यह छ: महीन सावेगा श्रीर एक दिन जागंगा। उसी एक दिन यह वीर भूखा हो मुँह फैलाकर लोगों को इस तरह खायेगा जैसे ख़ुव जलती हुई धाग हो। रामचन्द्र ! इस समय जब रावण दुख में पड़ा ! तव इसका जगाया है, क्योंकि इस समय तुम्हां पराक्रम से राजा रावण बड़ा डर गया है। यह बी कुम्भक्ष ध्रपने घर से निकला है और बहुत कु होकर वानरों को खाता हुआ दौड़ रहा है। उसके देखते ही वानर भाग रहे हैं। नहीं मालूम, वे उसं संप्राम में किस तरह राक सकेंगे। वानरां से कह देना चाहिए कि लंका में यह एक यन्त्र खड़ किया गया है। यह जानकर वे निढर हो जायँगे इस तरह कारणवाद-पूर्वक विभीपण की वार्त सुन कर रामचन्द्र ने नील सं कहा-"तुम जाग्रो, सेना का व्यूह बना कर तैयार रहो। लंका के द्वारीं, राजमार्गी तथा रास्तों पर पर्वत के शिखरों, वृत्तों

भीर पत्यरों को इकट्टा करके सब भ्रायुधों-सहित तैयार रहे। । " प्रभु की श्राज्ञा से नील ने सब जगह ठीक ठीक प्रवन्ध कर दिया। गवाच, शरभ, इनु-🍀 मान, अङ्गद ये पर्वताकार वानर पर्वत के शिखरों को हाथों में ले लेकर लङ्का के फाटकों पर पहुँच गये। राम के मुँह से निकलते ही बानर जयजय-कार करते हुए वृचों से शत्रु की सेना का संहार करने लगे।

#### दोहा।

नाना पर्वत तरु धरे, कीस सेन वहु रूप। शोभित भा जिमि गिरि निकट, मेघ-घटा सुअनूप ॥

# ६२वाँ सर्ग।

रावण के साथ कुम्भकर्ण की बातचीत । त्रुव नींद के मद से भरा हुन्ना वह राजस-सिंह सुन्दर राजमार्ग में चला जाता था श्रीर हज़ारों राचस उसकी चारों श्रीर से घेरे हुए चले जाते थे। रास्ते में लोग उसके ऊपर घरों से फूल यरसा रहे थे। भ्रव वह राजभवन में पहुँच गया। वहाँ भ्रासन पर वैठे हुए अपने भाई को उसने दूर से देखा। जब उसके पास पहुँचा ती उसने देखा कि वह उद्देग-पूर्वक पुष्पक विमान पर वैठा है। क्रम्भकर्ण की माता देख कर रावण भट उठा भीर इसकी अपने पास ले आया। भाई के आने से 🛎 उसे बड़ी ख़ुशी हुई। कुम्भकर्ण ने पलॅंग पर बैठे हुए भाई के चरण छूकर प्रणाम किया थ्रीर उससे पूछा?-'महाराज! श्रापने मुभ्ने क्यों याद किया है ?' रावण ने उठकर कुम्भकर्ण की गले से लगा लिया ग्रीर सत्कार करके वैठने के लिए उसे ग्रच्छा ग्रासन दिया। महाबली क्रम्भकर्ण ने क्रोध से लाल आँखें करके कहा-हे राजन् ! श्रापने मुक्ते श्रादरपूर्वक क्यों जगाया है ? मुक्ते बतलाइए, आपकी किससे डर की शङ्का हुई है ? आज कौन प्रेत होगा ?

कोधयुक्त कुम्भकर्ण की बाते सुनकर रावण भी क्रोध के मारे अपनी आँखें तरेर कर बोला-हे महाबल ! तुमको सोते हुए बहुत दिन हो गये। नींद के कारण तुम नहीं जानते कि मुक्ते राम से भय ज्लात्र हुन्ना है। देखेा, रामचन्द्र सुप्रीव की साथ ले समुद्र पार आगये और हमारे कुल का नाश कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है। समुद्र के उस पार से पुल पर से आकर बानरों ने लङ्का के वन श्रीर उपवनों को एक समुद्र सा बना डाला है। समुद्र के किनारे से लङ्का तक भूमि का दर्शनही नहीं होता। केवल वानर ही वानर दिखाई देते हैं। जो हमारे मुख्य मुख्य राच्चस थे उनकी बानरों ने मार गिराया। युद्ध में उनका किसी तरह नाश मुक्ते देख नहीं पड़ता। यही भय उत्पन्न हुआ है। श्रव तुम इस भय से बचाग्री श्रीर बानरों का नाश करो । तुम इसीलिए जगाये गये हो । मेरा तो सब ख्जाना लुट चुका अर्थात् सब वीर योद्धा मारे गये। श्रव लङ्का में केवल वालक श्रीर बूढ़े ही वचे हैं। इनकी रत्ता अव तुम्हारे हाथ है। हे मेहाबाहो ! मुभा भाई को लिए श्रव तुम कठिन काम करो। श्राज तक में किसी भाई के सामने इस तरह नहीं गिड़-गिड़ाया । तुम्हारे अपर मेरी प्रीति है ध्रीर विश्वास भी बड़ा है। देवासुर-संग्राम में तुमने कई बार देवताग्रीं की जीता है। हे भीमपराक्रम! उन वातीं को याद करो ग्रीर इस काम को पूरा करो। देखा, तुम्हारे समान कोई बली नहीं देख पड़ता।

#### दोहा।

रिपु सेनहिं विध्वंसहू, करहु मीर हित तात! शरद बुन्द कहँ जिमि प्रवल, मारि भगावत वात॥

### द्दवाँ सर्ग ।

पहले तो कुम्भकर्ण का नीतिशास्त्र से राजा को समभाना और फिर श्रपना पराक्रम कहना।

द्धुस तरह रावण के विलाप की सुनकर कुम्भ-कर्ण बहुत इँसा और फिर बीला—हे राजन! पहली बार सलाह करने में हम लोगों की जी दीप देख पड़ा उसी देश की, अपने हितकारियों की बातों पर विश्वास न कर के, तुम भीग रहे हो। हे भाई!पाप-कर्म का फल तुमकी बहुत जल्दी मिल गया। करने के समय तुमने इस काम के विषय में अच्छी तरह विचार नहीं किया। अपने बल के निरे अभिमान से तुमने उसके सम्बन्ध की श्रीर नज़र भी नहीं उठाई।

हे राचसराज! जो ऐश्वर्यवान राजा पहले करने योग्य कामों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य काम पहले कर लेता है वह न्याय और अन्याय से असावधान कहा जाता है। वह न्याय और अन्याय को नहीं समकता। हे भाई! देश और काल के विरोधी जलटे पुलटे जितने काम हैं वे सब दु:ख ही के साधक होते हैं, जैसे कि विना संस्कार की हुई आग में डाली हुई आहुतियाँ निष्फल होती हैं। हे राजन! जो राजा अपने दीवानों के साथ नियम से नाश, बढ़ती और स्थान, तीन कामों

को-सहाय, साधन का उपाय, देश-काल का विभाग, विपत्ति का दूर करना भीरसिद्धि-पाँच प्रकार से जोड़ता है वही न्याय मार्ग पर चलनेवाला कहलाता है। जो राजा शास्त्रानुसार मंत्रियों के साथ विचार करता है श्रीर दीवानों के चिताने से सावधान होता तथा बुद्धि के श्रनुसार श्रपनं मित्रों की समभाता हैं; ग्रीर जो राजा धर्म, श्रर्थ ग्रीर काम इन तीनों को समय समय पर काम में लाता है अर्घात् इनका सेवन करता है; या इनमें से दी दी की एक एक समय में प्रपने प्रधिकार में लाता है वही राजा नीति-मार्ग पर चलनेवाला होता है। जो इन तीनों में से किसी एक को सुन कर भी श्रपने मन पर नहीं लाता, एक से भी काम नहीं लेता, वह चाहे राजा हो या राजपुत्र, उसका वहुत पढ़ना लिखना-शास्त्री होना-न्यर्ध है। देखिए, समय के अनुसार देना, समभाना, भेद (फूट) करना, पराकम दिखलाना श्रीर मेल कर लंना—इन्हीं की नीति श्रीर श्रनीति कहते हैं। जो समय के अनुसार हुआ वह तो नीति श्रीर जी न हुआ वह अनीति कहा जाता है। जो राजा समय के अनुसार, दीवानों की राय से, धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है वह आत्मझ कदलाता है। संसार में वह कभी दुःखनहीं पाता। राजा की चाहिए कि सब वातों का तत्त्व समभने वालं चतुर मंत्रियों के साध अपने हित-सम्बन्धी काम का विचार करे। जो मन्त्री कहला कर, शालीं का विना मतलय समभे, कंवल ढिठाई से बेलिके लगते हैं वे पशुद्धि हैं। उनकी दुद्धि पशुभों की सी है। जो राजा लक्सी या राज्यैश्वर्य प्राप्त करना चाहे उसे ऐसे मूर्ख श्रीर मतल्य न समभतेवाले मन्त्रियों की बात पर कान न देना चाहिए। जो मनुष्य केवल

ढिठाई से श्रहित की हित बनाकर कहते हैं वे काम विगाड़नेवाले होते हैं। इसलिए ऐसें को तो विचार-सभा से ही वाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि 🍕 वे शत्रु से मिल कर श्रपने खामी का नाश करते भीर उलटे काम करवाते हैं। ऐसे म ज्य ऊपर से तो मित्र पर भीतर से शत्रु होते हैं। विचार करने के निर्णय में ऐसे मनुष्य की व्यवहार द्वारा शत्रु के वश में समभाना चाहिए। हे राजन्! जो अपनी · चञ्चलता से, विना विचारे, महपट कामों में हाथ डाल देता है उसके उस छिद्र (देाप) को देख कर दूसरे उस पर प्राक्रमण कर लेते हैं। हे भाई ! जो शत्रु को तुच्छ समभ कर भ्रपनी रचा नहीं करता वह म्रवश्य म्रपना म्रनर्धे करता है, उसे म्रनर्थी का सामना ज़रूरं करना पड़ेगा। वह श्रपने खान से हटा 🔑 दिया जाता है। हे रावण! तुम्हारी स्त्री मन्दोदरी ने श्रीर छोटे भाई विभीपण ने जा कुछ कहा था वही हमारे लिए हितकारी था। अब जो चाही सी करे।।

कुम्भकर्ण की ऐसी वातों की सुन कर रावण ने
अपनी भीं हैं देढ़ी कर लां। वह कोध में भर कर
वेाला—हे कुम्भकर्ण! देख, मैं तेरा जेठा भाई
आचार्य के तुल्य मान्य हूँ। तू मुभ्ने क्या समभा
रहा हे? तू बेालने की मेहनत क्यों करता है?
इस समय जो करना उचित है वह कर। मैंने चित्त
के मोह से या वल अथवा पराक्रम से जो वात नहीं
से।ची उसके विषय में अब बहुत सी वातें करना
विध्ये है। अब इस समय जो उचित है वही सोचो।
बड़े मनुष्य बीती हुई बात को नहीं सोचते। क्योंकि
जे। बात बीत गई वह तो बीत ही गई। अब शोक
करने से क्या लीट आ सकती है? हे भाई! यह
मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम हो और तुम अपने पराक्रम

पर भरोसा रखते हो और अगर मेरा यह काम तुम्हें बहुत ज़रूरी समभ पड़ता हो तो मेरी बुरी नीति से जो हु:ख हुआ है, उसे अपने पराक्रम द्वारा शान्त करो। देखो, सुहृद वही है जो दीन पर दया-दृष्टि करे और बन्धु (भाई) वही है जो कुमार्गगामी की भी सहा-यता करे।

रावण के धीर और दाहण वचनों को सुनकर क्रम्भकर्ण ने समभ लिया कि यह रुप्ट हो गया। श्रव धीरे से वह मधुर वचन बोला। जब उसने देखा कि मेरा वड़ा भाई इस समय बहुत घवड़ा गया है, तव उसकी शान्ति के लिए वह मीठे और ठंडे वचन कहने लगा-"हे राचसेन्द्र! इस समय दु:सं करना न्यर्थ है। तुम क्रोध लाग कर खराचित हो जाग्रो। ग्रपने मन मैं कोई दूसरी बात न समभी। जिस कारण से तुम दुखिया हुए ही उसकी मैं जीते जी नष्ट कर डालूँगा। हे राजन् ! सव दशाओं में मुभी दित की बात कहना उचित है, इस लिए बन्धुधर्म श्रीर भाई के स्तेह से मैंने यह बात कही थी। इस समय हितकारी भाई की जो बात करनी उचित है वह तो मैं करता ही हूँ। तुम देखोगे कि ग्राज शत्रु कैसे मारे जाते हैं। हे महाभुज! घ्राज जब मैं राम श्रीर लच्मण की मार डालूँगा, तब तुम देखना कि वानरी सेना कैसी भागती फिरती है। श्राज मैं राम-चन्द्र का सिर तुम्हें ला देता हूँ। उसे देख कर तुम तो सुखी होना श्रीर सीता दुखी होगी। राचसों को राम का नाश वड़ा प्यारा है सो वे म्राज उसका नाश देखेंगे। जो राचस अपने भाइयों के मारे जाने से शोक कर रहे हैं, उनके ग्रांसुग्रों को ग्राज मैं शत्रुग्रों का नाश करके पोंकूँगा। पर्वत के आकारवाले और सूर्ययुक्त मेघ के समान सुत्रीव को त्राज संपाम. में गिरा हुआ और ख़न से सना हुआ तुम देखोगं। जब ये राचस और हम शत्रुओं के मारने के लिए कमर कस रहे हैं तब तुम राम से क्यों डरतं हो ? देखो, जब राम पहले सुके मार लेंगे तब न तुमको मारेंगे। सो मैं तो अपने विषय में कुछ भी फ़िक नहीं करता; तुम क्यों दु:ख मना रहे हो ?

"हे राचसराज! तुम सुमे भाजा दो श्रार दूसरे की पर्वा मत करो। मैं तुम्हारे महावली शत्रुओं का विध्वंस कर डालूँगा। मेरे सामने चाहे इन्द्र या यस या अप्रि अधवावायु या कुवेर श्रयवा वरुण भी श्रावें तो उनसे भी मैं युद्ध करूँगा। हे भाई! जब मैं तेज़ शूल की हाथ में लूँगा और भ्रपने पर्वताकार शरीर से तीखे तीखे दाँत दिखला कर संप्राम में गरजूँगा तब इन्द्र भी हर जायँगे। हाँ, शस्त्रों की मुक्ते ज़रूरत ही क्या है ? ख़ाली हाथाँ से भी यदि मैं शत्रुक्षां का मर्दन करने लगूँगा तो जी जीना चाहता होगा वह कभी मेरे पास न श्रावेगा । हे राजन् ! मुक्ते शक्ति, गदा, तलवार, श्रीर तेज़ वाणों की ज़रूरत नहीं। मैं अपने दोनां हाथां से ही शतुत्रों को मास्ँगा। इस समय यदि राम मेरे बूँसें को सह लेंगे ता उसके वाद मेरे वाख उनका खून पियेंगे ही । महाराज ! मेरे रहते हुए श्राप चिन्ता क्यों कर रहे हैं। में तुम्हारे शत्रु कं नाश के लिए जाने को तैयार हूँ। तुम राम से मत डरेा। देखेा, मैं उन्हें, लच्मण का, सुप्रीव की ग्रीर राचसघाती तथा लङ्कादाही हतुमान् को भी सार डार्ल्युंगा । जो वानर संप्राम-भूमि में हैं उनको ते। में खाही डालूँगा श्रीर तुमको श्रसाधारण यश प्राप्त करा हूँगा। यदि तुसको इन्द्र से यात्रह्या से भी भय हुआ हो तो भी में उसको ऐसे दूर कर दूँगा जैसे

रात के अन्धकार की सूर्य दूर कर देता है। मेरेकोध से देवता भी ज़मीन पर लोट जायँगे। हे रावण! में यम का शान्त कर दूँगा आर अग्नि का खा जाऊँगा; नचत्रों के साथ सूर्य की नीचे गिरा दूँगा; इन्द्र की मार डालूँगा; समुद्र की पी जाऊँगा; पर्वतीं की चूर चूर कर दूँगा, और पृथिवी की विदीर्ण कर डालूँगा। देखी, में बहुत समय से सीता सीता अब जागा हूँ। जिन प्राणियों की में खाऊँगा वे आज मेरा पराकम देखेंगे। ये तीनों लोक मेरे भीजन के लिए काफ़ी नहीं होते। हे रावण! दाशरिध रामचन्द्र की मारने के लिए और उनके मारे जाने से तुमकी सुल देने के लिए में जाता हूँ। पहले दोनों भाइयों की, मार कर फिर वानरों की खाडालूँगा।

#### देशहा ।

रमहुघात्रणी पान करि, करहु सकल निज काज। राम-मरण वे होइहहि, सीता वन वश म्राज॥

# ६ ४वाँ सर्ग। महोदर का बोलना।

कुम्भकर्ष की वार्ते सुनकर महोदर ने कहा—"हें कुम्भकर्ष ! तुम अच्छे कुल में पैदा हुए हो; पर खभाव के वड़े डीठ श्रीर श्रहङ्कारी हो। इसी से सब तरह के काम तुम नहीं जान सकतं। हे कुम्भकर्ष ! क्या महाराज नीति श्रीर श्रनीति नहीं जानते ? तुम ता केवल डिठाई के कारण लड़की की तरह वार्त मारनो जानतं हो। देखा, ये राजसराज स्थान, युद्धि, हानि, देश, श्रीर काल का विभाग—इन शतु-विपयक वार्तो की श्रच्छी तरह जानते हैं। भला सोची ते। सही, जो वलवान होकर भी चुट्धबुद्धि है, जिसको

श्रक्ल नहीं है श्रीर जिसने बड़े मनुष्यों से वैसा ज्ञान नहीं सीखा, उसके लिए जो काम करना दु:साध्य है उसे कीन मला श्रादमी करेगा? यद वह वैसा काम करेगा ता उसे मानेगा ही कीन ? कोई न मानेगा। तुम यही कहते हो न कि धर्म ग्रर्थ श्रीर काम परस्पर-विरुद्ध हैं; एक मनुष्य सब का सेवन नहीं कर सकता—इस बात को तो तुम ख़ुद ही नहीं सम-भते। खभाव से उनकी खिति ऐसी नहीं है। देखो, सुख के जितने साधन हैं, अर्थात् धर्म, अर्थ और काम इन सब का कारण कर्म है; कर्म से ही इनकी उत्पत्ति है। एक ही कर्ता की पुण्य धीरपाप दोनों कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। यद्यपि धर्म धौर अर्थ दोनें चित्त की शब्दि होने पर मोचं के साधन हो सकते हैं श्रर्थात् इन दोनों से मोच मिल सकता है, तो भी ये दोनों खर्ग ग्रीर श्रभ्युदय ( महाराज्या-दिक लोक ) भी देते हैं। लोग कहते हैं कि अधर्म श्रीर अनधे की प्राप्ति में जी फल होता है वह प्रख-वायिक श्रर्थात् शास्त्र में वतलाई हुई रीति से उलटा श्राचरण करने से हुआ करता है। मनुष्य इस लोक ध्रीर परलोक के लिए भी काम करते हैं। सभी लोग ऐसे काम करते या करना चाहते हैं जिनसे इस ह्योक में ग्रीर परलोक में भी सुख मिले। काम पर श्रारूढ़ हुश्रा मनुष्य भी श्रच्छा फल पा लेता है। जा जिस काम में निरन्तर लगा रहता है वह उस काम के श्रवसार श्रच्छा फल पाही लेता है। इस लिए धर्म, अर्थ भ्रीर काम इन तीनों को हर एक मनुष्य सेवन कर सकता है। राजा की यह सीता-हरणक्ष काम अपने मन में ही रखना उचित था, सब को सुना देना न चाहिए था। इस निपय में हम सब की भी यही सम्मति थी। यद्यपि यह

काम साहस का है तो भी शत्रु के विषय में यह

''तुम ने अहंकार-पूर्वक कहा कि मैं अकेला ही शतुओं को जीत लूँगा से। यह सर्वधा अनुचित है। भला सोची तो सही, जिसने प्रकेले जनस्थान में बहुत से महाबली राचसों को जीत लिया उस राघव को तुम अकेले किस तरह जीत सकीगे ? उसके वायों की चाट खाकर भागे हुए बड़े पराक्रमी राचसों को तुम इस लड्डा में नहीं देखते ? वे श्राज तक राम के डर से थरथर काँप रहे हैं। ग्रोहो ! तुम जान वूम कर सीये हुए कुद्ध सिंह ग्रीर साँप की तरह उस राधव की जगाना चाहते हो, जो सदा तेज से तपता रहता श्रीर कोध से दुई पे तथा काल की तरह असहा है। भला उसका सामना करने योग्य कीन है ? इसलिए हे कुम्भक्यी ! शत्र का सामना करने में सर्वथा प्राग्रों का डर है। इतने पर भी तुम जाना चाहते हो ते। जाग्री; पर तुम्हारा श्रकेला जाना इमको नहीं सुहाता। क्यों कि ऐसा कै।न मनुष्य होगा जो स्वयं सहायहीन होकर ससहाय शत्रु की, छोटा समभ कर, अपने वश में लाना चाहेगा ? हाँ, जो अपने जीवन का त्याग करना चाहता है वह यह काम कर सकेगा। हे राचसोत्तम, जिसके समान तीनों लोकों में श्राज कोई नहीं है श्रीर जो इन्द्र श्रीर यमराज के समान पराकमी है उसके साथ तुम किस तरह युद्ध करने की इच्छा करते हो १"

इस तरह क्रोध में भर कर महोदर ने कुम्भ-कर्ण को फटकारा। फिर राचसों के बीच में वह रावण से कहने लगा—हे राजन ! तुम सीता को पाकर श्रव देर क्यों करते हो ? तुम जभी चाहो

तभी वह तुम्हारे वश में हो जायगी। मैंने इस विपय में एक उपाय सोच रक्खा है। यदि आपको रुचे तो मैं कहता हूँ। ग्राप धुनिए। नगर मेँ ग्राप यह डौंड़ी पिटवा दें कि महोदर, द्विजिह्न, संहादी, कुम्भकर्ण और वितर्दन, ये पाँचों राम के मारने के लिए जाते हैं। फिर इम पाँचों जाकर राम से युद्ध करें। यदि जीत जायें तो दूसरे उपाय की ज़रू-. रत है ही नहीं श्रीर अगर तुम्हारा शत्रु जीता वच गया तथा हम लोगों ने जय न पाई ते। हम सव राम-नामाङ्कित बार्यों से अपने शरीर को विदीर्थ कर श्रीर ख़ून सं नहाये हुए युद्ध-भूमि से यहाँ श्रावेंगे ग्रीर कहेंगे कि हमने दोनों भाइयों को खा डाला। इस तरह कह कर तुम्हारे पैर छुवेंगे श्रीर कहेंगे कि तुम हमारे मने।रथ पूरे करो । उस समय भ्राप हाथी पर चंढ़ कर इस नात को फैला देना कि भाई श्रीर सेना-सहित राम मारे गये। इसके वाद भ्रापं प्रसन्न हो कर नौकरों को मुँह-माँगी चीज़ें श्रीर धन दिलवा दीजिएगा। योद्धान्नों की माला, वस्त्र, भूषण, श्रङ्गों में लगाने की सुगन्धित चीज़ें श्रीर पीने के लिए मद्य श्रादि दिलवा कर श्राप भी पीजिएगा। जब यह वात नगर भर में फैल जायगी श्रीर सीता भी सुन लेगी कि राम की राचसीं ने खा डाला तब तुम धीरे से अशोकवाटिका में जाकर सीता की समभाना श्रीर धन, धान्य, रत्न तथा अनेक तरह की अभीष्ट वस्तुओं का उसे लोभ दिखलाना। यह छल सीता के शोक की वढ़ावेगा। यद्यपि वह तुमको चाहती नहीं है तो भी पति के मरने का समाचार जान कर तुम्हारे वश में हो जायगी। जब वह सुनेगी कि मेरे ऐसे सुन्दर पित मारे गये हैं तब निराश हो जायगी। स्नियों

की बुद्धि छोटी होती है, इसलिए वह तुम्हारे वश में ज़रूर होजायगी। सीता सुख में ही पल कर इतनी वड़ी हुई है घीर सब तरह सुख के ही योग्य है, पर इस समय दु:ख में ह्वी हुई है। इसलिए के तुम्हारे अधीन हो कर जब सुख देखेगी तब सर्वधा वश में हो जायगी। हे राजन ! मेरी राय में ते। यही उपाय ठीक है। राम की नज़र के सामने जाने से अनर्थ ही होगा। काम की सिद्धि यहाँ घर बैठे हो जायगी। उत्कंठित मत हुजिए। युद्ध न करने से बड़ा सुख मिलेगा।

दोहा।

प्राण सेन रचा तथा, विनिहं युद्ध जय तात। यश सुख लदमी लाभ पुनि, काहे तुम घवरात॥

### ६५ वाँ सर्ग । कुम्भकर्ण की युद्धयात्रा।

म्होदर की यह सलाह कुम्भकर्ण के। श्रच्छीन लगी। उसे उपट कर यह फिर रावण से कहने लगा— ''माई! श्राज में दुए राम के। मार कर तुम्हारा घेर भय दूर कर दूँगा। तुम वेर-रहित हो कर सुखी होगे। देखेा, वीर मनुष्य विना पानी के वादलों की तरह दूया नहीं गरजते। श्राज मेरा गरजना तुम मेरे युद्ध-कर्म से देखेगो। वहादुर श्रादमी श्रपनी प्रतिष्ठा वढ़ाने की इच्छा नहीं रखते, किन्तु कर्तव कर दिखला देते हैं। हे महोदर! कादर, बुद्ध रहित श्रीरूष्ट श्रपने को पण्डित माननेवाले राजाश्रों को तुम्हारी यह सलाह श्रच्छी लगेगी। तुम्हारे समान श्रोछी बुद्धिवाले, मीठी वोलीवाले श्रीर राजा के मन के श्रमुसार काम करनेवालों ने ही यह काम बिगाड़

दिया। देखेा, लङ्का में केवल राजा ही रह गये हैं। ख़ज़ाना वरवाद हो गया छै। सेना सव मारी गई। तुम्हारे समान ऊपर से मित्र-भाव दिखलानेवाले स्रमित्रों ने ही यह दशा कर दी। हे राजन ! अब मैं युद्ध के लिए सैं।र शत्रु की जीतने के लिए तैयार हो गया। आज मैं तुम्हारी दुनीति की शान्त कर दूँगा।

क्रम्भकर्ण की वातें सुन कर रावण हुँस कर कहने लगा-हे क्रम्भकर्ग ! यह महोदर राम से डर गया है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। हे प्यारे ! यह युद्ध करना नहीं चाहता। अव आज सुहृद्-भाव से ग्रीर बल के प्रभाव से तुम्हारे समान मेरा कोई नहीं है। भ्रव तुम शत्रु की मारने श्रीर विजय पाने के लिए रवाना हो जास्रो। मैंने इसीलिए तुम को जगवाया था श्रीर राचसों के खड़ने का समय भी यही है। हाथ में फन्दा लिये हुए यमराज की तरह तुम द्वाथ में शूल लेकर जाओ और वानरों की तथा सूर्य की तरह तेजस्वी दोनों भाइयों की खा जाश्रो। हे भाई, तुम्हारी तो सूरत देखकर ही बानर भाग जायँगे श्रीर दोनों भाइयों के हृदय मारे डर के फट जायँगे। इस तरह क़ुम्भकर्या से भ्रपना मत्तलव कह कर रावण ने भ्रपना पुनर्जन्म माना। एक तो वह क्रम्भकर्ण के वल का अन्दाज़ा जानता था, दूसरे उसका उत्साह देख कर वह निर्मेल चन्द्रमा की तरह बहुत खुश हुआ।

श्रव कुम्भकर्ण ने काले लोहे से बना हुआ श्रिपना बड़ा भारी शूल उठाया। सोने से सजा हुआ वह शूल इन्द्र के बज के तुल्य भारी श्रीर देव, दानव, यस, गन्धर्व तथा नागों की छेदनेवाला था। वह लाल माला से भूषित त्रिशूल श्रिम की चिनगारियाँ फेकता हुआ, शत्रु के रुधिर से लाल

लाल रँगा हुआ था। इस शूल को हाथ मैं लेकर वह कहने लगा-"हे राजन्! मैं अकेला ही जाऊँगा, सेना का कुछ काम नहीं है। मैं इस समय भूखा भी हूँ इसलिए वानरों की खाजाऊँगा।" कुम्भकर्ण की बातें सुन कर रावण ने कहा - "नहीं भाई, शूल ग्रीर मुहरों से लड़नेवाले सेना के वीरों की साथ लेते जाग्रो। क्योंकि वानर वड़े वली, शूर, श्रीर उद्योगी हैं। कहीं ऐसान हो कि वे तुमको मस्त देख कर दाँवों से काट कूट कर ठिकाने लगा दें। इसलिए बड़ी लड़ाकू सेना साथ लेकर शत्रुओं को मारो ।'' इतना कह कर रावण अपने आसन् से उठा ग्रीर मिण की माला लेकर उसने कुम्भकर्ण की गर्दन में डाल दी। रावण ने उसकी बाजूबन्द, श्रॅग्ठियाँ, धच्छे श्रच्छे चमकीले मूषण, चन्द्रमा के समान चमकीले हार श्रीर ग्रन्छी सुगन्धित फूलों की मालाएँ तथा देाने। काने। में कुण्डल पहना दिये। उस समय सोने के बाजू (केयूर) ग्रीर दूसरे श्रामू-षयों से शोभायमान बड़े बड़े कानों वाला क्रम्भ-कर्ण हवन की हुई श्रिप्त की नाई जान्वल्यमान हो गया। उसकी कमर मैं कर्धनी का काला डेारा देखने में ऐसा जान पड़ता या मानों समुद्र से अमृत मथते समय साँप से लपेटा हुआ मन्दराचल हो। कुम्भकर्ण ने साने का बना हुआ बड़ा भारी कवच पहना। इस कवच की चमक विजली की सी थी। वह ग्रपने तेज के स्वभाव से दमक रहा था। उस का भेदन कोई न कर सकता था। यहाँ तक कि उसमें हवा भी न जा सकती थी। इस कवच को पहनने से सन्ध्या समय के बादलों से रॅंगे हुए हिमालय पर्वत के समान कुम्भकर्ण की श्रंपूर्व शोभा हुई। सब ग्रंगों में भूषण पहने हुए ग्रीर हाथ में शूल लिये हुए वह राजस उस समय ऐसा देख पड़ता था जैसे तीन पैर पृथिवी के नापने मेँ नारायण देख पड़ते थे।

अव कुम्भकर्ण भाई से मिला । उसकी प्रदिचिणा करके ग्रीर इसे प्रणाम कर वह युद्ध के लिए चला। रावस ने उसे अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिये स्रीर शङ्ख तथा तुरही वजवा कर विदा किया। उसके साध अच्छे हथियारों वाली सेना चली । वड़े वड़े राचस हाश्रियों श्रीर सेघ के तुल्य गरजते हुए रथों पर चढ़ कर चतुरंगिशी सेना साथ ले कर चले। वाक़ी राचस साँप, ऊँट, गहहा, सिंह, हाथी, मृगश्रीर पिचयों पर चढ़ कर उसके साथ गये। उस समय उस के ऊपर फूलों की वर्षा की गई। सिर पर छाते के लगने से शोभायमान, बड़ा तेज़ शूल लिये हुए, महादारुण रुधिर के गन्ध से मस्त, देव श्रीर दानवों का शत्रु वह कुम्भकर्ण लङ्का से निकल पड़ा। इसके साथ वहुत से पैदल राचस भी थे। वे वड़े गरजनेवाले, महावली राचस, हाथों में शस्त्र लिये थे। उनकी श्रांसे लाल लाल थीं। वे वड़े लम्बे चौड़े, ग्रीर नीले भ्रंजन के डेरके समान देख पड़ते थे। वे शूल, तलवार, परश्वध, भिन्दिपाल, परिघ, गदा, मूसल और तालस्कन्ध नामक श्रक्षों को श्रीर फेकने के ख़ास ख़ास हथि-यारों को उठाये हुए थे। युद्ध-यात्रा के समय क्रम्भ-कर्ण का रूप अद्भुत भयंकर श्रीर दारुण देख पड़ता या। इसके शरीर की चौड़ाई सौ धनुष (चार सौ हाथ ) थ्रीर उँचाई छ: सौ धनुष (दे हज़ार चार सौ हाय ) थी। गाड़ी के पहियों के समान भयङ्कर उसकी आँखें थीं। वड़े पर्वत के आकारवाला वह राचसों के साथ मिल कर चला। उस समय वह जले हुए प्रवेत की नाईं दिखाई पड़ता था। वह

हुँस कर राज्यसें से कहने लगा—"देखा, भाज में वानरी सेना की ऐसे भसा कर डालू गा जैसे अप्नि पतङ्गों को भसा कर देती हैं; परन्तु वे वेचारे तो हमारी कुछ भी हानि नहीं करते। वे तो हमारे जैसे लोगों के नगरों और फुलवाड़ियों के भूपण हैं। हमारे नगर की घरनेवाले तो वे दोनों भाई हैं। उनकी मार डालने से सब मरे ही से हैं। इसलिए में उन्हीं दोनों को मारूँगा।" कुम्भकर्ण की इस तरह वाते सुनकर उसके साथ के राज्यस ऐसे गरजे मानों समुद्र की खलवला देंगे।

कुम्भक्षणे को चलतं समय वड़े अशकुन हुए। उन्का ग्रीर विजली के साथ बादल लाल दिखाई देने लगं। भूकम्प हुन्ना। घोर रूप गिदड़ियाँ मुँह में क्रॅगारे क्रीर घास के तिनकों के प्रास लिये हुए ज़ोर से चिछाने लगीं। पन्नी उलटी प्रदिचणा करने लगे। एक गोध इसके शृत पर आ गिरा। इसकी वाई भ्राँख भ्रीर भुजा फड़कने लगी। जलती हुई वड़ी भारी उरका भयङ्कर शब्द के साथ श्राकाश से इसके सामने गिर पड़ी। सूर्य की चमक जाती रही। श्रमुखकारी हवा चलने लगी। इन सब उत्पातां की श्रीर ज़रा भी नज़र न करके मृत्यु का भेजा हुआ कुम्भकर्ण चला ही जाता था। पर्वताकार कुम्भकर्ण पैदलही किले की दीवाल लॉघ कर वाहर आया ते। उसने मेघमण्डल के समान वानरी सेना देखी। वे वानर, पर्वताकार राचस को देखते ही, हवा से उड़ाये हुए वादलों की तरह चारों ख्रीर भागने लगें। वानरों की सेना की भागते देखकर कुम्भकर्ष खूद ज़ीर से गरजा। उसकी गर्जना सुनते ही बहुत से बानर मूर्च्छित होकर ज़मीन पर ऐसे लोट पाट हो गये जैसे जड़ से कटे हुए वृत्त धमाधम गिरते हैं।

#### दोहा ।

भये त्रास-वश कपि सकल, कुम्भकर्ण कहँ देखि। जिमि युगान्त महँ रुद्र कहँ, काल दण्डघर पेखि॥

### **६६ वाँ सर्ग ।** कुम्मकर्ण का युद्ध ।

त्र्राव कुम्भकर्ण विजली की कड़क की तरह श्रपनी गर्जना से गाज गिरने की सी सूचना कराता श्रीर पर्वतें को ढहाता हुश्रा सा सेना में जा पहुँचा। उसको देखते ही बानर चारी स्रोर भागने लगे। नील, नल, गवाच श्रीर क्रुमुद की भागते देखकर श्रंगद ने कहा--''हे वानरा ! तुम श्रपने पराक्रम श्रीर कुल की भूल भूल कर इस तरह भाग रहे ही जैसे छोटे छोटे वानर भागते हैं! वाह! क्या श्रपने प्राण वचाना चाहते हो ? देखा, यह राजस वड़ा योद्धा नहीं है। इसकी तो सिर्फ़ सूरत डरावनी है। यह राजसों की श्रोर से एक मात्र विभीषिका (डरानेवाली) मात्र है। हम लोग अपनी वहादुरी से इसका विध्वंस कर डालेंगे। तुम सब लीट प्राम्री।" ग्रंगद की वात सुन कर वे बड़े कष्ट से लौटे। फिर बृच ले लेकर वे युद्ध के लिए तैयार हुए। क्रोध में भर कर, पागल हाथी की नाई, वे क्रुम्भकर्ण पर चोटें करने लगे। उस समय वह वड़ं बड़े पर्वत के शिखरेंा, वड़ं बड़े पत्थरें। श्रीर फूले हुए र्वड़े वड़े प्रजों से मारा जाता था; पर उसने ज़रा भी चूँ तक नहीं की। उलटे वे पत्थर श्रीर वृत्तही उसके शरीर की टकर खाकर दूट फूट कर ज़मीन पर गिर पड़ते थे। उस समय वह बानरी सेना का ऐसा नाश कर रहा था जैसे प्राग जङ्गल का नाश करती है। बहुत से प्रधान बानर खून से सने हुए संग्राम-भूमि
में इस तरह से। गये मानों लाल फूलवाले वृच पड़े
हों। उसकी मार से वानर इतने ज़ोर से भाग रहे
थे कि उनकी अपने पैरें। तले की किसी चीज़ का
ख्याल भी न होता था। कितने ही बानर ते।
समुद्र में जाकर कूद पड़े; बहुत से जङ्गलों में भाग
गये और बहुत से जिस रास्ते से इस पार आये थे
उसी रास्ते पर भागते चले जाते थे। बहुत से
मारे डर के गड्ढों में घुस गये और उनके मुँह का
रङ्ग बदल गया। भालू पर्वतों और वृच्चों पर चढ़
गये। बहुत से गिर पड़े और बहुत से वहाँ खड़े
भी न रह सके। बहुत से मुदें की तरह ज़मीन
पर सो। गये।

जब श्रङ्गद ने बानरें। की भागते देखा ते। लल-कार कर कहा-अच्छा, अव तुम ठहर जाग्री; इम युद्ध करेंगे। तुम लोग भागकर कहाँ जान्नोगे ? समस्त पृथ्वी घूमोगे ते। भी तुम्हें ठौर मिलना कठिन है, इसलिए लौट श्राभ्रा। क्या तुम प्राण बचाकर भागे जाते हो ? तुम तो वड़े वेगवान् श्रीर पराक्रमी कहलाते हो ! अरे ! हथियार छोड़ कर भागे जाते हो। तुमको इस तरह देखकर तुम्हारी खियाँ तुम्हारी हँसी करेंगी। फिर तुम ते। ऐसे कुल में पैदा हुए हो जो बहुत विस्तृत ग्रीर बड़ा कहलाता है। तुम छोटे बानरों की नाई क्यों भागे जाते हो ? हे छोटी बुद्धिवालो ! तुम तो ऐसे डर गये हैं कि श्रपना वल छोड़कर भाग रहे हो। चार मनुष्यें के सामने तुमने जा वड़ी बड़ी वाते मारी थीं वे इस समय कहाँ गई ? तुम तो बड़े ज़ोर से डींग हाँकते थे ग्रीर उसीमें अपनी भलाई समभते थे। अरे वीर वानरे। ! युद्ध में खरपेक मनुष्य की बड़ी निन्दा सुनी जाती है। लोग कहते हैं कि जो युद्ध में डर कर भाग जाने उसके जीवन को धिकार है। इस-लिए तुम अच्छे मनुष्यों के मार्ग पर चलो। भय छोड़ दो। चिन्ता ही क्या है? अन्त में बहुत होगा ते। यही कि हम मारे जानेंगे छीर ज़मीन पर सो जायँगे। ऐसा होने पर हम उस ब्रह्मलोंक की प्राप्त करेंगे जो डरपोंकों को मिलना कठिन है। यदि हम शत्रु को मारेंगे तो संसार में नाम होगा। हे बानरों! मारे जाने पर भी हम वीरों के लोक के ऐश्वर्य की भोगेंगे। यह कुम्भकर्ण राम को पाकर जीता हुआ न जायगा, जैसे जलती हुई आग की पाकर पतंग की कुशल नहीं होती। देखें।, भाग कर जे। हम अपने प्राग्य बचानेंगे तो लोग यही कहेंगे कि एक कुम्भकर्ण ने बहुतों को मार कर भगा दिया। ऐसा होने से हमारी कीर्त्ति नष्ट हो जायगी।

ग्रंगद के इस तरह समकाने पर भागते हुए वानरों ने श्र्र मनुष्यां से निन्दित वात कही— ''भाई! कुम्भकर्ण ने हमको बहुत सारा इसिलए यह समय हमारे ठहरने का नहीं है। हम तो जाया। हमको प्राण प्यारा है।" इस तरह कह कर वे कुम्भकर्ण की देखते हुए भागं चले जाते थे। परन्तु ग्रंगद ने फिर भी बड़े प्रयत्न से उन्हें समका बुमाकर और प्रादर-सत्कार करके लीटाया तथा उनको प्रसन्न किया। तब वे बालिपुत्र की ग्राहा पर ठहरे। फिर ऋषम, शरम, मैन्द, धूस्न, नील, कुमुद, गवाच, रम्भ, तार, द्विविद, पनस, श्रीर वायुपुत्र, ये सब दुबारा युद्ध के लिए तैयार हुए।

दोहा ।

कुम्भकर्ण कहँ देखि सब, बानर भागे जानि। बालिपुत्र रण-बाँकुरा, फिर सनमाने ग्रानि॥

### ६७ वॉ सर्ग । कुम्भकर्ण का महाघोर युद्ध करना श्रीर मारा जाना ।

न्प्रङ्गद की वातें सुनकर सब वानर लीट आयं श्रीर युद्ध करने के लिए तथार हाकर श्रपने श्रपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। श्रंगद कं समभाने से श्विर-चित्त श्रीर प्रसन्न हो, मरने का निश्चय करके, वे घार युद्ध करने लगे। उन्होंने वृचों भीर पर्वतशिखरें। की ख्वाड़ ख्वाड़ कर क्रुम्भकर्ण पर धावा किया। कुम्भकर्ण भी श्रपनी गदा उठाकर चारों श्रीर से वानरें की मारनं लगा। उसकी मार से सात सी, भाठ सी भीर इज़ार इज़ार वानर चूर होकर ज़मीन पर से। गये। फिर वह श्राठ, दस, सोलह, बीस श्रीर तीस वानरें की उठाकर खाने लगा। वह खाते खाते इधर उधर ऐसा दौड़ रहा घा जैसे गरुड़ सापों का सात हुए इधर उधर डोलते फिरते हैं। अब बानर बड़ी कठिनाई से धीरज धर कर हाथों में वृत्त भीर पर्वतों को लं लंकर संप्राम में खड़े हुए। फिर द्विविद ने एक पर्वत उखाड़ कर हाथ में लिया भीर लटकते हुए वादल की तरह दीड़ कर कुम्भकर्ण पर वंड़े ज़ीर से फेंका। परन्तु वह कुन्भकर्ण तक न पहुँच कर राचसी सेना में जा गिरा। उसने भोड़ों, हािषयों श्रीर रधें को चकनाचूर कर ढाला। इसके बाद किप ने फिर भी एक पर्वत-शिखरे उसकी सेना पर चलाया। उससे भी बहुत से घोड़े, रथ भीर सारिथ नष्ट हुए। भ्रव उस युद्धभूमि में राचसों के ख़ुन से कीचड़ मच गई। वहाँ ख़ुनही ्खन दिखाई देने लगा। रधी राचस भी वड़े काल

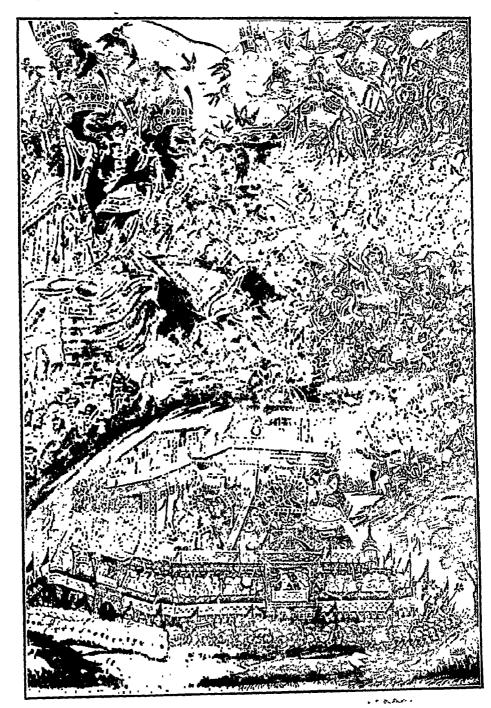

कुम्भकर्ण-वध ।

•

के समान गरजते हुए वाणों से वानरों के सिर काट डालते भीर वड़ा डरावना शब्द करते थे। वानर भी वड़े वड़े वृत्तों से रथों, घोड़ों, हाथियों, कॅटों भीर रात्तसों की पीस डालते थे।

इतने में इनुमान श्राकाश में खड़े होकर कुम्भ-कर्ण के सिर पर पर्वत के शिखरों की, पत्थरों की, श्रीर श्रनेक तरह के वृत्तों की वर्ष करने लगे। परन्तु वह अपने शूल से उन वृत्तों और पर्वतों की चूर करता जाता था। थोड़ी देर में वह राचस शूल लिये वानरी सेना पर भापटा। उसी समय वायुपुत्र हनुमान एक पर्वत लेकर उसके पास श्रा खड़े हुए। उन्होंने शिखर से उसे ख़ुव मारा। उसकी चेाट से वह घवरा गया श्रीर रुधिर तथा चरवी से नहां दिया। तंत्र उसने भी विजली के समान अपने शूल से इनुमान की छाती में इस प्रकार चेट की, जैसे श्राग से जलता हुआ पर्वत भ्रपने शिखर को फेके; या जैसे खामिकार्त्तिक ने श्रपनी शक्ति से कींचपर्वत की फोड़ा था। शूल की चाट से धनुमान की छाती विदीर्थ होगई। वे बहुत विद्वल होगये, मुँह से रुधिर निकलने लगा। फिर वे बड़े ज़ोर से प्रलय समय के मेघ की नाई गरज उठे। ह्नुमान् को पीड़ित देखकर राचस वड़ा हर्प-नाद करने लगं श्रीर वानर दुखी हुए। वे डर कर कुम्भकर्ण के पास से भागने लगे। भ्रव नील ने सेना को समभ्ताया श्रीर एक पर्वत का दुकड़ा क्तिम्भक्षर्ण के ऊपर फेंका। उसे घाते देख, उसने घूँसे से उसका चूरा कर डाला। घूँसे की चीट से पर्वत के दुकड़े में से चिनगारियाँ ग्रीर ज्वाला निकल पड़ी।

श्रव तो ऋपभ, शरभ, नील, गवाच, श्रीर

गन्धमादन ये पाँचों वीर बानर कुम्भकर्ण पर टूट गये; धीर पर्वतों, वृत्तों, लातों श्रीर मुक्तों से उसे मारने लगे। परन्तु इन सब की मार की वह सुख-स्परी ही सम्भता था। इसके बाद उसने अपनी दोनों भुजाश्रों से ऋषभ की ऐसा दवाया कि वह बहुत पीड़ित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा श्रीर उसको मुँह से खून बहने लगा। फिर राज्ञस ने घूँसे से शरभं को, घूँटे से नील को धीर थपेड़े से गवाच की मारा जिससे वे सब बानर पीड़ित हो मुच्छित होगये श्रीर रुधिर से नहा उठे। वे ज़मीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे कटे हुए टेसू के बृच गिर पड़ते हैं। मुख्य बानरों की परास्त हो गिरते देख कर हज़ारों बानर एक साथ कुम्भकर्ण पर दूट पड़े। वे पर्वताकार राचस के ऊपर कूद कर चढ़ गये और दाँतों से उसे काटने लगे। उन्हें ने उस समय नाखूतों, दाँतों, घूँसें। ग्रीर भुजाग्री से राचस की विदीर्ग कर डाला। जब उस पर बानर चढ़ गये तव वह ऐसा मालूम होता या मानें अपने ऊपर त्तरी हुए वृत्तों से पर्वत शीभायमान हो। अब वह दोनों भुजान्नों से वानरों को पकड़ पकड़ कर पङ्का मारने लगा। परन्तु उसका मुँह एक पाताल ही था। वानर उसकी नाक के छेदों से श्रीर कानों से निकल भ्राये। फिर भी उसने बानरों का खाना श्रीर क्रोधपूर्वक उनकी मारना नहीं छोड़ा। वह वानरी सेना में मांस स्रीर रुधिर का कीचड़ करता हुम्रा, प्रज्वलित कालाग्नि की नाई, घूमने लगा। जैसे हाथ में वज ितये इन्द्र और फाँसी लिये मृत्य देख पड़ती है उसी तरह शूल लिये हुए क्रम्भकर्ण मालूम पड़ता था। जैसे गरमी में सूखे जङ्गल की श्राग जला डालती है वैसे ही कुम्भकर्ष बानरी सेना को जला रहा था। अब तो फुंड के फुंड मारे जाने पर बानर बहुत डर गये और बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगे। उसने बहुतेरे बानरों को मार गिराया। जो बच रहे वे बड़े दुखी थे। किसी तरह सचेत होकर वे श्रीरामचन्द्रजी की शरण में गये।

वानरों की इस तरह भागते देख हाथ में पर्वत का एक खण्ड लेकर अंगद कुम्भकर्ण पर दे। हे। वे वार वार गरजते तथा कुम्भकर्ण के साथी राजसीँ को भय दिखलाते जाते थे। बड़ी जल्दी जाकर उन्होंने बड़े ज़ोर से वह दुकड़ा कुम्भकर्श के सिर पर पटक दिया। उसकी चोट खाकर वह रांचस क्रोध से प्रज्वलित हो अंगद के ऊपर दौड़ा। अपनी बड़ी गर्जना से बानरें को डरवा कर उसने अपना शूल अंगद पर चलाया। अंगद भी बड़े पैंतड़ेबाज़ थे। इन्होंने उसकी चाट वचाकर श्रीर कूद कर क्रम्भकर्ण की छाती में एक लात मारी। लात की चेट से वहं पर्वताकार राक्तस मूच्छित होगया। जव थोड़ी देर में वह सावधान हुआ तब उसने हँस कर श्रंगद को एक मुका मारा। इस मुक्के के मारे वे मूर्च्छित हो जमीन पर गिर पड़े। इनकी मृच्छित देखकर ज्ञम्भकर्ण शूल लिये सुप्रीव पर दौड़ा। राच्तस को भापटते देखकर सुप्रीव कूदे श्रीर एक पर्वत का टुकड़ा उखाड़ कर उसे घुमाते हुए वे कुम्भकर्या पर दौड़े। उस समय कुम्भकर्या अपने शरीर को फैला कर सुमीव के पास खड़ा होगया। तब सुप्रीव ने कहा—ग्ररे राचस ! तूने बहुत वीरों को मार गिराया ग्रीर बड़ा कठिन काम किया। तुने सेना की भचण कर डाला और वड़ी कीर्ति पाई। ग्रन वानरें की छोड़ दे। छोटों से क्या लड़ता है! मेरे इस पर्वत का एक प्रहार सह।

सुग्रीव की बाते सुन कर राचस ने कहा—हे कपे! तू प्रजापति का पात्र, ऋचरजा बानर का पुत्र है तथा धेर्य श्रीर पुरुषार्थवाला है; इसी से गरज रहा है।

राज्ञस की वात सुनकर कपिराज ने उस वज्र-तुल्य पर्वतशिखर की क्रम्भकर्ण की छाती पर दे मारा। परन्तु वह शिख़र उसकी वड़ी छाती से टकरा कर चूर चूर होगया। यह देख कर वानर वड़े दुखी हुए ग्रीर राज्ञस खिलखिलाने लगे। फिर पर्वत की चाट से कुद्ध हो वह मुँ इ वाकर गरजा श्रीर ग्रपना शूल घुमा कर उसने सुग्रीव पर चलाया। सुत्रीव पर उस शूल को भाते देख इनुमान् ने कृद कर वीच ही में उसे पकड़ कर तीड़ डाला। यह वड़ा श्रद्भुत काम हुआ। क्योंकि हज़ार भारक्ष लोहे से वने हुए शूल के दी दुकड़े वायुपुत्र ने सहज में कर दिये। इनुमान की यह बहादुरी देख वानरी सेना ख़ुशी में फूल कर शोर करने लगी श्रीर चारों श्रीर से घिर श्राई। इनके सिवा श्रीर श्रीर बानर भी ख़ुश होकर सिंहनाद करने श्रीर वायुपुत्र की सराहना करने लुगे। अब कुम्भकर्ण ने शूल को टूटा फूटा देखकर ऋद हो लङ्का के पर्वत से एक दुकड़ा उखाड़ कर उससे सुग्रीव की मारा। उसकी चीट से वे अचेत हो ज़मीन पर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर राज्ञस हर्ष-नाद करने लगे। हवा जैसे अपने ज़ोर से मेघेाँ को उड़ा देवी है इसी तरह कुम्भकर्ण ने बानरराज को गिरा कर फिर उन्हें दोनों हाथों से डठा लिया। सुप्रीव का श्राकार भी महाघार मेघ के तुल्य था, श्रीर राचस भी पर्वताकार था। ग्रव वह उनकी

क एक भार अढ़ाई मन का होता है।

लेकर चला। उस समय ऐसा मालूम हुन्ना मानें रिखरों सहित मेरु पर्वत चलता हो। राचस उसकी प्रशंसा कर रहे ने भीर वह सुमीव को लिये हुए चला जाता था। इधर नानरराज के पकड़े जाने से देवता लोग विस्मित हो कोलाइल कर रहे ये भीर उधर वह इन्द्र का शत्रु इन्द्र के तुल्य परा-क्रमी सुमीव को लिये हुए श्रपने मन में सोचता जाता था कि इसके मारेजाने से वाकी इसके साथी मारे गये ही के समान हैं। उधर वानरी सेना भी सुमीव की वैसी दशा देखकर भाग चली।

हतुमान् सोचने लगे कि श्रव सुक्ते क्या करना चाहिए। इस समय जो न्याय्य है वही मैं कहाँगा। वह यह कि मैं पर्वताकार वनकर इस राज्ञस को मार गिराऊँगा धीर उससी वानरराज की छीन ् लूँगा । उस वक्त ये घानर ख़ुश हो जायँगे । श्रयवा यह प्रयत्र करना ही क्यों चाहिए। वे स्नाप ही प्रपनं की छुड़ा लेंगे। चाहे देवता, देत्य या नाग से भी वे पकड़ जायेँ तो भी वे ध्रपने की छड़ा सक्तं हैं। परन्तु श्रय तक वे कुछ भी सगवगाते क्यों नहीं। इसका कारण यह मालूम होता है कि उन्होंने क्रम्भकर्ण के हाथ से पहाड़ की वड़ी भारी चाट खाई है। फिर भी थाड़ी ही देर में वे सचेत हा ग्रयन निए श्रीर वानरों के विषय में जा हित की वात होगी वही करेंगे। मैं तो उनको छुड़ा सकता हूँ, पर पीछे से उनकी इससे बुरा लगंगा। े वे अप्रीति मानने लगेंगे श्रीर यशे में वट्टा लगेगा। श्रव घोड़ो देर इन्तज़ार फरूँगा श्रीर छूटने पर चनका पराक्रम भी देखुँगा । तत्र तक इन वानरें। को समभाना भ्रच्छा होगा। इस तरह सोचविचार कर ष्टनुमान् तितर वितर हुई सेना की ठिकाने ले श्राये।

उधर जुम्सकर्ण हाथ पर फेंकते हुए वानराज की लिये हुए लङ्का में पहुँचा। वहाँ अटारियों के, राजमागों के, सामान्य घरों के छीर फाटक पर रहनेवाले मनुष्यों ने, कुम्सकर्ण की तारीफ़ कर उस पर फूलों की वर्ण की। उस समय वहाँ के राजमार्ग सुगन्धित चीज़ों से छीर लावा तथा ठंडे पानी से सींचे गये थे। इसलिए धीरे धीरे उनकी ठण्डक पाकर महावलवान सुप्रीव कप्ट से कुछ सचेत हुए। उन्होंने अपने की कुम्सकर्ण की बग़ल में देखा छीर राजमार्ग की छीर हिए की। अब वे बार वार मन में सोचने लगे कि इस समय मुसे क्या करना चाहिए। इसने मेरा चड़ा भारी तिरस्कार किया, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। अब मैं ऐसा काम करूँगा जिससे वानरें की भलाई छीर इप्टसाधन हो।

इस तरह सोच विचार कर सुप्रीव ने अपने '
पैने पैने नाख्नों से ते। उसके कान और दाँतों से
उसकी नाक काट कर गिरा दी और पैरें। के नाख्नों
से उसकी दोनों भ्रोर की पसिलयाँ विदीर्थ कर
डालों। उस समय कुम्भकर्थ नाक भीर कान
देनों से रहित होगया। शरीर भी उसका श्रयन्त
विदीर्थ हो गया। वह मेद श्रीर रुधिर के मारे
नहा उठा। श्रपनी द्युरी हालत देख कर वह सुप्रीव
को पकड़ कर ज़मीन पर पीसने लगा। उसके
साथी राचस भी उन पर चेट करने लगे। परन्तु
वे भी लड़ने में एक ही थे। उसके हाथ से छूटकर
गेंद की तरह वे श्राकाश में उड़ गये श्रीर राम के
पास श्रा पहुँचे।

वह दुए राज्ञस नकटा धीर बूचा होकर इस तरह ख़्न वहा रहा था जैसे पर्वत भ्रपने भरने की वहाता है। उस समय वह रुधिर से सना हुआ

ग्रीर खून के फुहारे उड़ाता हुआ सन्ध्या के काले बादलों की नाई देख पड़ता था। मारे डाह के वह फिर लड़ने के लिए चला। भ्रथने को शस्त्ररहित देख उसने एक बड़ा भारी मुद्गर हाथ में लिया। वह वानरों की सेना में घुस गया। प्रतय-काल की भ्राग की नाई वह वानरें का खाने लगा। उस समय वह केवल बानरेाँ ही की न खाता था किन्तु राचसौँ, पिशाचों श्रौर भालुश्रों की भी पकड़ पकड़ कर मुँह में डालने लगा। क्यों कि उस समय वह रुधिर ग्रीर मांस का भूखा था। उसे ग्रपने ग्रीर पराये सूफ नहीं पड़ते थे। जी हाथ में झा गया उसी को उसने चवा डाला। एक, दो, तीन या बहुत से बानरें को वह राचसें सहित एकही हाथ से जल्दी मुँह में डाल लेता था। वीर बानर वड़े वड़े पर्वतशिखरों श्रीर वृत्तों से उसे मार रहे थे। उसके शरीर से मजा श्रीर रुधिर बरावर वह रहा था पर वह खाता ही जाता था।

अव वानर हर कर रामचन्द्र की शरण में गये और कहने लगे—''प्रभा! कुन्भकर्ण हम लोगां की खाता हुआ इधर उधर दींड़ रहा है। सात, आठ, बीस, तीस और सी बानरों को पकड़ पकड़ कर खा लेता है। इसकी दशा देखिए कि मेद, मजा और रुधिर से तो नहा उठा है और उसके कानों पर अतिंड़ियाँ लटक रही हैं, फिर भी तीखे दाँत बाये हुए शूल बरसा रहा है, मानों थुग के अन्त का काल हो।" उस समय लच्मण कुद्ध हो गोह के चमड़े से बने हुए अङ्गुलित्राण (दस्ताने) पहन कर युद्ध करने लगे। उन्होंने कुन्भकर्ण की सात वाण मारे। फिर और भी वाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाये। वे भी विशेष बाण थे। उनसे वह राचस

क्रळ पीडित हुआ। फिर तदमण ने क्रोध में भर कर वाणों से उसकें सोने के वने हुए कवच की ऐसे ढक दिया जिस तरह सन्ध्या समय के मेघ की हवा डक लेती है। परन्तु वह पर्वताकार काला काला राचस वाणों से ढक जाने श्रीर पीड़ित होने पर भी, वादलों से ढके हुए, सूर्य की तरह शोभायमान हुआ। वह मेघ की गर्जना के समान गरज कर लहमण से छनादरपूर्वक कहने लगा-देखें।, मैं विना ही कप्ट को यमराज को जीत लेता हूँ। तुम निडर हो कर मुफ पर चीट करे। तुमने चीरता दिखला दी। क्योंकि जब मैं हाथ में शस्त्र लेता हूँ तब मृत्यु के तुल्य भयङ्कर हो जाता हूँ। उस समय मेरे पाम जो खड़ा भी रहता है वह भी धन्यवाद के येग्य है। युद्ध करनेवाले की ता वात ही क्या। देखेा. ऐरावत पर सवार ध्रीर देवताश्री से घिरे हुए इन्ट्र भी मेरे पास कभी खड़े नहीं रह सके । हे सुमित्रा-नन्दन ! श्राज में तुम्हारे वल श्रीर पराक्रम से वहत ्लुश हुआ। अब मैं तुमको शाबाशी दंकर राम के पास जाना चाहता हूँ। हे लूचमण ! में तुम्हारं वीर्य, वल ग्रीर पराक्रम से सन्तुष्ट हो गया। भव मैं केवल एक राम की ही मारना चाहता हूँ जिसके मारे जाने से सव मरे हुआें के समान हो जायँगे। यदि में राम की मार लूँगा ती फिर वचे हुआँ के साथ में अपने मधन करनेवाले पराक्रम से युद्ध करूँगा।

जव राचस ने स्तुति करके चुभती हुई वाते कहीं तब लच्मण हँसते हुए कोमल वाणी से बेलि-हे वीर! इन्द्र आदि देवता मेरे पराक्रम को नहीं सह संकते—इस प्रकार तुमने जो कहा वह ठीक ही कहा। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। भला हुआ

जो ध्राज मैंने भी तुम्हारा पराक्रम देख लिया। देखेा, पर्वत की नाई श्रचल ये ही रामचन्द्र खड़े हैं। इस तरह लच्मण की बात सुन कर वह राजस अनादर-पृर्वक उनका सामना छोड़ कर जुमीन को कँपाता हुआ राम के ऊपर दै। इ। उस समय उसकी अपनी श्रीर श्राते देख कर राम ने रैाद्र श्रख का प्रयोग किया श्रीर उसके हृदय में वड़े पैने पैने वाण मारे। परन्तु वह वाणों की चाट खाता हुआ भी रामचन्द्र के पास दै। इता ही रहा। क्रोध के मारे उसके मुँह से चिनगारियाँ निकल रही थीं। राम के श्रस्न से विंध कर उसने घड़ा भयङ्कर शब्द किया। क्रोध के मारे वानरें की खदेखता तथा उन्हें तितर त्रितर करता हुन्ना वह रामचन्द्र के ऊपर दीड़ा चला जाता था। परन्तु मार के पंखवाले बाणों ने उसकी छाती में घुस कर ऐसी पीड़ा पहुँचाई कि उसके हाथ की गदा छूट कर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ में जो ग्रीर ग्रीर ग्रस्थ वे भी ज़मीन पर गिर कर इधर उधर विखर गये। जव वह शखदीन हो गया तब घूँसों ग्रीर घपेड़ों से ही उसने नाश करना शुरू किया। लड़ते लड़ते श्री-राधव के बागों से उसके सब ग्रंग छिद गये ग्रीर वह ्ख़्न से नहा उठा। उसके शरीर से रुधिर ऐसे ज़ोर से वह रहा था जैसे पर्वत से भरना वहता है। फिर भी सारे क्रोध के, मूच्छित की तरह, वह वानर राज्य धीर भालुओं की खाता हुआ दीड़ रहा था। घोड़ी देर में उसने पर्वत का एक दुकड़ा टठा कर राम के उत्पर फेक दिया। राम ने सात वाणों से उसके दुकड़े कर के ज़मीन पर गिरा दिया। फिर धनुप चढ़ा कर वाणों से राम ने उसके सोने के बने कवचं की काट गिराया। वह कवच मेरु के एक

शिखर के तुल्य था जो चमक रहा था। जब वह ज़मीन पर गिरा ते। उसके नीचे दब कर दे। सी बानर मर गये।

उस समय लद्मण भी कुन्भकर्ण के मारने के लिए श्रनेक उपाय सोच रहे थे। उन्होंने रामचन्द्र से कहा-''महाराज ! इस समय यह राचस रुधिर की गन्ध से मतवाला हो गया है। न तो यह बानरों को पहचानता है ग्रीर न राचसों को। इसे अपने श्रीर पराये का कुछ भी ख़याल नहीं है। दोनों की ही पकड पकड़ कर खा रहा है। इसलिए अगर बानर छीर सेनापति, इकट्टे इसके शरीर पर चढ़ जायँ तो यह दुष्ट्युद्धि मारे बीभ्न के पीड़ित हो कर धीर वानरें की न मारेगा । ए लच्मण के मुँह से निकलते ही बानर खुश हो कूद कर उसके ऊपर चढ़ गये। परन्तु कुम्भकर्या ने कुद्ध हो बड़े ज़ोर से ऐसे भड़्भड़ा दिया जैसे दुष्ट हाथी हाथीवानीं को फेक देवा है। जब रामचन्द्र ने देखा कि राचस क्रोध से मतवाला हो गया है तब उन्होंने भ्रपना धनुप सजाया। वे कोध से लाल आँखें करके, मानें उसको जलाते हुए, वड़े वेग से उस पर दौड़ पड़े। साँप की नाई मज़बूत प्रत्यंचा से बँधे छीर सोने से चित्रविचित्र धनुष को हाथ में लेकर, क्रुम्भकर्ण से सताये हुए बानरों को समकाते और खुश करते हुए तथा वार्णों से भरे हुए तरकस की लिये हुए, वे रात्तस पर दौड़े। उस समय बड़े वड़े दुर्जय वानर महाराज की घेरे हुए साथ साथ चले। लद्माय भी पीछे पीछे चलने लगे। छागे जाकर राम ने देखा कि महावली कुम्भकर्ष मुकुट पहने श्रीर लाल शाँखें किये हुए वानरों को मार रहा है। वह सब के ऊपर दिगगज की तरह दौड़ रहा है। वह बानरों की खोजता फिरता है श्रीर राचस उसे घरे हुए हैं। श्राकार में वह विन्ध्याचल श्रीर मन्दराचल के समान है। सीने के वाजूवन्द पहने हुए है। वरसने वाले वादलों की तरह मुँह से रुघिर की घारा यहा रहा है। खून से सने हुए श्रोठों के दोनों किनारों को जीम से चाट रहा है। काल की नाई वानरों का मर्दन करता श्रीर महा प्रज्वित श्राग की तरह दिखाई दे रहा है।

इस दशा में उसे देख कर रामचन्द्र ने भ्रपने धनुष का टंकार किया। टंकार का शब्द सुनते ही उसे असहा हुआ। कोध के मारे जलता भुनता हुआ वह राम पर दौड़ा। हवा से उड़ाये हुए वादल की तरह राजस की आते देख कर रामचन्द्र ने उससे कहा-"हे राचसराज! श्राश्रो, खुशी से श्राश्रो; द्रुख मत करो। देखो, मैं धनुप लिये खड़ा हूँ। मैं राचसवंश का नाशकर्ता हूँ। घोड़ी देर में तुम्हें भी श्रचेत कर दूँगा।" राघत का इतना कहना सुनते ही उसने जान लिया कि यही राघव हैं। भ्रव ते। वह वड़े ज़ोर से खिलखिला कर हँसा श्रीर वानरों की तितर वितर करके रामचन्द्र पर दौडा। उस समय वह वादलों की कड़क की तरह ऐसे ज़ोर से हँसा कि जिससे वानरींका हृदय घरी गया। वह हैंसता हुआ रामचन्द्र से वेाला-"हे राम! तुम मुभे विराध न सममना; कवन्ध, खर,वाली श्रीर मारीच भी मुभी मत जान लेना। मैं जुम्भक ए हूँ। मेरा यह मुद्गर देखो । यह लोहे का वना है। इसीसे मैंने देवताओं ग्रीर दानवां को जीता है। विना नाक-कान का देख कर मेरा अनादर न करना। क्योंकि इनके कट जाने से मुभे कुछ भी कप्ट नहीं है। तुम मेरे ऊपर अपना - पराक्रम दिखलाग्री, फिर मैं तुम की खाऊँगा।

गर्वभरी क्रम्भकर्ण की वाते सुन कर रामचन् ने उस पर वज्र के समान वाग चलाये। परन्तु उनहं वह ज़रा भी न हिला श्रीरं न दुखी हुआ। श्राश्चर्ध है कि जिन वाणों से बहुत से राजम सारे गये थी। वाली भी एक ही वाण से मर गया उन्हीं वाण ने कुम्भक्षण के शरीर की कुछ भी पीड़ित न कर पाया । उस समय वह राज्य जलधारा की नाई वाणधारात्रों की पीता था भीर मुद्रर घुमा घुमा कर राम के वाणों के वेग की बचाता था। इसके बाद वह राज्ञस ख़ृत से सने हुए ग्रीर देव-सेना की डरानेवाले अपने मुद्रर की घुमा कर वानरों की सेना भगाने लगा। तब ते। रामचन्द्र ने वायव्य नामक ग्रस्न से वाण को श्रभिमन्त्रित करके, श्रीर उसकी भुजा को ताक कर, ऐसा मारा कि मुद्रर-सहित उसको भुजा कट कर ज़मीन पर गिर पड़ा। हाथ कट जाने पर वह बड़े ज़ोर से चिल्लाया। उसकी भुजा क्या घी, पर्वत का एक शिखर ही था। जब वह मुद्रर-सहित कट कर गिरी ते। उससे बहुत सी वानरें की सेना मर गई। जो वानर मरने से वच गये वे भी भ्रत्यन्त पीड़ित होकर किनारे खड़े हो गये और राम तथा क्रम्भकर्ण के भयदूर संवाम को देखने लगे । वह कुम्भकर्ण उस समय ऐसे पर्वत की नाई दिखाई देता था जिसकी चेाटी तलवार से काट ली गई है। । अब वह वायें हाथ से एक वृत्त उखाड़ कर महाराज पर भापटा। उस समय ऐन्द्राख का बाग लेकर रामचन्द्र ने उसके उस हाथ की भी काट गिराया। पर्वत के दुकड़े के समान उसका वह हाथ ज़मीन पर गिर कर छटपटाने लगा। उसके गिरने से चुत्त, पर्वत के पत्थर, वानर भौर वहुत से राज्ञस भी चूर चूर हो गये। फिरजव राम-

चन्द्र ने देखा कि वाँ हैं कट जाने पर भी वह राचस वड़ा शोर मचाता हुआ चला ही आता है तब उन्होंने श्रद्धीचनद्राकार देा वाण तरकस से निकाले ्रश्रार उनसे उसके दोनों पैर काट डाले। उस समय उसके पैर दिशायों, विदिशायों, गुहायों, समुद्र ग्रार लङ्का की प्रतिध्वनित कर तथा वानर ग्रीर राचसों की सेना का मर्दन करते हुए धमाके से गिर पड़े। इसके हाथ भी कट गये श्रीर पैर भी कट गये। अन्नवह राचस क्या करे! तव वह वड़वा-नल के समान मुँह फैला कर, गरजता हुआ, बड़े वेग से, चन्द्रमा पर राहु की नाई', राम पर दौड़ा। महाराज ने वड़ी तेज़ धारवाले सीने से भूपित वाणों से उसका मुँह भर दिया। मुँह भर जाने से बीलना ती उसका बन्द ही गया पर गले से एक तरह की घरघराइट निकलती थी। उस विक उसे मुर्च्छा भी श्रागई। श्रव रामचन्द्र ने सूर्य की किरण के समान जलता हुआ, ब्रह्मदण्ड भ्रीर मृत्यु के समान असछ, शत्रु का अशुभ करनेवाला, इन्द्र देवता वाला वड़ा पैना श्रीर हवा के तुल्य वेग से जानेवाला वाण निकाला धीर राचस पर छोड़ दिया। धनुप से छूट कर वह वाण दसों दिशाश्रों में प्रकाश करता थीर विना धुएँ की जलती हुई आग की नाई दिखाई देता हुआ वज के समान कुम्भक्तर्य पर चला। बड़े पर्वत् के शिखर के तुल्य दाँत वाये थार मनाहर हिलते हुए कुण्डली वाले राचस का सिर उस वाग्र ने जाकर इस तरह काट गिराया, जिस तरह वृत्रासुर का सिर वज्र ने काट गिराया था। कुण्डलों-सिहत कटा हुआ राचस का वह सिर ऐसा मालूम होता था जैसे सूर्योदय के समय आकाश में चन्द्रमा मालूम होता है-

श्रयीत् वह प्रभारहित हो जाता है। कटे हुए सिर ने लङ्का में उचट कर राजमागों के घर, फाटक श्रीर श्रटारियों की भी गिरा दिया। हिमालय के समान उसका घड़ समुद्र में गिरा। वहाँ बहुत से प्राहें, मछलियों श्रीर साँगों की मथता हुआ वह ज़मीन में घुस गया।

नाह्यणों श्रीर 'देवताश्रों के शत्रु कुम्भकर्ण के मरते ही भूमि ग्रीर पर्नत थरथरा उठे। देवता हर्षपूर्वक ज़ोर से बोलने लगे। देवर्षि, महर्षि, नाग, देवता, भूतगण, गरुड़ ग्रादि पत्ती, गुह्य, यत्त श्रीर गन्धर्व-ये सब रामचन्द्र के पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए। क्रम्मकर्ण के मारे जाने से उधर राचराज के बड़े वड़े वन्धुलोग 'हाय हाय' करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लुगे। वे रामचन्द्र की देख कर ऐसे डर गये जैसे सिंह की देख कर हाथी डर जाते हैं। देवलोक के श्रन्धकार के तुल्य कुम्भकर्ण की मार कर बानरी सेना में रामचन्द्र की ऐसी शोभा हुई जैसे राहु के मुँह से छूटे हुए चन्द्रमा की शोभा होती है। वीर वानरों के मुँह खिले हुए कमल की नाई देख पड़ने लगे। वे सब रामचन्द्र की स्तुति करने लगे। देव-सेना का मर्दन करने वाले दुष्ट राचस की, जो बड़े वड़े युद्धों में कभी हारा न या, मार कर रामचन्द्र भी इस तरह बड़े प्रसन्न हुए जिस तरह बृत्रासुर को मार कर इन्द्र प्रसन्न हुए थे।

### द्ध⊏ वाँ सर्ग । रावण का विलाप ।

श्रव राचसों ने श्राकर कुम्भकर्श के मारे जाने का हाल रावण को थें सुनाया—हे राजन्! काल के तुल्य वह तुम्हारा भाई कुम्भकर्श मारा गया। महाराज! वह बानरी सेना की भगा कर, वानरीं की खाकर ग्रीर थोड़ी देर तप करके राम के तेज से शान्त हो गया। हे राचसाधिप! उसका ग्राधा शरीर समुद्र में जा पड़ा। उसके नाक ग्रीर कान बानरों ने काट डाले। उसके कुछ श्रङ्गों ने ग्रपनी लङ्का के द्वार की रोक दिया। श्रापका वह भाई राम के बाणों से पीड़ित तथा हाथ-पैर-हीन होकर मर गया। उसका शरीर तितर वितर होगया। जैसी वन की श्राग से जले हुए वृच्च की दशा होती है वही उसकी हुई।

महावली कुम्भकर्य के मारे जाने का समाचार सुन कर रावण मूच्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। देवान्तक, नरान्तक, त्रिशिरा ग्रीर श्रतिकाय-ये सभी श्रपने चचा का मरना सुन कर दुखी हुए श्रीर रोने लगे। महोदर श्रीर महापार्श्व ने भी, श्रपने भाई का राम के द्वारा मारा जाना सुन कर, बड़ा शोक किया। इसके बाद वड़े दुःख से रावण सावधान हुआ और दीनतापूर्वक विलाप करने लगा—हे वीर, हे शत्रुना-शक, हे महावलिन् कुम्भकर्ण ! तुम मुक्ते छोड़ कर यमलोक चले गये ! अरे ! मेरे श्रीर अपने भाइयों के काँटे विना निकाले और शत्रु की सेना की विना पीड़ा पहुँचाये मुम्ते छोड़ कर तुम कहाँ जाते हो ? हा ! इस समय मैं नहीं सा होगया। क्योंकि मेरी दहिनी भुजा काट दी गई, जिसके भरोसे मैं देवता श्रीर दैत्यां से विलकुल न डरता था। श्रोहा ! इतने वड़े वीर को राम ने किस तरह मारा, जी सुर ग्रीर श्रसुरों के गर्व का नाश करने वाला श्रीर कालाग्नि के समान था! अरे भाई, वज का प्रहार तो तुम को कभी पीड़ा ही न देता था, फिर तुम किस तरह रामः के : वार्णों से इस दशा की पहुँचे ! देखी,

आकाश में खड़े होकर ये देव श्रीर महर्षि तुम्हारी मृत्यु सुन करके ग्रानन्द मना रहे हैं। ग्रपना मै।का देख ये सब वानर श्राज ही लङ्का के शिखरें। श्रीरं द्वारों पर ज़रूर चढ़ श्रावेंगे। श्रवराज्य से सुभे कुछ 🕹 काम नहीं। सीता को लेकर मैं क्या कहूँगा! प्रव मैं कुम्भक्यों के विना रह गया। मैं जीना नहीं चाहता। व्यर्थ जीने से क्या काम ! भाज में उसी देश में जाऊँगा जहाँ मेरा छोटा भाई गया है, क्योंकि भाइयों को छोड़ कर जीने में मुक्ते उत्साह नहीं। हा ! जिन देवताग्रों का मैंने पहले अपकार किया है वे मुभको देख कर मेरी हेंसी करेंगे। हे कुम्भ-कर्ण ! तेरे मरने से अब में इन्द्र की किस तरह जीतूँगा ? देखा, विभीपण की वह श्रन्छी राय मुक्ते मिली थी जिसे अज्ञान के कारण मैंने खीकार नहीं किया। उसीको स्वोकार न करने से क्रम्भकर्ण थीर प्रहस्त का यह भयानक विनाश मुभे दु:ख दें रहा है। देखा, उसी बुरे काम के फल ने मुभे शोक में डाला, जी मैंने उस धार्मिक भीर श्रीमान विभीपण की निकाल दिया।

### दोहा ।

एहि विधि राचसराज तहँ, शोकाकुल वहु दीन। गिरो भूमि पर विकल होइ, यथा मीन जल-हीन॥

# द्दहवाँ सर्ग ।

त्रिशिरा, त्र्यतिकाय, देवान्तक श्रोर नरान्तक प्रभृति छः वीरों की युद्ध-यात्रा ।

इस तरह वह दुष्ट रावण शोकाकुल होकर विलाप कर रहा था। इतने में त्रिशिरा वेला-''हाँ महाराज! इस तरह मेरे मॅम्नले चाचा मारे गये;

पर हे राजन् ! ध्रच्छे मनुष्य ऐसा विलाप नहीं करतं जैसा कि इस समय भ्राप कर रहे हैं। प्रभा ! भाप तीनों लोकों के लिए भी काफी हैं, चुद्र मतुष्य 👞 की तरह भ्रपने की श्राप ऐसे शोकसागर में क्यों ठालते हैं ? प्रापके पास नहाा की दी हुई शक्ति, कवच, वाण, धनुप भ्रीर इज़ार ख्चरों से जेाता जानं वाला रघ मैजिद है। उस रघ का शब्द मेघ के तुल्य होता है। श्रापनं प्रनेक बार देखों श्रीर देव-ताम्रों की शखों से मारा है। इसलिए भाप सब भायुध लेकर राम की भी भ्रपना सामर्थ्य दिख-लाइए। घर में ही लड़ाई में नाऊँगा। श्राप यहीं ठहरे रहिए। जिस तरह गकड़ सीपों का नाश करता है उसी वरह में तुम्हारे शत्रुश्रों की मारूँगा। जिस प्रकार देवराज ने शंवरासुर की धीर विप्णु ने 🔑 नरक की मारा था उसी तरह मेरे मारे हुए राम-चन्द्र घाज समरभृमि में सेविंगे। ११ त्रिशिरा की ये वातें सुन कर रावग ने प्रपना पुनर्जन्म माना। क्यंकि उस समय वह कालप्रस्त हो रहा था; समभे ते। किम प्रकार ? त्रिशिरा की वातें सुन कर देवान्तक, नरान्तक श्रीर श्रतिकाय-यं सभी युद्ध के लिए . जुश हो टरें। फिर 'में लहूँ गा, में सर्हें गा इस तरह वे इन्द्र के तुल्य पराक्रमी रावण कं बंटे गर्जना फरने लगे।

वे श्राकारा-मार्ग से चलना जानते थे; माया के जानकार थे श्रीर दंवताश्रों के गर्धनाशक थे। वे समर में दुर्ह्यप्, श्रच्छे बली श्रीर वड़े कीर्तिवान थे। न दंवों सं, न गन्धवों सं, न किन्नरें। से श्रीर न नागों से शी वे कभी लुट्टाई में हारं थे। वे वड़े वड़े अन्त्रों के जाननेवाने, युद्ध करने में चतुर श्रीर झानी थे। इन लोगों ने वरदान भी पाये थे। सूर्य के तुल्य

कान्तिमान, शत्रुश्रों के वल श्रीर लच्मी के नाश करने वाले, श्रीर दानवीं के श्रहंकार की तीड़नेवाले श्रपने वेटों से घिरा हुन्ना रावण उस समय ऐसा शोभ रहा था जैसे देवताम्रों से घिरे हुए इन्द्र शोभा पाते हैं। अपने पुत्रों को गले से लिपटा कर, अनेक तरह के श्राभूषणों से सजा कर श्रीर बहुत बहुत श्राशीर्वाद देकर,उसने उनकी संयाम में मेजा। कुमारी की रत्ना करने के लिए उसने युद्धोन्मत्त श्रीर मत्त ( महोदर-महापार्च ) नामक स्रपने दोनों भाइयों को साथ भेज दिया। श्रव छहों राचसों ने रावण को प्रणाम किया भ्रीर उसकी प्रदत्तिणा कर तथा सव तरह की थ्रोपियों को छूकर, एवं अनेक प्रकार के मन्त्रों का जाप करके युद्ध-यात्रा की। काले मेघ के समान श्रीर ऐरावत के कुलवाले सुदर्शन नामक हाथी पर महोदर चढ़ा। इसने सव आयुध ले लिये धीर तरकसीं में वाग भर लिये। राजमार्ग में इसकी ऐसी शोभा हुई जैसी श्रस्ताचल पर्वत पर सूर्य की होती है। रावण का पुत्र त्रिशिरा श्रच्छे घोड़ों से जोते हुए श्रीर शखों से भरे हुए रथ पर सवार हुआ। इसकी उस समय ऐसी शोभा हुई मानों विजली ग्रीर पुच्छल तारे से प्रव्वलित ग्रीर इन्द्र-धनुष सहित मेघ हो। जिस तरह हिमवान् पर्वतराज तीन सेानं के पर्वत-शिखरां से शोभायमान होता है उसी तरह इसके तीन मस्तक किरीटों से शोभित थे। धनुप-धारियों में पहले गिने जाने के याय रावण का पुत्र श्रतितेजस्वी श्रतिकाय, श्रच्छे घोड़ों से जुते हुए, अच्छे रथ पर सवार हुआ। इस रथ के पहिये भीर धुरे भच्छी तरह जुड़े हुए थे। यह अनुकर्प भ्रीर कूवर दे। विशेष भ्रंगों से सुशोभित था। इसमें वाग्, शरासन, प्रास, खड्ग, ग्रीर परिघ

ग्रादि ग्रस्त-शस्त्र सजे सजाये रक्खे हुए थे। वीर-श्रेष्ठ ग्रतिकाय के सिर पर विचित्र सोने का मुकुट था। वह भ्रनेक तरह के गहनों से भूपित था। जिस तरह सुमेर पर्वत अपनी प्रभा से प्रकाशित रहता है वैसीही अनुपम शोभा अतिकाय पाने लगा। जब वह रथ पर चढ़ा श्रीर चारों श्रीर से राचसों ने उसे घेर लिया तब वह ऐसा देख पड़ने लगा जैसे देवताओं से घरे हुए इन्द्र देख पड़ते हैं। इन्द्र के घोड़े के तुल्य अच्छे सफ़ेद घोड़े पर नरान्तक सवार हुआ। वह घोड़ा सोने के श्रामूपणों से सजा हुआ था। मन के तुल्य उसकी चाल थी थीर शरीर भी ख़ुब भारी था। नरान्तक पुच्छलतारे के समान चमकीले प्रास की हाथ में लेकर ऐसा शीम रहा 🏂 था जैसे हाथ मैं शक्ति लिये ग्रीर मोर पर चढ़े हुए स्वामिकार्त्तिक शोभा पाते हैं। सोने से सजे हुए परिघ की हाथ में लेकर देवान्तक ऐसा देख पड़ता था जैसे समुद्र मथने के समय दोनों हाथे। से मन्दराचल के। थामे हुए विष्णु देख पड़ते थे। महापारवी गदा लिये हुए गदाधारी कुनेर्की नक्ल कर रहा था।

मन वे सब राचस सजधन कर लङ्का से ऐसे निकले जैसे अमरावती से देवता निकलते हैं। उनके पोछे हाथियों की, चतुरङ्ग सेनाओं की, और मेघ के समान गरजते हुए रथों की लिये हुए बड़े बड़े महापराक्रमी राचस भी चल निकले। अब ये सुर्य के समान तेजस्वी राजकुमार किरीट पहने बैठे हुए शोभा से ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। पंक्ति में रक्ले हुए उनके शख ऐसे अच्छे मालूम होते थे जैसे आकाश में शरद ऋतु के बादलों की सी सफ़ेद हंसों की पंक्ति शोभा पाती है।

इन्हें ने मन में यही ठान लिया कि या तो लड़ कर मर जाना द्वागा या शत्रुक्षों की दराना होगा। इसलिए ये सब गरजते, ठनकते, शत्रुश्रों की दुर्वनः कहते, वाणों को हाथ में लेते श्रीर युद्ध की बातं करते चले जाते यं। इनके गरजने श्रीर सिंहनाट करने से मानों पृथ्वी काँप उठती थी श्रीर श्राकाश फटने लगता था। इन सवने युद्ध-भूमि में जाकर देखा कि वानर पत्थर ग्रीर वृत्त द्वाघ में लिये युद को लिये तैयार हो रहे हैं। उधर वानरों ने भी देखा कि वड़े वड़े घेड़े, हाथी श्रीर रथ की भीड़ के साथ · राचर्लों से भरी हुई सेना श्रा रही है। उसमें सैकड़ों छोटे छोटे घूँघरों की भनकार है। रही घी। काले मेघ के समान धायुधे से प्रकाशमान, जलती हुई श्राग श्रीर सूर्य के समान तंजस्वी श्रनगिनत राचसं थे। उस सेना को देखतेही वानर वहे वहे पर्वत उठा कर गर्जने लगे। क्योंकि वे राचसी की गर्जनी सह नहीं सकते थे। राचस भी वानरों की गर्जना न सह कर ग्रीर भी ज़ोर से गरजने लगे।

श्रव वानर हाथ में पर्वत लिये सव रास्तीं सेना में घुस कर घूमने लगे। उनमें से कितने ही तो श्राकाश में उड़ गये श्रीर बहुत से पृथ्वी पर से ही युद्ध का श्रारम करने लगे। श्रव वानरों श्रीर राचसों का घमासान युद्ध श्रारम हुशा। वानर पत्थरों श्रीर वृचों की, तथा राचस वाणों की वर्ण करने लगे। दोनें दलों के बीर सिंहनाद करतं जाते थे। वानरों ने पत्थरों से राचसों को चूर कर डाला कि कवों तथा भूपणों से भूपित, रथों घोड़ों श्रीर हाथियों पर चढ़े हुए राचस वानरों के प्रहार से पिस गये। वानरों नं कितनों ही की पर्वत-शिखरों से श्रीर बहुतों का मुकों से ऐसा मारा कि चेट के

लगन से उनकी श्राँखें निकल पड़ीं। वे प्रहारीं से काँप उठे, गिर पड़े श्रीर धार्तनाद करने लगे। राचस भी पैने पैने वाणों से तथा शुल, सुदूर, खड़, े ब्रास धीर शक्तियों से वानरों की सार रहे थे। वानर धीर राचस एक दूसरे के ऊपर गिरते धीर शतुश्रों के रुधिर से अपने की भिगी रहे थे। इस समय ऐसे ज़ोर से लड़ाई हुई कि थोड़ी देर में वह भूमि रुधिर से भर गई छीर बड़े बड़े पर्वताकार राचसी से पृर्ण हो गई। जब मारते मारते श्रीर चलाते चलाते वानरों के वृत्त श्रीर पर्वत दृट फूट गये तत्र वे हाथों से ही लड़ने लगे। राज्ञस वानरों से वानरें की श्रीर वानर राजसों से राजसों की मार रहे थे। राजस वानरों के हाथों से पत्थर धीर बच्चों की छीन छीन कर श्रीर वानर राचसों के हाथों से शख छीन छीन ं कर उन्हीं की मारते थे । पर्वत-शिखरेां से मारते ग्रीर एक दूसरे के पर्वत-शिखर की तीड़ते फोड़ते वे दोनें। सेनाग्रेां वाले वड़ा सिंहनाद कर रहे थे। वानरां ने राज्ञसों के भवच ताड़ कर उनका ख़ूब मर्दन किया। रतके शरीरें से ऐसा खुन वह चला मानें वृत्तों से रस टपकता हो। उनमें से अनेक वीर वानर रथ से रघ की, द्वाधी से द्वाधी की ग्रीर घोड़े से घोड़े की मारते थे। पत्थर, वृत्त ग्रीर शस्त्रों के प्रहार से वह युद्ध वड़ा भयङ्कर हुआ। रधी रात्तस त्तुरप्र, श्रद्धः चन्द्र धीर भरल नामक वाणों से वानरों के वृत्तों ग्रीर शिखरों की काट फेकते थे। उस समय वह 🥆 बुंद्ध-भूमि ट्रटे फाटे-तितर वितर हुए पर्वतेां, वृत्तों श्रीर शस्त्रों से ऐसी भरगई कि वहाँ वीर वड़े दु:ख से चल फिर सकते थे। वे बानर, जो बड़े गर्वित ग्रीर हर्पित हो रहे थे, संप्राम में निडर होकर श्रनंक तरह के श्रायुधी द्वारा राज्यों से लड़ रहे

थे। जहाँ बानर बड़े हर्ष से राचसीं की मार कर गिरा रहे थे उस भयङ्कर युद्ध का तमाशा देख देख कर देवता थ्रीर महर्षि बड़ा हर्षनाद कर रहे थे।

वायु के समान वेगवाले घोड़े पर चढ़ा हुआ नरान्तक हाथ में भयङ्कर शक्ति लिये वानरी सेना में ऐसे घुस गया जैसे समुद्र में मगर मच्छ घुस जाता है। उसने प्रकेले ही, थोड़ी देर में, सात सी वानरों को मार डाला। फिर वह बानरी सेना का विध्वंस करने लगा। विद्याधर श्रीर महर्षि इसको घोड़े पर चढ़े श्रीर बानरी सेना में घूमते हुए देख रहे थे। जिस रास्ते से वह घूम रहा था वह रास्ता पर्वताकार वानरेां से श्रीर उनके मांस तथा रुधिर की कीचड़ से जाने के योग्य न देख पड़ता था। वह युद्ध में ऐसी फ़ुर्ती कर रहा था कि जब तक बड़े बड़े बीर चीट करने की इच्छा ही करते थे तब तक वह उन्हें मार गिराता था। बानरी सेना की वह ऐसा भस्म कर रहा था मानें। सूखे वन की छाग जला रही हो। इसकी चेाटे ऐसी फुर्ती से हो रही थीं कि जब तक बानर वृत्त श्रीर पर्वत उखाड़ने लगते थे तव तक देखेा ता उसके प्रास से दे। दूक हुए पड़े हैं; जिस तरह वज्र से कटे हुए पर्वत हों। इस तरह वह देवताओं का अन्त करनेवाला नरान्तक चम-चमाते हुए प्रास की लिये चारों श्रीर घूम कर वर्षा-काल की हवा की नाई वानरों का मदन कर रहा था। वैचारे वानर न तो भाग सकते थे श्रीर न ठहरही सकते थे; हिलने इलने की कीन कहे। चाहे कोई बीर उछलता हो, चाहे खड़ा हो, चाहे चला जाता हो, वह सभी को मारता जाता था। श्रकेले उसी नरान्तक के सूर्य की नाई चमकीले प्राप्त से बानरी सेना कट क्रुट कर ज़मीन पर गिर् पड़ी। वज की चेाट के समान उस प्रास का प्रहार वानर नहीं सह सके। वे आर्तनाद करने लगे। उस समय गिरते हुए वीर वानरों के चेहरे ऐसे मालूम होते थे जैसे वज के द्वारा दृटे हुए शिखर-वाले पर्वत धड़ाम धड़ाम गिरते हों। उनमें से महाबली वीर बानर जो, पहले कुम्भकर्ण के युद्ध में मुच्ळी आदि से व्याकुल हुए थे, सचेत हो सुग्रीव के पास जा पहुँचे।

जब सुम्रोव ने देखा कि हमारी सेना नरान्तक के डर से इधर उधर भागी जाती है धीर नरान्तक धे। इं पर चढ़ा हुआ प्रास हाथ में लिये चला आता है तब उन्होंने बीर श्रंगद से कहा-"जाश्रो देखे। ता, यह कै।न वीर घे।ड़े पर चढ़ा हुआ वानरी सेना को बहुत दुखी कर रहा है। इसे जल्दी मारो।" कपिराज की भाज्ञा पाकर भड़द अपने फुण्ड में से जल्दो उधर भाषटे। सूर्य की नाई तेजस्वो, पर्वता-कार और वानरों में बड़े अच्छे श्रङ्गद उस समय ऐसे देख पड़े जैसे धातुवाला पर्वत हो । वाजूबन्दों से उनकी भुजाएँ भूषित थीं पर इनके पास कोई ' श्रस्न शस्त्र न था। ये केवल नालुनों श्रीर दाँतों का भरोसा रखते थे। तो भी ये राचस के पास पहुँच कर कहने लगे—''खड़ा रह। छोटे वानरों से लड़ कर तू क्या करेगा ? देख उस प्रास की चाट मेरी छाती पर कर।" अङ्गद की गर्वीली वाते सुनकर वह मारे कोध के दाँतों से ग्रें।ठ चवाने धीर साँप की नाई साँस छोड़ने लगा। फिर इनके पास पहुँच कर उसने इनकी छाती में वह प्रास मार ही दिया; परन्तु इनकी छाती में लगते ही वह दृट गया। जिस तरह गरुड़ साँप के शरीर के दुकड़े दुकड़े कर देता है उसी तरह प्राप्त के दुकड़े दुकड़े होकर ज़मीन पर गिर गये। जब अङ्गद ने प्रास की ऐसी दशा देखी तब इन्होंने कूद कर उसके घे। इस से सिर पर एक लात मारी। इससे घोड़े के चारों पैर ज़मीन में घँस गये, उसकी आँखें निकल पड़ीं धीर सिर चूर चूर ही गया। जब वह जीम निकाल कर ज़मीन पर लीट गया तव ती नरान्तक को वड़ा क्रोध श्राया। उसने श्रङ्गद के सिर पर एक मुका मारा। इस चाेट से उनका सिर फूट गया ग्रीर बहुत गर्भ खुन उससे बहुने लगा। वे वार बार मुच्छित हो गये। फिर घोड़ी ही देर में सचेत हो कर वे चिकत हुए। इसके वाद झङ्गद ने भी ऋँगुलियाँ सिकोड़ कर घूँसा वनाया। वह मृत्यु के तुल्य वेगवान श्रीर पर्वत के शिखर के समान बड़ा भारी था । उन्होंने वहुत जल्दो मज़वृती से नरा-न्तक की छाती में वह घूँसा मार दिया। उसकी चाट से नरान्तक की छावी विदीर्ग हो भीवर घुस गई। फिर वह ज्वाला फेकता और रुधिर से सना हुआ ज़मीन पर लम्बा चै।ड़ा होकर पड़ रहा। ऐसा जान पड़ता था माने। वज्र की चोट से पर्वत विदीर्ण हो गया हो। उस समय देवताओं भीर वानरों के भानन्द का वड़ा कीलाइल मच गया।

देशहा ।

वालि-तनय कर कर्म लखि, घति पुष्कर श्रीराम। मन हर्षे विस्मित हृदय, कपि पाया विश्राम॥

## ७० वाँ सर्ग ।

श्रितकाय को छोड़ कर सबका मारा जाना। त्र्राव नरान्तक की मृत्यु देखकर देवान्तक, त्रिशिरा, श्रीर रावण का माई महोद्दर, सब श्रार्च-

नाद् जरने लगे। फिर मेघाकार महोदर हाथी पर संवार होकर वालिपुत्र पर दौड़ा। भाई की मारे जाने से श्रतिदुखी होकर देवान्तक भी भयानक ्र परिष लेकर श्रङ्गद पर भापटा। इधर त्रिशिरा भी घोड़ों से जुते हुए चमकीले रथ पर चढ़ा हुआ दें। इन तीनेां वड़े वड़े राचसेन्द्रों से घेरे जाने पर भी श्रङ्गद ज़रा भी न घवराये। उन्होंने एक बड़ा सा दृच उखाड़ कर देवान्तक पर चलाया; पर उसे वीच में ही त्रिशिरा ने काट गिराया। युच के काटे जाने पर अङ्गद वहाँ से उछले भीर वृत्त तथा परवर ऊपर से वरसाने लगे। परंतु त्रिशिरा ने भ्रपने वाणों से उन्हें भी काट कर गिरा दिया । महोदर ने भी श्रपने परिष से बहुत से चलाये हुए वृत्त तोड़ फोड़ डाले। फिर त्रिशिरा वाणों की 🛂 त्रर्था करता सुन्ना श्रङ्गद पर दौड़ा । हाधी पर सवार महीदर भी श्रपने वज्र के समान तीमरों से श्रङ्गद की छाती में प्रहार करने लगा। देवान्तक भी वहाँ जा पहुँचा धीर अपने परिष से अङ्गद पर प्रहार करके श्रलग है। गया। इन तीनां महावली राचसों के प्रहार करने पर भी वालिपुत्र कुछ भी न घवराये। उन्होंने कृद कर महोदर के हाथी की एक लात मारी। इससे उसकी दोनों प्रांखें निकल पड़ी श्रीर वह बढ़े जीर से चिंघारने लगा। फिर अङ्गद ने उसी हाधी का दाँत उखाड़ कर, दीड़कर, उसी दाँत से देवान्तक की मारा । उसकी चोट से, हवा - रे भकोरे हुए युच की नाई, वह विद्रुल हो गया। उसके मुँह से लाख का जैसा खून बहने लगा। फिर थोडी ही देर में सचेत होकर उसने अपना परिघ घुमाकर श्रङ्गद को मारा। वालिपुत्र उस चेह से केवल घुटेनों के वल ज़मीन पर गिर कर फिर

डड़े। इन्हें डछलता हुआ देख कर त्रिशिरा नेइनके माथे में तीन वाण मारे।

इधर हनुमान ने श्रीर नील ने जब देखा कि तीन राचस अकेले अङ्गद की घेर कर मार रहे हैं तब वे दोनों दौड़ पड़े। नील ने एक पर्वत-शिखर त्रिशिरा पर चलाया, परन्तु वह तो रावण का वेटा था, उसने अपने वाणों से उसे काट गिराया। उस समय वाण श्रीर शिखर के घर्षण से अपि पैदा हो गई जिससे गिरते समय उस पत्थर में से चिनगारियों के साथ लपट देख पड़ी। त्रिशिरा का यह पौरुप देखकर देवान्तक प्रसन्न हुआ। वह अपना परिघ लेकर हनुमान पर दौड़ा। परन्तु उसके श्राते ही किप ने कूद कर, वज्र के तुल्य, एक मुका उसके सिर में मारा श्रीर गरज कर राचसें को डरा दिया। उस चेट से उसका सिर पिस गया। दाँत तथा आँखें निकाले हुए जीभ निकाल कर वह ज़मीन पर गिरा श्रीर मर गया।

श्रव मुख्य देवशत्रु वीर राज्यस के मारे जाने पर तिशिरा की वड़ा कोध हुआ। वह अस सजा कर नील की स्राती में लगातार वाण मारने लगा। किर महोदर भी पर्वताकार हाथी पर चड़कर नील पर इस तरह वाण वरसाने लगा, जैसे विजली और इन्द्रधनुप के साथ पर्वत पर मेघ जल बरसाता है। उन वाणों से उस सेनापित का शरीर विदीर्थ हो गया और उसे वेहेशि हो गई। किर थोड़ी देर में सचेत होकर नील ने चुनों सहित एक पर्वत का शिखर उठा कर महोदर के सिर पर पटक दिया। श्रवक्या था, उस चोट से वह हाथी के साथ चकनाचूर हो गया और प्राण छोड़ कर ज़मीन पर गिर पड़ा, मानों वज्र का मारा पर्वत गिरा हो। चाचा को

मरा हुन्ना देख कर त्रिशिरा ने धनुष उठाया। वह वाणों से जब हनुमान की मारने लगा तब वायुपुत्र ने कोध कर एक पर्वत का दुकड़ा त्रिशिरा पर फेका, पर उसने उसे वाणों से काट गिराया। उस प्रहार को व्यर्थ देख कर इनुमान उस पर वृत्तीं की वर्षा करने लगे। उस वर्षा को भी वाणों से काट कर त्रिशिरा ज़ोर से गरजने लगा। तब हतुमान कोध में भर गये। वे कूद कर उसके घोड़े को अपने नाखुनें से ऐसे फाड़ने लगे जैसे सिंह हाथी की फाड़ता है। श्रव त्रिशिरा ने कालरात्रि के समान भयङ्कर श्रपनी शक्ति लेकर इनुमान पर चलाई। इतने में वड़ी. जल्दी आकाश के पुच्छल तारे की नाई आती हुई उस शक्ति को वायुपुत्र ने बीच ही में पकड़ कर तोड़ मरोड़ डाला। फिर वे ख़ूव ज़ोर से गरजे। शक्ति का तोड़ा जाना देख कर वानर फूले न समाये। वे सव वादलों की तरह गरजने लगे। इसके बाद त्रिशिरा ने तलवार खींच कर वानरेन्द्र की छाती में मारी। तव इनुमान् ने उस चाट का सह कर उसकी छाती में ज़ोर से एक लात मारी। अब उसके हाथ से शस्त्र गिर पड़ा ग्रीर वह वेहेशा है। कर ज़मीन पर गिर गया। उस समय इनुमान् ने उसकें हाथ से तलवार ले ली श्रीर राचसों को डर दिखाते हुए वड़ा शब्द किया। उस शब्द को न सह कर वह निशाचर फिर उठा। उसने कूद कर हनुमान के सिर परं एक मुका मारा। यह हतुमान की असहा हुआ। उन्होंने उसका किरीट पकड़ लिया थ्रीर उसी तलवार से कुण्डल तथा किरीट सहित उसके तीनें। सिर इस तरह काट गिराये जैसे इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के सिर काटे थे। भ्रव बड़ी वड़ी ग्राँसों-वाले पर्वताकार वे सिर ज़मीन पर गिर कर ऐसे

मालूम होते थे मानों सूर्य के मार्ग से चमकते हुए तारे दूर्ट पड़े हों। उन सिरों में जो आँखें थीं वे जलती हुई छाग की भाँति चम-चमा रही थीं।

देवशत्रु त्रिशिरा के मारे जाने से बानरों ने-वड़ा आनन्द मनाया, धरती हिलने लगी और राज्ञस चारों श्रोर भाग खड़े हुए। श्रव त्रिशिरा, महोदर, देवान्तक श्रीर नरान्तक ये चारों वीर राचस मारे गये। इनका मारा जाना जान कर राज्ञसश्रेष्ठ मत्त (महापार्श्व) का वड़ा क्रोध प्राया। उसने प्रपनी लोहे की गदा उटाई । यह सीने से सजी हुई थी तथा इसमें मांस श्रीर रुधिर लिपटा हुआ था। यह बढ़े तेज से चमचमाती थी; शत्रुओं को दिधर से नृप्त थीं, श्रीर रक्त-माला से पूजित थी। ऐरावत, महापद्म तथा सार्वभीम महा-दिगाजों की भी इससे डर लगता घा। उस गदा, को हाथ में लेकर थीर सुधार कर, युगान्त अप्रि की तरह जलता हुन्रा, वह वानरां पर दौड़ा। ऋषभ नामक वीर वानर उसी समय कृद कर महापार्क के पास जा खड़ा हुआ। उस पर्वताकार वानर को श्रागे खड़ा देख कर उसने उसीकी छाती में गदा मारी। उसकी चाट से वानर की छाती विदीर्थ ही गई। उसमें से बहुत सा ख़ूत वहने लगा सौर वंह वेहे। शहा गया। कुछ देर में वह सावधान हुआ श्रीर कोध से श्रपने श्रीठ चवाता हुआ महापार्व की ग्रीर देखने लगा। फिर वड़ी जल्दी भ्रपट कर उसने राचस की छाती में एक घूँसा मारा। उसके चोट से वह राचस, कटे हुए वृच की नाई, ज़र्मान पर गिर पड़ा थ्रीर ख़ून से नहा उठा । इतने में ऋषभ ने भाट पहुँच कर उसके हाथ से गदा छीन ली धीर वड़ा बीर नाद किया। कुछ देर तक ता वह

सुदं की तरह पड़ा रहा, फिर सावधान होने पर
कृदकर वक्ष्ण के पुत्र ऋपम की उसने भी मारा।
उस समय उस राज्ञस का रङ्ग सन्ध्या के वादलों
का सा देख पड़ता था। उसकी चेट से ऋषभ भी
मूच्छित हो कर गिर गया। फिर थोड़ी देर में सचेत
हो उसने उसी गदा से राज्ञस पर प्रहार किया।
उस चेट से देव, यह और बाह्यणों के शत्रु महापार्श्व
के शरीर से ऐसा किथर वहने लगा मानें हिमालय
का भरना वहता हो। फिर भी ऋपम उसी गदा को
ले कर उस पर दें ड़ा और उसे घुमाकर ऐसा मारा
कि उसके दाँत और आँखें चूर हो गई और वह,
वाल को मारे हुए पर्वत की नाई, ज़मीन पर गिर पड़ा।
उसके गिरते ही राज्यसी सेना भागने लगी।

#### दोहा ।

्वध रावण के श्रनुज कर, देखि राचसी सेन। भागि चली सब राख तजि, सागर सदृश सुनै न॥

# ७१वाँ सर्ग ।

#### श्रतिकाय का मारा जाना।

न्त्रव श्रतिकाय नामक राचस ने श्रपनी सेना की पीड़ित देख, इन्द्र के तुल्य पराक्रमी श्रपने भाइयों का मारा जाना देख श्रीर श्रपनं दोनों चचा युद्धोन्मत्त तथा मत्त के मरने का सोच कर, वड़ा क्रोध किया। श्रतिकाय देव श्रीर देत्यों के गर्व का नाश कर त्ता था। वह शरीर से वड़ा लम्बा चौड़ा, पर्वत के समान श्रीर बद्धा के वरदान से वड़ा दुर्द्धर्प था। वह हज़ार सूर्य के समान चमकीले रथ पर चढ़ कर वानरीं पर दीड़ा। श्रपने किरीट श्रीर कुण्डलां के द्वारा श्रधिक तेज का प्रकाश करता हुआ, धनुष को टंकार कर तथा अपना नाम सुना कर बड़े ज़ोर से गरजा। उसकी सिंह की सी गर्जना, नाम और धनुष की टंकार सुन कर वानर डर गये। क्योंकि उसका शरीर देख कर उन्होंने समका कि यह कुम्मकर्श ही उठ खड़ा हुआ है। वे सबके सब एक दूसरे का सहारा तकने लगे। तीन पैर ज़मीन नापने में श्री वामन का जैसा चेहरा हुआ था वैसा राचस-श्रेष्ठ का चेहरा देख कर सब बानर भाग चले और ध्रचेत हो राम की शरण पुकारने लगे।

रामचन्द्र ने भी उसको रथ पर सवार, पर्वता-.कार, धनुप लिये श्रीर काले वादलों की नाई गरजते हुए दूर से देखा। देख कर वे विस्मित हुए। वानरों को समभा कर उन्होंने विभीषण से पूछा-भाई! यह कीन है जो पर्वताकार, धनुष लिये, हज़ार घेड़ों के रथ पर चढ़ा चला आता है ? इसकी श्रांखें सिंह की सी हैं। यह शूल, तीखे तीखे प्रास श्रीर मुद्ररों से, जिन में से लपट निकल रही है, ऐसा जान पड़ता है जैसे भूतों से घिरे हुए शिव हैं।। इसकी शक्तियाँ काल की जीभी की नाई चमचमाती हुई इसकी ऐसा शोभित कर रही हैं, जैसे विजली से वादलों की शोभा होती है। देखेा, सोने की पीठवाले ग्रीर प्रत्यंचा से सजे हुए इसके धनुष रथ की ऐसी शोभा कर रहे हैं जैसे इन्द्र का धनुप श्राकाश की भूपित करता है। देखी, सूर्य के समान चमकीले रथ पर चढ़ा हुआ यह राचससिंह रग्र-स्थल की कैसा सुशोभित करता चला आता है। इसके रथ की ध्वजा के श्रागे के हिस्से में राहु से कैसी शोभा हो रही है। सूर्य की किरणों के समान इसके वाण भी दसों दिशाग्रें। को कैसे l,

प्रकाशित कर रहे हैं। बादल के समान शब्द करता हुआ, तीन जगह भुका, धीर सोने की पीठ से सजा हुआ इसका धतुष इन्द्र के धतुप की तरह कैसी शोभा दे रहा है। इसके रथ पर ध्वजा ग्रीर पताकाएँ लगी हुई हैं। चार वड़े वड़े सारिश्रयों से वह जीता जाता है। उसका वह रथ मेच के समान कैसा घरघराता भ्राता है। देखेा, इसके रथ पर भ्रड़तीस तरकस, भयङ्कर ग्रड़तीस धनुष श्रीर सोने के समान पीली अड़तीस प्रत्यंचाएँ कैसा शोभा दे रही हैं। इसकी बगल में दो चमकीली तलवारें इसकी दोनों बगलों को कैसी शोभायमान कर रही हैं! ये तल-वारें चार हाथ की मुठों से सुशोभित तथा लम्बाई में दस हाथ की हैं। रक्तमाला पहने हुए, धैर्ययुक्त, महा पर्वत के समान, काल वर्ष और काल के समान मुँह बाये यह ऐसा देख पड़ता है, माने। वादलां पर सवार सूर्य हो। सोने के वाजूबन्दों से मनोहर दोनों भुजाओं के द्वारा इसकी ऐसी शोभा हो रही है जैसे ऊँचे ऊँचे दे। शिखरों से हिमवान शोभित हो। सुन्दर नेत्रों सहित इसका मुँह दो कुण्डलों से ऐसा दिखाई पड़वा है माने। पुनर्वसु नचत्र के बीच में पूरा चन्द्रमा हो। हे महावाही ! तुम मुक्ते वतलाग्रे। कि यह कीन राचस है ? इसकी देख कर सब बानर भाग रहे हैं।

रामचन्द्रजी के पूछने पर विभीषण ने उत्तर दिया-हे राजन ! भ्राप जानते ही हैं कि कुवेर का छोटा भाई रावण की सा तेजस्वो, श्रीर भयानक काम करने वाला है। यह उसी का पुत्र है। यह धान्यमालिनी (मन्दोदरी) के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम भ्रतिकाय है। यह बल में रावण के तुल्य बहादुर, बुद्धों की सेवा करनेवाला, विख्यात बल-

वान् ग्रीर सव शस्त्रधारियों में त्रगुग्रा है। घेड़े, हाथी, स्रीर रथ की सवारी में तथा तलवार चलाने श्रीर धतुप खींचने में, इसी तरह साम, दान. भेद, नीति ग्रीर विचार करने में रावण के ही समान चतुर है। इसके वाहुवल के संहारे लङ्का नगरी ूनिर्भय रह्ती है। हे प्रभाे ! इसनं तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर अस्त्र पाये हैं श्रीर उनसे शत्रुशें की जीता है। यह ग्रह्मा के बरदान से दंव ग्रीर देत्य किसी से भी नहीं मर सकता। इसने तपायल से दिन्य कवच श्रार सूर्य के समान चमकीला रघ भी पाया है। इनके द्वारा इसने सैकड़ों बार दंव ब्रीर दानवों को हरा कर राज्यों की रजा की है और यचों को जीता है। इसने श्रपने वाणों से इन्द्र वं वज्र की भी राक दिया या तथा वरुए के पाश के भी हटा दिया था। महाराज! यह देव धीर देखें को गर्व को दूर करनेवाला रावण का पुत्र भतिकार्य है। हे पुरुपश्रेष्ट ! इसके लिए उपाय कीजिए, नहीं तो यह वानरी सेना की नष्ट कर डालंगा।

इसके वाद वानरी सेना में जाकर भितकाय अपना धनुप फेला कर वड़ा शोर करने लगा। भन उस वड़े राज्ञस की रध पर सवार देख कर बड़े वड़े प्रधान वानर दीड़ें। कुमुद, द्विविद, मैन्द, नील श्रीर शरभ श्राद्धि बुच्च तथा पर्वत ले ले कर उसके पास पहुँच गये श्रीर प्रहार करने लगे। उसने वे सब प्रहार श्रपने श्रख्यल से काट गिराये। फिर उसने वानरों पर लोहे के वाणों की वर्ष करके श्रारम्भ किया। उस समय वाणों की चीट सेवानर ऐसे छित्र भिन्न हो कर हार गये कि उसके सामने भी खड़ें नहीं रह सकें; युद्ध की तो बात ही क्या। वह मस्त राज्ञस जवानी के गर्व से बानरों को ऐसे

**डरवाने लगा, मानेंा सिंह मृगों** को डरवाता हो। ्परन्तु जो वानर युद्ध नहीं करता था उसकी वह न मारता था। श्रव अतिकाय भापट कर राम के पास , गया धीर धनुप लिये गर्व में भर कर कहने लगा — "देखा, में रघ पर सवार हूँ छीर हाथ में धतुप याण लिये हूँ। मैं छोटे छोटे वीरों पर इसला नहीं, करता। यदि किसी में सामर्थ्य श्रीर लड्ने का साहस हो तो वह मेरे साथ लड़े।" अतिकाय की ये, गर्व की, वातें लच्मण की श्रमहा हुई। वे क्रोध से धनुर्वाण ले कर उस पर लपके ध्रीर तरकस से वागा निकाल उन्होंने उसके सामने धनुप खींचा। उसके शब्द से झाकाश, दिशाएँ झीर पृथ्वी भर गई। राक्तस घतरा चठे धीर खर गये। उस राज्यस की भी वड़ा अचन्भा हुआ। फिर वह धनुप पर वाण चढ़ा 🎨 कर वेाला—"हे लच्मण ! तुम लड़के हो, पराक्रम करने में चतुर नहीं हो इसलिए तुम चले जाश्री। मुभ काल-रूप के साथ तुम क्यां लड़ना चाहते हो ? मेरी भुजाओं से छूटे हुए वाणों के वेग की हिमवान, आकाश और पृथ्वी, कोई भी नहीं सह सकता है। सुख से सोई हुई कालाग्नि को तुम क्यों जगाना चाहते हो ? धतुप छोड़ कर लीट जास्रो। ऐसा न हो कि मेरे साथ लड़ने से तुम्हारे प्राण जात रहें। श्रगर तुम ढीठ हे। श्रीर लीटना नहीं चाहते ता खड़े रहो। प्राण छोड़ कर यम के मन्दिर की पहुँचेगो। देखे। मेरे वाणों की; ये शत्रु 🤊 की गर्व का नाश करनेवाले, शिव के आयुध के समान श्रीर सोने से सजे हुए हैं। देखेा, यह साँप के समान मेरा वाग तुम्हारा . खुन इस तरह पियेगा जिस तरह क्रोधी सिंह गजेन्द्र का रुधिर पीता है।" इतना कहकर वह राज्यस धंतुप पर वाण चढ़ाने लगा।

कोध में भरे हुए श्रतिकाय राचस की वाते सुनकर बड़े वलवान : लहमण वेलि-हे राचस! सिर्फ़ कह देने से तो तुम वड़े नहीं हो सकते श्रीर न बहुत बकनेवाले ही अच्छे कहलाते हैं। हे दुष्टात्मन ! मैं धनुर्वाण लिये खड़ा हूँ । मेरे ऊपर श्रपना वल दिखला, कर्मों से श्रपने की प्रकट कर। वहुत मत वक । क्योंकि जो पुरुषार्थी है, जिसमें पारुप है, वही शूर कहलाता है। हे राचस ! सव ष्रायुधों से साथ धनुष लेकर तूरथ पर बैठा हुआ है, श्रव बार्यों से या श्रकों से श्रपना पराक्रम दिखला। फिर मैं अपने वाशों से तेरा सिर काट गिराऊँगा, जिस तरह हवा पके हुए ताड़ के फल की गिराती है। श्राज ये सोने से सजे हुए वाग तेरे शरीर का रुधिर निकाल कर पियेंगे। हे राचस! यह लड़का है--यह समभ कर मेरा अनादर न करना। मैं चाई बालक हूँ या बुड्ढा हूँ; पर तेरा मृत्यु रूप ही हूँ। तू खूब समभ ले। देख, विष्णु वालक ही थे; पर तीन ही पैर से उन्होंने तीनों लोकों को नाप डाला।" इस प्रकार हेतुयुक्त ग्रीर भंधे-सहित लच्मण की वाते सुन कर अतिकाय की वडा क्रोध छाया। उसने एक विद्या वाण हाथ में लिया। उस समय उस लड़ाई को देखने के लिए विद्याधर, भूत, देव, दैस, महिंप, गुहाक तथा दूसरे दूसरे महात्मा इकट्ठे हे।गये। श्रतिकाय ने वह बाख ऐसे ज़ोर से चलाया मानें। लहमण श्रीर अपने वीच के भ्राकाश की छोटा कर डाला हो। पर उस सर्पाकार वागा की लक्ष्मण ने अपने अर्द्धचन्द्र वाया से काट दिया। उस निशाने की ख़ाली देख कर उसने लच्मण पर पाँच बाण चलाये। इन्होंने उनको भी बीच ही में काट दिया धीर भ्रपना प्रज्व-

लित बाग लेकर अतिकाय के माथे में मारा। वह वाण उसके माथे में घुस गया। उस समय वह ऐसी शोभा देने लगा मानों पर्वत में रुधिर से लिपटा हुआ साँप घुसा हो। उस चीट से वह राचस पीड़ित होकर इस तरह काँपने लगा जिस तरह रुद्र के बाग से त्रिपुरासुर का फाटक काँप उठा था। पर थोड़ी ही देर में वह फिर सचेत होगया श्रीर सोचने लगा कि वाह, बाण मारे तो ऐसा ! भई लदमण, तुम हमारे शत्रु होने पर भी स्तुति करने के योग्य हो। इस तरह सोच समभ कर मुँह वाये हुए, दोनों भुजाओं को भुका करके, वह रथ पर वैठा हुआ घूमने जा। फिर वह एक ही बार में एक, तीन, पाँच, सात वाण तक चढ़ाने श्रीर चलाने लगा । वे वाण श्राकाश में प्रकाश करते हुए लच्मण की ग्रीर चले। पर लच्मण ने भ्रपने वाणों से उनका वेग बीचही में नष्ट कर दिया। इस वार को भी निष्फल देख कर उसने एक वहुत ही भयानक वाग लच्मण की छाती में मारा। इस प्रहार से उनकी छाती में बहुत चाट लगी। उनकी छाती से इस तरह ख़न वहने लगा जैसे हाथी के शरीर से मद बहता है। परन्तु लच्मण ने तीर निकाल कर फेंक दिया और अपना एक बहुत तेज वाण लेकर उसे भ्राग्नेयास्त्र के मंत्र से पूजित करके छोड़ा। जिस समय वे उस वाग को चलाने लगे उस समय षह बाग ग्रीर धनुष दोनों जलती हुई ग्राग की तरह प्रकाशित हो उठे। तव तक इधर अतिकाय ने भी रुद्रास्त्र मंत्र से पृजित कर एक साँप के समान बाग चलाया। इसी वीच में उसने देखा कि याग्नेयास्त्र का बाग कालदण्ड की नाई चला त्राता है। तब तो उसने ग्रपने वाग को

सूर्यास्त्र से पूजित करके चलाया। अब वे दोनों भयङ्कर वाण प्राकाश में ऐसे टकर खाने प्रार लड़ते लगे जैसे दो वड़े वड़ साँप लड़ते हैं। फिर एक दूसरे का तेज जलाकर भसा होगये श्रीर ज़मीन पर गिर पड़े। अब अतिकाय ने कुद्ध होकर खष्टा देवतावाले ऐपिक ग्रस्न की चलाया। पर लक्मण ने ऐन्द्रास्त्र से उसे भी काट गिराया। इस वार की भी ख़ाली देखकर राचस ने यम का श्रस्न चलाया। लुस्मण ने वायव्यास्त्र से उसका भी नाश कर दिया श्रीर उसपर बहुत से बागों की वर्ण की। परन्तु लदमण के वे सव वाण वज्र से भूपित उसके कवच पर टक्कर खा खाकर टूट कर गिर गये। इर एक वार की खाली जाते देखकर लच्मण ने एकही साथ हज़ार बाण चलाये। पर उसका कवच ऐसा मज़बूत था कि वे वाग उसका कुछ भी न कर सके श्रीर लच्मण संयाम में उसकी कुछ भी कष्ट न पहुँचा सके।

श्रव वायु देवता ने श्राकर लहमण से कहा—
"हे राघव! इसकां ब्रह्मा ने वर दिया है। इसी से
इसका कवच श्रभेद्य है; उसका भेदन काई नहीं कर
सकता। श्राप ब्रह्मास्त्र से इसे मारिए तो यह मरेगा,
नहीं तो नहीं। दूसरे श्रस्त इस पर काम न कर
सकेंगे श्रीर न इसका कवच ते। इसकेंगे।" वायु
का यह कथन सुनकर श्रीलहमण ने वाण लेकर
ब्रह्मास्त्र से श्रमिमंत्रित किया। फिर ज्योंही उसे
धनुप पर चढ़ाया त्योंही दिशाएँ, चन्द्र, सूर्य, वेंगे पह श्रीर श्राकाश, सब श्रम्धकारमय होगये
श्रीर ज़मीन तड़क कर फट गई। उन्होंने वल्ला
के समान वह वाण श्रतिकाय पर चला दिया।
उसका वेग वायु के समान था श्रीर सोने तथा

हीरों से उसका पुंख जड़ा हुआ था। उस समय भतिकाय ने उसे भ्रपने ऊपर भ्राते देख, उसे नष्ट करने के लिए, अनेक वाण चलाये; परन्तु वह ता - प्रसास था। वह क्यों हटनेवाला था। ज़शरन् उसके पास पहुँच ही गया। तत्र तो श्रतिकाय मृत्यु के तुल्य जलते हुए वाण की पास आया देख शक्ति, ऋषि, गदा, कुठार, शूल ग्रीर वाणों से उसको मारनें लगां। पर उसने उसके सब भ्रायुध निष्फल कर डाले श्रीर ठीक निशाने पर पहुँच कर किरीट से भूपित उसका सिर काटही डाला। हिम-वान् पर्वत की चोटी की नाईं उसका सिर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर वस्त-भूपण-सहित उसका लम्या चैाड़ा शरीर ज़मीन पर गिर पड़ा। श्रव उसकी यह दशा देखकर वाकी राचस बहुत दुखी हुए और प्रहारों से लघर पथर होकर वड़ा आर्त-नाद करने लगे। फिर सव लङ्का को भाग गये।

दोहा।

ष्प्रति प्रफुछ गुख कीस सव, देखि लखन की जीति। प्रभुद्धिं प्रशंसद्धिं कूदहीं, छाँड़ि निशाचर-भीति॥

# ७२वाँ सर्ग।

रावण की चिन्ता और शोक ।

ल्लिन्मण के दाथ से अतिकाय का मारा जाना
सुनकर राजा रावण को वहुत दुःख हुआ। वह
कहने लगा—देखा, घूम्राच वड़ा कोधी और
शक्षधारियों में श्रेष्ठ था। अकम्पन और कुम्भकर्ण भी
वड़ं वीर थे। इन्हें युद्ध करने की वड़ो चाह रहती
थी और शत्रु की सेना को ये जीत लेते थे। ये सव
शत्रुओं से हार गये। सेना-सहित इन सबको राम

ने मार डाला। स्रौर भी बहुत से शूर मंहापराक्रमी श्रीर श्रनेक तरह की शस्त्रविद्या जानने में चतुर राचस राम के हाथ से मारे गये। विख्यात परा-कमी मेरे लड़के इन्द्रजित् ने उन दोनों भाइयों को वरदान के घोरं वाणों से बाँध लिया था। उन वाणों को देवता श्रीर दैस कोई भी न छुड़ा सकता था। पर मैं नहीं समभा कि किस प्रभाव से, किस माया से या किस मोहन से वे दोनों भाई छूट गये। मैंन जिस जिस योधा को लड़ने के लिए भेजा उसी उसी को वानरों ने मार गिराया। हे भाइयो। ग्रब मैं ऐसा किसी को नहीं देखता जो ग्राज राम-लच्मण को ग्रीर विभीपण सहित सुत्रीव को जीत सके। श्रीहै। ! राम-चन्द्र वड़े बलवान् हैं, जिनके पराक्रम से राचस मारे गये। मैं तो राघव वीर की साचात् नारायण ही जानता हूँ जिनके डर से इस पुरी के सब फाटक रुक गये हैं। जगह जगह, वड़ी होशियारी से, इस नगरी की रचा करनी चाहिए और अशोक-वाटिका की भी ख़ुव रचा करनी होगी। हे राचसो ! जहाँ मैंने सीता को रक्खा है, जा ख़ास ख़ास जगह हैं, वहाँ निकलने ग्रीर वैठने का बहुत विचार रखना। चारों श्रीर सेना लिये खड़े रहना। बानरेां के ठहरने श्रीर चलने फिरने पर खुब कड़ी निगाह रख कर दूसरा काम करना। चाहे शाम हो, चाहे श्राधी रात हो, चाहे सवेरा, कभी वानरें। का ख्याल मत भूलना। इमेशा देखते रही। कि शत्रु की सेना लड़ने को तैयार है या इधर भ्राती है या खड़ी है, या क्या करती है। इस तरह रावण की आज्ञा पाकर राचस उसी तरह काम करने लगे। रावण उनको म्राज्ञा देकर, हृदय में प्रदीप्त कोपरूप बाग धारण किये हुए, अपने भवन में घुस गया।

#### दोहा।

कोधदीप्त लङ्काधिपति , श्रारत त्रति पछतात । पुत्र-शोक ते बहु विकल, वार वार विलखात ॥

# ७३ वाँ सर्ग ।

इन्द्रजित् का, पहले की तरह, छिप कर फिर युद्ध करना।

रावण पपने सव वीरों का मारा जाना सुन कर वार वार सोचता श्रीर श्रांखों में श्रांसू भर लेता था। उस समय अपने पिता की वुरी दशा देख कर इन्द्रजित् ने कहा—हे राचसराज! जव कि इन्द्रजित् जीता है तव श्राप इतना शोक क्यों कर रहे हैं ? ऐसा कोई नहीं है जो इन्द्रजित के वाणों से अपने प्राण बचाने में समर्थ हो। आप देखेंगे कि आज में राम और लंदमण को कैसा मारता हूँ। वे छिन्न-शरीर होकर स्राज संप्राम-भूमि में सोते हुए देख पड़ेंगे। उनके सारे शरीर को वाणों से छिदा हुआ लोग देखेंगे। सुभा इन्द्र-शत्रु की ग्राज यह प्रतिज्ञां है कि यदि पै।रुप ग्रीर दैव विमुख न हो जायँ तो श्राज राम श्रीर लच्मण दोनों को अपने अमोघ वाणों से तृप्त कर दूँगा। इन्द्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, श्रक्षि, चन्द्र श्रीर सूर्य आज मेरे वैसे अप्रमेय पराक्रम को देखें जैसा कि विल के यह में वामन ने किया था।

रावण से इस तरह कह कर श्रीर विदा ले वह इन्द्रजित वायु के तुल्य वेगवान रथ पर चढ़ा श्रीर युद्ध-मूमि में जा पहुँचा। उसके साथ वड़े वड़े धनुर्द्धर राचस भी चले। कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर श्रीर कोई कोई वीर राचस व्याघ्न, विच्छू, विलाव, गदहा, कॅट, साँप, सुझर, चीता, सिंह, सियार, कीझा, हंस श्रीरमोरों पर सवार हुए। ये बाहन बहें वड़े पर्वताकार थे। प्राप्त, सुदूर, तलवार, परश्वध्या, तोप, लाठी, भुशुण्डी श्रीर परिघों की रास्त्र लिये हुए थे। जब राचस सवारियों पर चढ़ कर श्रीर शस्त्र ले लेकर युद्ध के लिए चलने लगे तक शंख श्रीर तुरहियां ज़ोर से बजने लगीं। इन्द्रजित के सिर पर, शङ्ख श्रीर चन्द्रमा के समान, उजल छाता ऐसा शोभता था जैसे चन्द्रमा से श्राकाश्योभता है। सोने से सजे हुए चमर उसके उप हुल रहे थे। सूर्य के समान तंजस्त्रों मेवनाद सं उस समय लङ्का की ऐसी शोभा हुई जैसे चन्द्रमा से श्राकाश की होती है।

ध्यव इन्द्रजित् युद्ध-भूमि में पहुँच अपने रश के चारों श्रोर राचसों की खड़ा कर भीर वहाँ श्राग जला कर अच्छे मन्त्रों से आहुति देने लगा। हविष्य, लावा, माला श्रीर सुगन्धित चीज़ों से सत्कारपूर्वक उसने श्रिप्त का पूजन किया। सरहरी के पत्तों के वदले शस्त्र, ढाक की लकड़ी, बहेड़े की लकड़ी, लाल कपड़े श्रीर लोहे का सुवा-ये सय चीज़ें उसने इकट्ठी कीं । तामर श्रीर पूर्व-कियत सरहरी के पत्ते विछाकर उसपर उसने भगिन रक्खी। फिर जीते हुए समूचे वकरं का गला पकड़ कर श्राहुति के द्वारा श्रीन की तृप्त किया। वहाँ एक ही वार विना धुएँ के आग जली। उससे विजय के सव चिह्न स्चित हुए। श्राग, सोने के समान ज्वाला 🛌 से दिचण की ग्रीर दीकर, ख्यं उठकर उसका हवि यहण कर रही थी। उस समय इन्ट्रजित् ब्रह्माख के मन्त्र का जाप करने लगा। ग्रपने धनुष, रथ ग्रीर कवच को भी उसने उस मन्त्र से पूजित किया।

जिस समय उसने ब्रह्मास्त का श्राह्मान किया थ्रीर श्राह्मित देना श्रारम्भ किया उस समय सूर्य, चन्द्र श्रीर प्रह नचत्रों के साथ श्राक्षाश-मण्डल भयभीत होगया। इस प्रकार वह श्राह्मित से श्रीन की त्रप्त कर रथ श्रीर श्रायुधों-सिहत श्राकाश में छिप गया। इसके बाद थ्रेड़ा, हाथी, रथ, मण्डा श्रीर पताका से सुशोभित वह राचसी सेना गरजती हुई युद्ध की इच्छा करके चली। वे राचस वाणों से, श्रीर चित्र-विचित्र, पैने, वेगवान श्रीर सुन्दर तेमरों तथा श्रंकुशों से यानरों की मारने लगे। इन्द्रजित् ने भी क्रोध में भर कर कहा कि तुम लेग वानरों को मारो। उसकी श्राह्मा पाते ही राचस वानरों पर वाण-वर्षा करने लगे।

उधर इन्द्रजित् भी नालीक नामक वाणों से, ्नाराच वाणीं से, गदा क्रीर मूसलों से वानरें। को मारने लगा। वानर भी उन पर वृत्तों धीर पर्वतां की वर्षा करने लगे। रावण का लड़का उस समय मार मार कर वानरों का विध्वंस करने लगा। वह ऐसा चमत्कार कर रहा था कि एक ही वाग से नी, पाँच, सात वानरों की विदीर्थ कर देता था। वह प्रपनी वहादुरी दिखाकर राचसें। की उस समय ख़ुश कर रहा था। सूर्य के समान चमकी ले वाणों से उसने वानरों का ख़ृब मथन कर डाला। वानर छिन्न भिन्न होकर छीर वाणों से वहुत पीड़ित होकर ज़मीन पर गिरतं जाते थे। उनकी स्राशा नष्ट ्री रही थी। प्रव बड़े बड़े सेनापित वानर वाण-रूपी किरगों से तपते हुए इन्द्रजित्-रूपी सूर्य के ऊपर क्रोध कर के दीड़े। पर वाणों की चोट से दुखी हो रुधिर से नहा नहा कर भागे। श्रीराम-चन्द्र के लिए भ्रपना भ्रपना पराक्रम दिखा कर श्रन्त में उन बेचारे वानरें। ने वीर-गति पाई। बहुत से पत्थर लिये गरजते हुए लीटे श्रीर मेघनाद पर पत्थरों श्रीर वृत्तों की वर्षा करने लगे। परन्तु वह संप्राम का जीतनेवाला अपने पराक्रम से इस वर्षा का नाश ही करता जाता था। वह श्रपने बड़े घेर, श्रान्त श्रीर विषधर के तुल्य वाणों से बानरी सेना को छेदता ही जाता था।

श्रव उसने श्रठारह बाग दूर खड़े हुए गन्ध-मादन की धीर नी वाण नल की मारे। इसी तरह उसने सात बाग् मैन्द की, पाँच बाग्र गज की, दस जाम्बवान की श्रीर तीस बाण नल की मारे। सुपीव, ऋषभ, अङ्गद ग्रीर द्विविद की ती उसने; भ्रपने वरदान से मिले हुए, पैने पैने वाणों से प्राण-रहित सा कर दिया। श्रीर श्रीर वानरों को भी उसने वढ़ी हुई स्त्राग की तरह क्रोध से मारे वाणों के छेद डाला। अब उसके सूर्य के समान चम-कीले ग्रीर वड़े नेग से चलनेवाले नार्यों ने वानरी सेना की तहस नहस कर डाला। उस संमय वानरी सेना बड़ी न्याकुल, वाण-जाल से पीड़ित श्रीर रुधिर से नहाई हुई थी। उसकी इन्द्रजित् बड़ो .खुशी से देखने लगा। फिर भी वह वाणों स्रीर दारुण शस्त्रों की वर्षा करके चारी स्रोर से वानरी सेना का मर्दन करने लगा। ग्रपनी सेना को तो उसने छोड दिया ग्रीर वानरी सेना में ग्राकर घुस गया। वहाँ छिप कर वह वासों की ऐसी वर्ष करने लगा जैसे बादल जल बरसाते हैं। प्रव उन पर्वताकार वानरें। के शरीर छित्र भित्र हो गये। वे त्रार्तनाद करते ग्रीर माया के वल से मारे हुए ऐसे गिरते जाते थे जैसे वज के मारे पर्वत गिरते हैं। बानर केवल बाखों का गिरना ही देखते थे, इन्द्रजित् तो माया के बल से छिप ही रहा था। उसको कैसे देखते ? अव राचस ते अपने वाणों से सब दिशायें भर दीं, जिनसे वानर कटते और गिरते जाते थे। इसके वाद फिर वह शूल, तलवार और परश्रध आदि शक्ष लेकर वानरों की सेना पर फेंकने लगा। वे शक्ष जलती हुई आग की नाई चमकीले थे और इनमें से चिन-गारियाँ निकल रही थीं। बाणों की चीट खाते खाते वानर फूले हुए टेसू युच की नाई देख पड़ने लगे। वे एक दूसरे की देखादेखी भागते और भय-डूर आर्तनाद करते हुए बड़े दुखी हुए। उस राचस को देखने के लिए जब वे ऊपर की सुँह करके देखने लगते तब वह दुए उनकी आँखों ही में वाण मार देता था। उस दुख से वे मानों एक दूसरे के शरीर में युसे जाते थे और ज़मीन पर गिर पड़ते थे।

हनुमान, सुग्रीव, अङ्गद, गन्धमादन, जाम्ब-वान, सुषेण, वेगदर्शी, मैन्द, द्विविद, नील, गवाच, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्यु हंष्ट्र, सूर्योनन, ज्योति-र्मुख, दिधमुख, पावकाच, नल श्रीर जुमुद, इन प्रधान वानरों की इन्द्रजित् प्रास, शूल ग्रीर पैने पैने वाणों से मारता था। ये वाण मन्त्रों से पूजित थे। इसके बाद वह इनका गदाओं. से मारने लगा। बहुत से वार्गों से इनकी छिन्न भिन्न कर वह श्रीरामचन्द्रं श्रीर लच्मण पर वाण वरसाने लगा । परन्तु श्रीराघव उस वर्षा को पानी की वर्षा के तुल्य मानकर भ्रीर उसे कुछ भी न समभ कर लदमण से वेाले-"लदमण! देखा, वह इन्द्रजित् फिर उस महाग्रस्त्र से वानरों की सेना की छिन्न भिन्न कर श्रव इस दोनों पर फिरा है। इसकी ब्रह्मा ने वर दिया है। उसी के प्रभाव से यह आकाश में छिप जाता है। यह किस तरह मारा जायगा ?

देखां, भगवान् ब्रह्मा वड़ी श्रचिनस शक्तिवाले हैं। उनके श्रस्त का ऐसा प्रभाव है कि सेना मर मिटी। श्रव तुम मेरे साथ इस वाग-वर्षा को सहा। देखां, देखां दिशाश्रों को श्रपने वागों से इसने छा लिया-है। प्रधान वानरों के गिर जाने से श्रव वानरी सेना की कुछ भी शोभा नहीं रह गई। जब यह इम दोनें को मूच्छित कर लेगा तभी संप्राम-विजयी हो जायगा श्रीर लड्झा को जायगा।" रामचन्द्रजी इस तरह कह ही रहे घे कि वह दुष्ट राचस श्रपने श्रकों के समूह से इन दोनें भाइयों को मूच्छित सा कर ज़ोर से गरजा।

#### दोहा।

देाउ भाइन फहँ जीति इमि, वानर सैन्य विदारि। जाइ सुनायी पितहिं सब, मायावी शकारि॥

### ७४ वाँ सर्ग ।

हनुमान् का श्रोषधि-पर्वत लाना श्रौर सव का जी उठना ।

मुन्न राम श्रीर लहमण की मूच्छित देसकर प्रधान वानरों की सेना वड़ी दुखी हुई। उस समय सुप्रीव, नील, श्रंगद श्रीर जाम्बवान ऐसे घबरा गये कि उनकी कुछ भी न सुमता था। उनकी समभ में ही न श्राता था कि इस समय क्या करना चाहिए। तब इन सब की दुखी देखकर विभी-पण बोले—हे भाइयो! डरो मत। यह समय दुःख् करने का नहीं है। ये दोनें महाबीर जी मूच्छित हो रहे हैं सो ब्रह्मा के वरदान-वाक्य की मान रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने मेघनाद की श्रमेघ वीर्यवाला बड़ा श्रस्त दिया है। उसे भी तो श्रादर देना चाहिए। इसी लिए दोनों वीर मूच्छित से हो रहे हैं। इस बात का दु:ख ही क्या करना है। यह दु:ख मानने का समय नहीं है।

विभीषण की वात सुनकर हनुमान बोले-"देखेा, ये सब मारे गये। प्रधान बानरों में से जेा जो जीते हैं, स्रास्रो उनको तो समभावें।" इस तरह कह कर विभीषण श्रीर हनुमान दोनों हाथों में बड़ी मोटी मोटी वित्तयाँ लेकर उसे रात के समय सेना में घूमने लगे। वहाँ क्या देखते हैं कि बानरें की पूँछें, हाथ, जङ्घाएँ, ग्रॅंगुलियाँ भीर सिर कट कट कर गिर पड़े हैं; चारों ग्रीर से रुधिर की धारा बह रही है। बड़े बड़े पर्वताकार वानर उस जगह पड़े हैं। कहीं पैर तक रखने की जगह नहीं है। धरती में पड़े हुए वड़े वड़े चमकी ले शस्त्र चमक रहे हैं। 🛒 ्इसके बाद सुत्रीव, अङ्गद, नील, शरम, गन्धमादन, जाम्बवान, सुपेण, बेगदर्शी, मैन्द, नल, ज्योतिर्मुख श्रीर द्विविद, इन सब की ग्रीर जब उनकी नज़र गई तो क्या देखते हैं कि ये सब मरे हुए से पड़े हैं। ब्रह्मा के प्यारे इन्द्रजित् ने बारह घड़ी में सरसठ करोड़ वड़ं वड़ं वीर वानरीं की मार गिराया।

प्रव विभीषण धीर हनुमान दोनों, समुद्र के

तुल्य वानरी सेना की वाणों से मियत देख कर

जाम्बवान की खीजने लगे। उसकी इन दोनों ने
देखा ता वह वेचारा एक ती बुद्धा या ही, दूसरे
सैकड़ी वाणों की चीट खा कर बुभती हुई आग

की नाई जमीन पर सी रहा था। प्रजापित के उस

पुत्र की ऐसी दशा देख विभीषण उसके पास जा

कर बोले—''हे आर्थ! तीखे तीखे बाणों से तुम्हारे

प्राण तो नष्ट नहीं हुए ?' विभीषण की आवाज सुन

कर, बढ़े दु:ख से कराहते हुए, जाम्बवान ने कहा—

"हे महापराक्रमी राज्यसराज! मैं ग्रावाज से ही तुम्हें पहचानता हूँ। वार्थों से मेरा शरीर ऐसा छिद गया है कि मैं ग्राँखों से तुम्हें देख नहीं सकता। भला यह तो वतलाख्री कि जिनके कारण अञ्जना श्रीर वायु दोनों सुपुत्रवाले कहलाते हैं वे हनुमान कहीं जीवित तो हैं ?" जाम्बवान की बात सुनकर विभीषण बेलि—''हे भाई ! उन दोनीं श्रार्थपुत्रों को छोड़ कर, तुम वायुपुत्र की बात क्यों पूछते हो ? हे आर्थ ! न ता राजा सुप्रीव पर, न अङ्गद पर भ्रीर न श्रीराघव पर तुमने ऐसा स्नेह दिखलाया जैसा कि इनुमान् पर प्रकट किया।" विभीषण की बात का उत्तर जाम्यवान ने दिया—हे राज्ञस-सिंह ! हनुमान् के पूछने का कारण सुने। यदि वह जीता है ते। तुम समम्हों कि यह मरी हुई सेना भी नहीं मरी । यदि हनुमान ने प्राय छोड़ दिया, वे मर गये, तो हम सब जीते हुए भी मरे हुए के समान हैं। यदि वायु के तुल्य वेगवान् हतुमान् जीते हें।गे ता मुभ्ते जीने की ग्राशा है।गी।

इसके बाद हनुमान ने वृद्ध ऋचराज के पास जाकर उनके देनों चरण पकड़ कर उन्हें प्रणाम किया। उस समय हनुमान की आवाज़ सुन कर वहुत व्याज़लेन्द्रिय होने पर भी जाम्बवान ने अपना पुन-जन्म माना और बहुत प्रसन्न होकर वे हनुमान से बोले—''हे बानरसिंह! आओ, इन मरे हुए बानरें की रचा करें। क्योंकि ऐसा पराक्रम दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुम तो इनके परम मित्र हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम करने का है। दूसरे किसी को में ऐसा नहीं देखता। ऋच-वीरों और बानर-वीरों की सेना को .खुश करो; और औराम तथा लच्मण की बाणों की पीड़ा से रहित करो। हे हनुमन ! तुम सागर के ऊपर ऊपर हैं कर हिमालय पर्वत पर चलें जाओ; वहाँ से फिर ऋषभ नामक उत्तम पर्वत पर जाना। वह सब सोने का है। वहाँ तुम को कैलास भी मिलेगा। उन दोनों पर्वतों के बीच में तुम अत्यन्त तेजस्वी चमकीले तथा सब ओपिधयों से भरे हुए ओषि-पर्वत को पाओगे। हे बानरश्रेष्ट! उस पर्वत के सिर पर चार ओपिधयाँ मिलेंगी। वे बड़ी चमकीली और अपनी चमक से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। उनका नाम मृतसंजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और सन्धानकरणी है। हे वायुपुत्र! इन चारों को लेकर तुम जल्दी चले आओ और इन मरे हुए बानरों को जिला दे।।

जाम्बवान् की बात सुनते ही वायुपत्र वल छीर हर्ष से ऐसे भर गये जैसे वायु के वेग से समुद्र पूर्ण हो। पर्वत के आगे के हिस्से पर खड़े हो कर और पैरों से उसे दवा कर श्रीहनुमान दूसरे पर्वत की नाई देख पड़े। उनके पैरों की दाव से वह पर्वत बिल्कुल पिस उठा। वह अपने की सँभाल तक न सका। उसके ऊपर के वृत्त किप के वेग से गिर पड़े और जलने लगे। उसके शिखर तितर वितर हो गये। किप के आक्रमण से वह पर्वत ऐसा हिल उठा कि उस पर वानर ठहर न सके। उसी पर लङ्का भी वसी हुई थी। इसलिए उसके फाटक, दरवाजे और घर सब उस हिस्से के दृट पड़ं। उस रात को वह डर से ज्याकुल हो नाच सी उठी। उस पर्वत के धँसने से वहाँ की ज़मीन समुद्र सहित हाड्य हो गई।

इस तरह किपश्रेष्ठ हनुमान पर्वत की दवा श्रीर बड़वाग्नि के समान श्रपना मुँह फैला कर ऐसे ज़ोर से गरजे कि राचस मारे डर के श्रपनी जगह से हिल न सके। श्रव इनुमान नं रामचन्द्रजी की प्राणाम कर प्रभु के लिए बड़ा भारी काम करना श्रारम्भ किया। वे साँप के समान श्रपनी पूँछ की उठा कर, पाँठ को हिला, काना की सिकीड़ श्रीर बड़वा -को मुख की नाई अपने मुँह को फैलाकर बढ़ जीर से वहाँ से कृदे। कृदते समय बहुत से पृचीं, पर्वतां, पत्थरों छीर त्रिकृट पर रहनेवाले वानरीं की हिनु-मान अपनी भुजाओं श्रीर जङ्घार्शी के वेग से लिये हुए उड़े। ऊपर जाकर जब बंग कम हुआ तय वे सब समुद्र के जल में गिर पड़े। अब बायु-पुत्र इनुमान साँप के शरीर के समान भ्रपनी भुजाएँ फैला कर धीर गरुड़ के तुल्य पराक्रम दिखलाते हुए, माना दिशास्रों की खींचते से, उस उत्तम पर्वत की श्रोर चले। इनुमान्जी घृमते समुद्र की लहरों में नाना प्रकार के जल-जीवें। के। देखते हुए, विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की नाई, चले जाते थे। मार्ग में पर्वतां, युन्तां, सरावरां, निदयां, तड़ागां, श्रच्छे नगरें। श्रीर वहाँ के श्रच्छे सामर्घ्यवान मनु-प्यों की देखते हुए वं वायु के तुल्य उड़ घले जाते थे। इतुमान् सूर्थं कं रास्तं से चले। वे अपनी ष्रावाज से दिशाश्रों का शब्दायमान करते जाते थे। श्रव जाम्बवान की बात का स्मरण कर कपि श्रनेक भारनों से भरं हुए, बहुत सी गुफाओं से सुशोभित, सफ़ेद वादलों के समान सुन्दर शिखरां से मनाहर थ्रार श्रनेक वृत्तां से लहलहातं हुए हिमालय पर पहुँचे । वहाँ दंवताओं श्रीर ऋषियं। के पवित्र श्राश्रम देखे। वहां कपि ने हासकोश (भगवान् हिरण्यगर्भ का खान), रजवालय (उन्हीं-का रजत नामक स्थान), शकालय (इन्द्र की बैठक), रुद्रशरप्रमोत्त ( जर्हां से शिव ने त्रिपुरासुर परंवाण

चलाया था वह स्थान ), ग्रीर ह्यानन (ह्यप्रीव का स्थान ) देखा । ब्रह्मशिर: (ब्रह्मास्त्र देवता का खान), यम के नौकर और अग्नि का खान, कुवेर 🕝 का भवन, सूर्य के समान प्रकाशमान सूर्यों की बस्ती श्रीर ब्रह्मा के घर की हनुमान ने देखा। शिव के धनुष, पृथ्वी की नाभि (जिसका नाम भूमा भी है), विद्वेश्वर भगवान, नन्दिकेश्वर, देवगणों सहित महाराज स्वामिकार्त्तिक ग्रीर श्रीदुर्गा के साथ पार्वती (जो कन्याश्रों को साथ लिये दुष्टों ं को डर दिखलाती हुई वहाँ रहती हैं ) की वहाँ कपि ने देखा। वहाँ बहुत भ्रच्छे कैलास, हिमालय भ्रीर देदीप्यमान वृप नामक सोने के पर्वत की हुनुमान् ने देखा । वह पर्वत एन श्रोषधियाँ से प्रका-शमान हो रहा था । इसको देखकर वायुनन्दन ्वड़ं चिकत हुए श्रीर कूद कर इस पर चढ़ गये। फिर भ्रोषधियाँ खोजने लगे। वे महाकपि हज़ार योजन मार्ग लाँघ कर वहाँ गयें श्रीर परिश्रम से दवा खाजने लगे। वे श्रोपियाँ श्रातं हुए अर्थी (चाहने ्वाज़े)को देख कर ग्रदृश्य हो गई। इतुमान उनके छिप जाने से वड़ क्रुद्ध हुए ग्रीर वड़े ज़ेर से गरजे। फिर छिप जानं की बात की न सहंकर, क्रोध से अमि को तुल्य लाल लाल आँखें करके, पर्वत से बेाले-''क्या तुमने यही निश्चय कर लिया है ? राम ने ता तुम्हारे ऊपर बड़ी दया की है, पर तुम छल करना चाहते हो। देखा, प्राज मैं प्रपनी भुजाओं के बल ़ से तुम्हें फैसा तितर वितर किये डालता हूँ।" इतना कह कर वायुसुत ने वृत्तों श्रीर साँप आदि ग्रनेक जीवों सहित, तथा हज़ारों धातुश्रों से शोभा-यमान, उसके सुनहरे शिखर की दोनों भुजाओं से पकड़ कर ज़ीर से उखाड़ लिया। देवतात्रों, दैत्यां

को डर दिखलाते थ्रीर भ्राकाश में विचरनेवाले अनेक प्राणियों से सराहे जाते हुए श्रीहतुमान सूर्य के मार्ग से उड़ चले। उस समय; उस पर्वत की हाथ मैं लिये वायुपुत्र की ऐसी शोभा हुई जैसी चक्र सहित विष्णु की होती है। श्रव हनुमान को श्राते देख कर बानर बड़ा हर्षनाद करने लगे। इनुमान भी उनकी देखकर छानन्द का शब्द करने लगे। इनकी भ्रावाज़ सुन कर राचस बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगे। इसकी बाद हनुमान, बानरी सेना में, पर्वत पर उतर पड़े। वे बुड्ढे बानरों की प्रणाम कर विभी-षण के गले से मिले। म्रोषधि-पर्वत के वहाँ म्राते ही वायु के द्वारा स्रोपियों की गन्ध फैल उठी ! उसे सूँ घते ही दोनों भाइयों के बाग दूर हो गये श्रीर **उनका शरीर आरोग्य हो गया। श्रीर श्रीर** बानरों के घावों की पीड़ा भी थे।ड़ी ही देर में दूर हो गई श्रीर वे पहले की तरह भले चंगे हो गये। उनके सव घाव भर गये। जी मर गये थे वे ऐसे उठ बैठे जैसे अपने घर में से। कर उठते हैं। जब से बानरों श्रीर राचसों का यह युद्ध छिड़ा तव से जो राचस लड़ाई में मारे जाते थे वे सब रावण की आज्ञा से उठा कर समुद्र में फेक दिये जाते थे, इसलिए राचमें के मुर्दे जीवित नहीं ही संके। इसके बाद हमुमान्जी सवकी श्रारोग्य कर पर्वत को जहाँ का तहाँ रख आये।

७५वाँ सर्ग । सुग्रीव की श्राज्ञा से लंका को भरम करना श्रीर रात का युद्ध ।

न्त्रव सुत्रीव हतुमान से बोले—"देखा, जव से क्रम्भकर्ण श्रीर वे क्रमार मारे गये तब से रावण

की श्रोर से कोई वीर युद्ध करने के लिए नहीं निक-लते। इसलिए हमारी सेना में जी बड़े बड़े बलवान या छोटे वानर हैं वे सब ग्रपने ग्रपने हाथेाँ में मशालें ले ले कर लङ्का में घुस पड़ें। अब सव बानर राजा की भाजा पाकर, सूर्य दूवने पर भय-ड्डर रात के ग्रारम्भ में, बड़ी बड़ी मशालें जला कर लङ्का में घुसने लगे। वहाँ, जगह जगह के सव रचक राचस, वानरों की घुसता हुआ देखकर भाग गये। उन राचसों की बड़ी भयङ्कर आँखें थीं। बानर भीतर घुस कर फाटकों में, श्रटारियों में, गलियों में, अनेकं तरह के राज-मार्गी तथा राज-भवनीं में आग लगाते चले जाते थे। थोड़ी देर में लाखेाँ मकान जलने लगे । वड़े वड़े पर्वताकार महल दृट दृट कर ज़मीन पर गिरने लगे। कहीं अगुरु जल रहा है; कहीं चन्दन की लकड़ियाँ जल रही हैं; कहीं मिए, मोती, हीरे, मूँगे, ध्रीर कहीं छाल के कपड़े जल रहे हैं। कहीं रेशमी कपड़े, कहीं ऊनी कपड़े, कहीं सोने के वर्तन, ग्रीर कहीं दृधियार श्राग में जल रहे थे। कहीं श्रनेक तरह के चित्र विचित्र घोड़ों के भूपण, कहीं हाशियों की गर्दनी के भूषण, कहीं भूलें, श्रीर कहीं रथेां के सजान की नई वनी हुई चीज़ें घायँ घायँ जल रही थीं। कहीं योधाओं के कवच, कहीं हाश्रियों और घेड़ीं को कवच, कहीं तलवारें, धनुष, जीवा, वाण, तामर, श्रंकुश, शक्ति श्रीर श्रच्छे श्रच्छे कम्बल श्राग में भस्म हो रहे थे। कहीं चमर, वाघ के चर्म, कस्तूरी, मुक्ता श्रीर मिणयों से सुशोभित महल, श्रीर कहीं शस्त्र-श्रस्त्र रखने के चित्रविचित्र गृह स्नादि सब चीज़ें अग्निके द्वारा भस्म हो रही थी। अनेक तरह के चित्रविचित्र परों ग्रीर राचसों की वैठकों का भी,

तथा घर में रक्खे हुए गृहस्थों के सोने के आभूषते ग्रीर कवचधारियों के माला प्रभृति भूपर्ती का भ ष्प्राग भस्म कर रही थी। मदा पीनं के कारक चश्चल आंखेंवाले, कपड़ों से सजे हुए, अमल हं व्याकुल, जाते हुए, जिनके कपड़े सियों ने बार रक्ले हैं ऐसे पुरुषों की आग जला रही थी। रं राचस शत्रुओं पर कोध कर रहे थे। राचसीं इं कोई भोजन कर रहे थे, कोई अच्छे विद्यानी पा श्रपनी खियाँ के साथ लंटे हुए थे। केंाई डर के मां श्रपने लड़के वचों को लेकर इधर उधर भाग रहे थे, ग्रीर कोई गदा-श्रूल-खड्ग श्रादि धारण किरं हुए थे-ऐसी अवस्था में उन्हें श्राप्त ने जलाका भस्म कर दिया। इनकी गिनती संकड़ां श्रीर हजारी थी। वहाँ आग धधक धधक कर बढ़ती ही जाती थी। वड़ं भारी भारी, कीमती, गम्भीर गुणवाले हेमचन्द्र श्रीर श्रर्डचन्द्र नामक राजभवने। की वह श्राग वैठकों सहित जलाती जांती थी। इन भवनी की चन्द्रशाला श्रन्छी से श्रन्छी बनी घी श्रीर इनकी वैठकों के भाराखे बढ़िया बढ़िया रत्नाँ से खचित कर बनाये गये थे।

जो घर मणि श्रीर मूँगों सं चित्रविचित्र घे, जों जं जंचाई में मानों सूर्य को छूना चाहतं थे, कों जं पत्ती श्रीर में र के शब्द की नाई जिनमें भूपणों के शब्द सुन पड़ते थे श्रीर जो देखने में एक दूसरे पर्वत की नाई मालूम होते थे, ऐसे श्रच्छे से श्रच्छे घरों को श्राग जला रही थी। वहां श्राग से जलते के हुए तोरण ऐसे देख पड़ते थे मानों गरमी के समय में विजलियों के साथ मेंघ-जाल हैं। जलते हुए राज्यों के घर वन की श्राग से जलते हुए पर्वत के शिखरों की नाई चमक रहे थे। सात खनवाले

घरों में सोती हुई सुन्दर स्त्रियाँ अपने शरीरों के ्रश्राभूषण फेंक फेंक हा हाकार कर चिल्ला रही थीं। भ्राग से जल जल कर गिरते हुए वहाँ के म्घर ऐसे जान पड़ते थे माने। वज्र से टूटे हुए बड़े पर्वत के शिखर हैं। दूर से वे ऐसे मालूम होते घे मानें हिमालय के शिखर अस्म हो रहे हैं। म्रटारियों पर देखें। तो वड़ी बड़ी लपटें। के साथ श्राग दहक रही है। उस समय रात में लंका ऐसी देख पड़ती थी मानें। फूले हुए टेसू के वृत्तों का जङ्गल हो । कहीं तो हाथीवान श्रीर कहीं छूटे हुए ष्ठाधी तथा घोड़े इधर उधर भाग रहे थे। उनसे लङ्का ऐसी देख पड़ती थीं जैसे प्रलयकाल में घवड़ाये द्वुए मगर-मच्छों से समुद्र देख पड़ता है। कहीं ते। छूटे, हुए घेड़े को देख कर मारे भय के हाथी भाग ्रहे थे और कहीं छूटे हाथी की देख कर घेड़े भाग रहे थे। जलती हुई लङ्का के कारण समुद्र ऐसा देख पड़ता घा मानें। उसमें लाल पानी भरा हो।

वानरों ने एक मुहूर्त्त में लङ्का को जला कर ऐसे भरम कर दिया जैसे संसार के प्रलय-समय में ज़मीन जलाई जाती है। धुएँ से न्याकुल, ज़ेर से चिद्धाती हुई स्त्रियों की भावाज़ सौ योजन तक सुन पड़ती थी। जिन राचसों के शरीर जलते थे वे कूद कृद कर वाहर निकल पड़ते थे। उनके निकलते ही वानर भी कूद कृद कर उनसे लड़ने की इच्छा से उनके पास पहुँच जाते थे। उस समय वानरों श्रीर राचसों का यड़ा शब्द दसों दिशाश्रों की, समुद्र श्रीर पृथिवी की शब्दायमान कर रहा था। इधर वालों की पीड़ा से मुक्त रामचन्द्र श्रीर लदमण अपने अपने धनुप तैयार करने लगे। उनकी प्रत्यश्वाश्रों का ऐसा शब्द हुआ जिससे सब राचस डर गये।

उस समय धनुप लिये हुए रामचन्द्रजी ऐसे शोभाय-मान थे जैसे कूद्ध भगवान शिव वेदमय धनुष लियं शोभित हों। बानरें। श्रीर राचसें की गर्जना की दवा कर राम के धनुप का शब्द सुन पड़ता था। दोनों सेनाओं के शब्द ने, तथा प्रभुकी प्रत्यश्वा के शब्द ने अर्थात् तीनां शब्दों ने दिशाओं को भर दिया। महाराज के धनुष से छूटे हुए बागों से लङ्का के फाटक, कैलास-शिखर की नाई, दूट दूट कर ज़मीन पर गिरते जाते थे। अब बड़े बड़े श्रीर छोटे छोटे घरों में भी राम के बाखों को देख कर ग्रन्छे राचस युद्ध के लिए उद्योग करने लगे। उनके कवच ग्रादि पहनने, तैयार होने श्रीर सिंह के समान गरजने के शब्दों से वह रात राचसों के लिए बड़ो भयंकर हुई। सुप्रीव ने श्राज्ञा दी कि जा वानर जिस द्वार पर है वह वहीं युद्ध करे। यदि वह इसके विरुद्ध करेगा ता मारा जायगा। क्योंकि वह राजा की श्राज्ञा भङ्ग करनेवाला समभा जायगा। श्रव प्रधान वानरों के हाथों में जंतती हुई मशालें देख कर रावणं वड़ा कुद्ध हुआ श्रीर उसने भाई -ली। उस समय् दसों दिशाश्रों में एक तरह का विचोभ सा देख पड़ा। उसके शंगों में रूपधारी क्रोध इस तरह दिखाई दिया जिस तरह रुद्र के शरीर में देख पड़ता है। उसने कुम्भकर्ण के दोनें। लड़कीं— कुम्भ ग्रीर निकुम्भ-को युद्धं करने के लिए भेजा। राजा की माजा से इन दोनों के साथ यूपाच, ्रोाणितात्त, प्रजंघ श्रीरं कम्पन ये चारों भी निकले । रावण ने उनसे कहा—''हे राचसे। तुम जल्दी सिंह की नाई गरजते हुए निकलो। " वे उसी तरह सिंहनाद करते हुए निकले । उन राचसों के भूषणों की चमक से श्रीर वानरों की मशालें। की कान्ति

से भ्राकाश चमक गया। उस समय केवल इन्हीं दोनों का प्रकाश न था, किन्तु चन्द्रमा श्रीर तारों का प्रकाश भी उनमें मिला हुन्ना या । इसलिए बहुत प्रकाश हो गया। इस समय चाँदनी का प्रकाश, ग्रीर भूषणों तथा जलते हुए घरों का प्रकाश उन दोनों सेनाश्रों को वहुत ही सुशोभित कर रहा था। अधजले घरों के प्रकाश से चंचल लहरोंवाला समुद्र बहुत शोभायमान हुन्ना। उस समय राचसेां की सेना बड़ा दुई र्ष देख पड़ती थी । उसमें भांडे ग्रीर भंडियाँ फरफरातीं थीं। उत्तम तलवारें भ्रीर परश्वध चमचमाते थे। उसमें भयंकर रथ, हाथी. धोड़े ग्रीर पैदल धमधमाते तथा दीप्त श्ल, गदा, खड़, प्रास, तामर धीर धनुप खनखनाते थे। उसमें बड़े भयंकर, बड़े घार पराक्रमी ग्रीर पुरुपार्थी राचम थे। कहीं तो ऐसा ज्लता हुआ प्रास देख पडता था जिसमें सैकड़ों किंकियियाँ वज रही हैं। कहीं सोने से शोभायमान श्रीर परश्वध लिये वीरेां की भुजाएँ देख पड़ती थीं। कहीं कोई वीर बड़ा शस्त्र ग्रीर कहीं कोई वाण-सहित धत्रप फेर रहा था। कहीं सुगन्धित फूलों की सुगन्धि ग्रीर कहीं शराव की गन्ध वायु के द्वारा फैल रही थी।

शूरों से संयुक्त, मेघ की घटा के तुल्य भयंकर श्रीर दुई रिचसों की सेना की धाते देख वानरें। की सेना खड़बड़ा गई श्रीर बड़े ज़ोर से गरजने लगी। इधर राचसी सेना बानरों की सेना में ऐसी घुसी जैसे पतंगों का फुंड धाग में घुसता है। उस समय राचसों की भुजाओं में परिघ श्रीर वज्ञा-कार शख बड़ी शोभा दे रहे थे। उनसे राचसी सेना की बड़ी शोभा हो रही थी। श्रव बानर, पागल की नाई, उस सेना पर टूट पड़े। वे बुचों,

पर्वतें। ग्रीर घूँसों से राचसों का मारनं लगे। इधर राचस भी वाणों से उनके मस्तक काट काट कर गिराते थे। वानर दाँतां से राचसों के कान, मुंकों से मस्तक धीर पत्थरों से उनके श्रंग काट गिराते थे। ग्रनंक राचस तीखी तलवारां से खास मास वानरें की मारने थे थ्रीर इसी तरह, वानर भी राचसीं की मार रहे थे। इस प्रकार वानर ग्रीर राचस दोनों दल भाषम में एक दूसर की मार रहे थे। जिम तरह एक दूसरे का मारता था. उसी तरह वह भी उसका मारता था। किसी की कोई हपटता ता वह भी उसे उपटता था। किसी को कोई काटता ते। वह भी उसे काटता था। इसी तरह वे सब श्रापस में एक दूसरं से कह कह कर लड़ रहे थे। इस युद्ध में राख़ों की हाथ से छीन लंते श्रीर वीरों की विना कवच तथा विना त्रायुधवाले कर डालते थे। फिरवीर लीग महाप्रास, मुका, शूल, तलवार, श्रीर वरिष्ठयाँ उठाते थे। इस तरह, उन दोनां सेनाओं का महाभयद्भूर युद्ध हुआ। एक एक बार में दस, सात बानरी की राचसीं ने श्रीर इतने ही राचसीं की वानरों ने मारा। वस्त्र, कत्रच, श्रीर ध्वजाएँ राचसीं की हट गई। उनको रोकने के लिए बानर खड़ होगये।

# ७६वाँ सर्ग ।

श्रङ्गद श्रादि मुख्य वानरों से कम्पन श्रादि मुख्य राक्षसों का युद्ध ।

उस घोर संमाम में बड़े बड़े बीर मारे जा रहे थे। महा रख-फीतुकी श्रंगद ने कम्पन का सामना किया। कम्पन ने ललकार कर श्रंगद के एक गदा

मारी। उसकी चाट से अङ्गद काँप गये और कुछ कुछ वेहे।श भी हो गयं। परन्तु थोड़ी ही देर में सचेत हो इन्होंने एक पर्वतका शिखर लेकर कंपन ्को ऐसा मारा कि उसके प्राण निकल गये और वह संधाम-भूमि में गिर पड़ा। कंपन का मारा जाना देख शोणिताच ने निखर हो। बहुत जल्दी श्रंगद के सामने रथ चलायां। वह बड़े वेग से, कालाग्नि के समान, वार्यों से श्रंगद की मारने लगा। श्रंगद ने पहले तो जुर, जुरप्र, नाराच, वत्सदन्त, शिलीमुख, कर्णी, शल्य श्रीर निपाठ भादि वहुत से वाणों की चेट खाई ग्रीर फिर कूद कर उसके धनुप,रथ ग्रीर वाणों की मर्दन कर डाला। भव वह हाथ में तलवार छीर ढाल लेकर रथ से वहुत जल्दी कूद पड़ा। कूदने के साथ ही अंगद 🚁 ते लपक कर उसकी तलवार हाथ से छीन ली श्रीर वीरनाद किया। फिर्जनेक के ढंग से उसके कंघे पर तलवार मारी श्रीर उसी तलवार की लिये हुए गरजता हुआ अंगद दूसरे शत्रुकों पर दीड़ा। प्रजंघ के साथ यूपाच नामक राचस रथ पर चढ़ कर श्रंगद के ऊपर दीड़ा। वह हाथ में लीहे की गदा लिये श्रीर सोने का बाजूबन्द पहने बहुत ष्रच्छा मालूम हुआ। इतने में शोशिवाचं भी सचेत होकर श्रंगद पर ही दीड़ा। उस समय शोणिवाच ग्रीर प्रजंघ के बीच में श्रंगद ऐसे शोभित है। रहे थे जैसे देा विशाखा नचत्रों के धीच में पूर्ण चन्द्रमा की न्त्रीमा होती है। इतने में द्विविद श्रीर मैन्द भी, श्रंगद की रचा के लिए, दीड़ कर वहाँ श्रागये।वे एक दूसरे की देखने के लिए उनके पास खंड़े हो गये। राचस भी तलवार, वाख ग्रीर गदा लिये हुए कोधपूर्वक वानरों पर दौड़ पड़े। प्रव तीनों राचसों

का तीनों वानरों के साथ बड़ा भयंकर रोमांचकारी युद्ध स्रुक्त हुआ। बानर वृत्त उखाड़ उखाड़ कर राचसों पर चलाते और प्रजंब अपनी तलवार सें उन सब की काट गिराता था। वदनन्तर वानर रथों, घोड़ों, पर्वतों और वृत्तों को फेकने लगे। पर यूपाच ने भ्रपने वागों से उन सब की काट गिराया। द्विविद श्रीर मैन्द के फेके हुए बृज्ञों के। शोशियाच बीच ही में गदासे तोड़ कर फेक देता था। इतने में प्रजंघ एक बड़ी भारी तलवार ले प्रङ्गद पर दें। हा। जब वह पास आ गया तब बालिपुत्र ने एक अश्वकर्ण वृत्त उखाड़ कर उसकी ज़ेर से मारा। भ्रीर एक घूँसा उसकी बाँह में मारा। घूँसे की चाट से उसके . हाय की तलवार छूट कर गिर पड़ी। मूसल को समान तलवार के गिरते ही उसने मुट्टी बाँघ कर बड़े ज़ोर से एक मुका श्रङ्गद के माथे में मारा। उसकी चोट से थे। ड्री देर के लिए अङ्गद अचेत हो गये। परन्तु सचेत होते ही इन्होंने भी उसके सिर में एक ऐसा मुका जमाया कि उसका सिर फट कर ज़मीन पर गिर पड़ा।

श्रव श्रपने चचा का मरना देख कर यूपाच हाथ में तलवार ले रथ से उतर पड़ा। क्योंकि उस समय इसके वाथ ख़तम हो चुके थे। उसे उतरते धौर भपटते देख, द्विविद ने उसकी छाती में एक मुक्ता मारा श्रीर उसे पकड़ भी लिया। तब शोखिताच ने वड़े ज़ोर से दैड़ कर द्विविद की छाती में चेट की। यथि द्विविद उस चेट से घवरा गया तो भी सावधान हो कर उसने उसके हाथ की गदा छीन ली। इतने में मैन्द भी द्विविद के पास पहुँच गया। द्विविद ने धपने तेज़ नाख़नों से शोखिताच का मुँह नेच डाला। श्रव इन दोनों राचसों के साथ दोनों

बानरेंं की वड़ो खींचा-तानी, तेाड़ा-तेाड़ी श्रीर वकोटावकोटी हुई। मैन्द ने अपनी वहादुरी से यूपाच को पछाड़ दिया थ्रीर भुजाश्रों से उसे ऐसा पीसा कि वह सर ही गया। अव इन वहे वीरों को सरते देख कर वह राज्यसी सेना भाग कर कुम्भक्तर्ण के पुत्र की स्रोर शरण के लिए गई। उसने उसकी समभाया । जय उसने वानरीं की वहादुरी ग्रीर अपनी सेना का नाश देखा ते। वह अपने धतुप को खींचकर बड़े कठोर वाण चलाने लगा। वार्यो-सहित उसका धतुप ऐसा शोभित हुन्ना जैसे विजली श्रीर ऐरावत के साथ चमकीला इन्द्र का धनुष हो। उसने प्रत्यश्वा को कान तक खींच कर कंकपच वाला, सोने से भूपित, वाण द्विविद पर चलाया । उसके लगते ही वह पर्वताकार ज़मीन पर गिर कर मूर्च्छित हो गया । मैन्द ने अपने भाई की ऐसी दशा देखकर एक वड़ा भारी पत्थर उठाया ग्रौर कुम्भ पर फेंक दिया। परन्तु उसने उसी वक्त पाँच वाणों से उसे काट गिराया श्रीर साँप की सूरत का एक दारुण वाण मैन्द की मारा। उसके लगते ही मैन्द भी गिर कर मूच्छित गया। तव श्रङ्गद देनों मामात्रों को मूच्छित देख कुम्भ पर दे। है। कुम्भ ने अङ्गद को भाषटता हुआ देख लोहे के पाँच वाण और तीन वाण दूसरी तरह के श्रङ्गद के मारे। फिर वह अड़द पर श्रीर भी वाग्य-वर्षा करने लगा। पर अङ्गद उन सव प्रहारों की सहते हुए उस पर पत्थर थ्रीर वृत्त वरसाने लगे। वह राचस युद्ध करने में वड़ा चतुर था। इससे वह अङ्गद के सव प्रहारों की काटता ही जाता था। अंव उसने दो वाए श्रङ्गद की भाहों में इस तरह मारे जिस तरह दा जलती हुई लुकों से कोई हाथी की मारे। उन वाणों के मारे वालिपुत्र की भी हैं। से ख़्त निकलने लगा श्रीर उनकी दोनों श्रांखें बन्द हो गई। पर श्रङ्गद ने हाथ से ख़्त पेंछ कर, एक हाथ से एक साख़ का युच्च उखाड़ा श्रीर राचस पर चलाया। वह युच्च बहुत बड़ा था, इमिलिए उखाड़ने में मेहनत करनी पड़ी श्रीर फिर छाती के सहारे कन्थे पर चढ़ा कर श्रीर ख़ुछ धोड़ा सुका कर उसे बड़े ज़ीर से फेका था। वह युच्च मन्दराचल श्रथवा इन्द्रव्यं के तुल्य देख पड़ता था। चलातं समय मय राचस उसी श्रीर देख रहे थे। यद्यपि वह युच्च इतना बड़ा था तो भी राचस ने उसे सात वाणों से काट ही हाला श्रीर फिर श्रङ्गद को भी मारा। इस समय श्रङ्गद उसकी चेट से बहुत दुखी हुए श्रीर इसीन पर गिर कर मूर्च्छ्रत हो गये।

श्रव श्रद्ध के। गिरे श्रीर पीड़ारूपी सगुद्र में गोता खात देख वड़े वड़ं वानरां ने जाकर श्रीराम-चन्द्र से निवेदन किया। रामचन्द्र ने सब हाल जान कर वड़ं वड़ं वानर जाम्बवान श्रादि को श्रद्ध की रचा के लिए भेजा। प्रभु की श्राज्ञा पाते होने वीर वानर कुन्भ पर देखें श्रीर हाथों में वृच तथा पत्थर ले ले कर श्रद्धद की रचा के लिए उस पर भपट पड़े। उनमें से जाम्बवान, सुपंख श्रीर वेगदर्शी ये सब कुन्भकर्ण के लड़के पर हटे। परन्तु वह भी इन महाबलियों के वेगों की श्रपने वाख-जाजों से ऐसे रोकता था जैसे पर्वत से जल के वेग की रोक होती है। वे वीर उसके वाखों के सामने ऐसे रेक गये थे कि उस पर हाथ चलाने की किसी की सामर्थ न थी।

श्रव सुग्रीव वीर वानरों श्रीर श्रपने भर्ती जे की विपन्न देख कुम्भ पर ऐसे देा है जैसे शिखरं पर

धूमनेवाले हाथी पर सिंह भापटता है । बानरराज ने वहुत से श्रश्वकर्ण श्रादि वृत्त उसके ऊपर फेके; उन्होंने वृत्ती की ऐसी घार वर्षा की कि आकाश ्रिका गया था। पर कुम्भ ने मारे वाणों के उसे काट फेका। उस समय उन कटे श्रीर टूटे फूटे वृचों की ऐसी शोभा हुई मानों वहुत सी तीपें स्राकाश में उड़ रही हों। यद्यपि वानरराज के वे प्रहार व्यर्थ गये तथापि उन्हें कुछ भी कप्ट नहीं हुआ। राचस के वाणों की चाट सहते हुए वे उसके रथ के पास पहुँच गये थ्रीर इन्द्र-घतुप के तुल्य उसके धतुप की भटका मार कर तोड़ डाला। यह कठिन काम करके सुपीव भट वहाँ से प्रज्ञा हो गये। उस समय राज्ञस की ऐसी दशा हो गई जैसी दाँत के टूटने से हाथी की हो जाती है। सुयीय प्रशंसापूर्वक कहने लगे—हं 🔄 निकुम्भ के वढ़ं भाई! तुम्हारी वहादुरी, वाण का श्रद्-भुत वेग, अपने धादिमयाँ की रचा और प्रभाव-यह सब ऐसा देखने में श्राया मानों ये वातें रावण ने हो की हों। प्रह्लाद, बिल, इन्द्र, कुवेर ध्रीर वरुष के तुल्य है राचस ! तुम ठीक अपने पिता ही के तुल्य बलवान हुए ही। जब तुम हाथ में शूल लेकर खड़ं होते होगे तत्र देवता भी तुम को इसी तरह न हरा पाते हाँगे जिस तरह जितेन्द्रिय मनुष्य कां व्याधियाँ पीड़ा नहीं दे सकतीं। भ्रव तुम पराक्रम करे। श्रीर मेरा भी पराक्रम देखे।। तुम्हारं ापतृज्य ( ताक ) वरदान के वल से देव स्रीर-र्ानवें। को सहते हैं पर क्रम्भकर्ण अपने वीर्य-वल से वह सामर्थ्य रखते थे। तुम धनुष चलाने में तो इन्द्र-जित् के धीर प्रताप में रावण के तुल्य हो; वल तथा धीर्य में सब राचसों से भ्रच्छे हो। इसलिए भ्राज हमारा श्रीर तुम्हारा युद्ध हो। जिस तरह इन्द्र श्रीर शम्बरा-

सुर का युद्ध हुआ था वैसा ही युद्ध हो। उसे सब लोग देखेंगे। तुमने अच्छे से अच्छा अपना युद्ध कर्म दिखलाया और अस्त के चलाने में बड़ी चतु-रता दिखलाई। तुमने बहुत से बानरों को मार कर उन्हें बेहेग्श कर दिया। केवल उलहने की आशंका से मैंने तुमको मार नहीं डाला। अब तुम युद्ध कर चुके हो। थोड़ी देर आराम कर लो। फिर मेरा बल देखे।

सुगीव की बातों में कुछ कुछ भ्रनादर तथा व्यंग भरा हुमा था। प्रकट में जुछ कुछ म्रादर भी था। इन बातों को सुन कर कुम्भ का तेज ऐसा बढ़ गया जैसे घी की श्राहुति पाकर श्राग का तेज बढ़ जाता है। अब तो उसने अपनी भुजाओं से सुप्रोव की पकड़ लिया। वे दोनों मस्त हाथियों की तरह लड़ते हुए वार वार हाँपने लगे। एक दूसरे के ग्रंगों को पकंड़ता श्रीर एक दूसरे को खींचता था। कभी कभी परिश्रम के कारण मुँह से धुत्राँ सहित ज्वाला फेकते थे। लड़ते लड़ते उन दोनों के पैरों की धमक से जमीन में गड्ढे हो गये। समुद्र को ऐसा चोभ हुआ कि वह वड़ी बड़ी लहरां से लहराने लगा । इतने में सुत्रीव ने क्रम्भ को उठा कर संगुद्र में ऐसाफेका कि उसका पैर जमीन में जा लगा। समुद्र का पानी इतना उछला कि विध्य ग्रीर मन्दराचल के समान कॅंचा ग्रीर वड़ा दिखाई दिया ग्रीर चारों ग्रीर फील गया। फिर कुम्भ ने वहाँ से उछल कर वज्र के समान एक मुका सुप्रीव की छाती में मारा। उसकी चाट से सुप्रीव की छाती का चमड़ा फट गया ग्रीर ख़ून वहने लगा। क्योंकि उसने ऐसे ज़ार से मुक्ता मारा था जिससे उसकी चेाट हड्डी तक पहुँच गई थी। उसमेँ से छाग की बड़ी ज्वाला भभक उठी मानों वज्र की रगड़ से मेरु पर ज्वाला उठी है। अब सुत्रीव ने भी कुम्भ की छाती में वज्र के समान एक घूँसा ज़े।र से मारा। यह सुका ऐसे ज़ोर से लगा कि कुम्भ विद्वल है। कर गिर गया। उसकी दशा विना लपट की छाग की नाई है। गई। वह ज़मीन पर ऐसा भर्रा कर गिरा जैसे मङ्गल का तारा लपलपा कर अकस्मात ज़मीन पर छा गिरे। मुक्ते की चोट से विदीर्थ छाती वाला कुम्भ उस समय ऐसा देख पड़ा जैसे रुद्र से ध्वस्त किये गये सूर्य का रूप दिखाई दे।

दोहा।

गिरत ताहि के भूमि कपि, शेल अरण्य समेत । लङ्कावासी रजंनिचर, भय तं भयं अचेत ॥

## ७७ वाँ सर्ग ।

#### निकुंभ का मारा जाना।

वानरराज के हाथ से वहं भाई को मारे जाते देख निकुम्भ राचस कोध से जल कर सुप्रीव की खेर देखने लगा। वह एक वहं परिघ को हाथ में ले खेर भयंकर मुँह फाड़ कर गरजने लगा। वह परिघ माला से भूपित, हाथ के थापेवाला, हिमालय के शिखर के तुल्य छीर सीने के पत्तों से जड़ा हुआ था। वह परिघ हीरों छीर मूँगों से भूपित, यम के दण्ड के समान भयंकर, राचसों के भय का नाशक छीर इन्द्र की ध्वजा के समान वड़ा था। कंठ में हार, भुजाओं में वाजूबन्द, कानों में कुंडल छीर गले में माला पहने हुए निकुम्भ उस समय ऐसा शोभा देता था मानों विजली से प्रदीप्त इन्द्र-धनुष सहित गरजता हुआ वादल हो। उसके उस

परिध के आगे के हिस्से से इवा की गाँठें फूट कर, विना धुँएँ के, घ्राग भभक उठती घी। विटपानती नगरी के घच्छे भवन, अमरावती के दंवताओं के घर श्रीर तारागणीं तथा महीं सहित चन्द्रमण्डली ये सब उसके परिघ के वेग से वृमते से देख पढ़ते थे। उस समयं वह राचस परिघ ग्रीर भूपणीं की चमक से ऐसा दुईंपें देख पड़ता था मानों क्रोधरूप ईंधन से भभकती हुई प्रलय-समय की आग हो । उस समय डर कं मारे राज्ञस श्रीर बातर काई हिल तक न सकते ये । इतने में इनुमान श्रपनी छाती फैला कर उसके पास खडे ही गये। इनकी देखते ही उसने वहं ज़ीर से इनकी छाती में परिच का प्रहार किया परन्तु वज्र के तुल्य इन की छाती की टकर ख़ाकर उस परिघ के सी दकड़े हो गये; घीर वह एंसा छितरा गया मानें से लुक्र श्राकाश से टूट पड़े हों। परिघ की चाट से कपि को कुछ भी कप्ट नहीं हुआ, जैसे कि भूचात से पर्वत का कुछ भी नहीं विगड़ता। फिर गुट्टी वाँघ कर इनुमान नं भी निक्रम्भ की छाती में एक मुका मारा। उसकी चोट से राचस का चमड़ा फट गया ग्रीर रुधिर वहने लगा तथा ऐसी ज्वाला भभक उठी जैसे वादलों में विजली की चमक होती है। उस समय ते। वह विद्वल हे। गया; पर घाड़ी ही देर में उसने सचेत हो हनुमान को पकड़ कर उठा लिया । इनुमान जैसे महावली का निक्रम्भ के काबू में देख कर लड्डा के रहनेवाले वड़ा शोर करने लंके! जब हुनुमान ने देखा कि श्रव तो यह लिये ही जाता है तब उन्होंने राज्यस की एक ज़ोर का मुका मारा जिससे उसने इनको छोड़ दिया। तव कपि ने निकुम्भ को उठा कर ज़मीन पर पटक दिया श्रीर खूब मीसा। फिर उद्घल कर किप बड़े वेग से उसकी छाती पर कूदे श्रीर दीनों हाशों से पकड़ कर उसका सिर ऐंठ कर तोड़ डाला। उस समय के वड़े ज़ोर से चिल्लाने लगा। इधर श्रीरामचन्द्र श्रीर मकराच का बड़ा भारी युद्ध हुआ। निकुम्भ के मर जाने पर पची श्रानिद्दत होकर चहचहाने लगे श्रीर दिशायें निर्मल हो गई।

#### देाहां।

गिरत ताहि भूकंप भा, दिशानाद श्रित शार। गिरतो भूमि श्राकाश जन्न, निशिचर छरेतिघार॥

### ७८ वाँ सर्ग ।

युद्ध के लिए मकराक्ष की यात्रा।

भ्रव कुम्भ भीर निकुम्भ का गारा जाना सुन कर रावण आग की तरह जल उठा। वह क्रोध भीर शोक से वेदेश सा होगया। उसने खर के पुत्र मकरात्त से कहा-"हे पुत्र ! मेरी भ्राज्ञा से तुम संग्राम-भूमि में जाम्रो। साथ में सेना लेकर राम, लच्मण भीर वानरों का नाश करे। । गरावण की भाजा पा कर, भ्रपने की शूर माननेवाला मकराच बहुत ख़ुश हो कर बोला-"बहुत अच्छा महाराज !" प्रव वह रावण का प्रणाम धीर प्रदिचणा कर घर से निकल पड़ा। उसका सेनापति पासही था। उसने उसे प्राज्ञा दी कि सेना की श्रीर मेरे रथ की बहुत 🦯 जल्दी लाध्री । उसकी श्राज्ञा पाते ही उसने सेना धीर रथ ला कर खड़ां कर दिया। अब मकराच रथ की प्रदक्षिणा कर उस पर सवार हो गया। सारिय को रथ हाँकनेकी भाज्ञा देकर वह राज्यसों से कहने लगा-"तुम सब मेरे पास युद्ध करा।

मुभ को ते। महात्मा राचसराज ने आज्ञा दी है कि तुम उन दोनों भाइयों की मारी। सी मैं उन दोनों को, सुग्रीव को तथा और और नानरों की अपने षाणों से मासँगा। तुम देखना कि श्राज शूल के प्रहारों से मैं वानरी सेना को ऐसे अस्म कर डालूँगा जिस तरह सूखी लकड़ियों की आग जलाती है।" इस प्रकार मकराज की वातें सुन कर वे निशाचर हर्ष पूर्वक उस महावली की घेर कर ज़मीन की कॅपाते हुए चले। वे राचस अनेक शख्धारण करने-वाले, वलवान, धीर, कामरूपी, क्रूर, बड़े वड़े दाँतीं वाले, पीली आँखों वाले, गजेन्द्र की तरह गरजते हुए ग्रीर विना बालों के थे। उस समय हुज़ारों, लाखों शंखों श्रीर तुरहियों के वजने तथा राचसों को गरजने ग्रीर तड़पने का ऐसा शब्द हुन्रा कि भ्राकाश भर गया। परन्तु सारिय के हाथ से कोड़ा दूट पड़ा।ध्वजा भी श्रकस्मात् ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके रथ के घोड़े, शक्ति न रहने से, लड़खड़ा गये। वे दीन से हो कर आँखों से आँसू बहाने लगे। धूल के साथ रूखी और भयंकर हवा चलने लगी। उनके चलते समय ये सब अशक्कन हुए, परन्तु अश- 🦙 कुनों की ग्रीर दृष्टिन करके वे सब राचस चल दिये। बादलों, हाथियों, भ्रीर मैंसें के समान उन राचसों के शरीर थे श्रीर ऐसाही रंग था। वे कभी . एक बार भी गदा ध्रीर तलवार से न मारे गये थे। ध्रव वे सब ध्रपने ध्रपने युद्ध की चतुरता की बकते श्रीर गरजते हुए बानरी सेना मैं जा पहुँचे।

# ७६ वॉ सर्ग ।

राम के हाथ से मकराक्ष का मारा जाना।

त्र्यव सकराच की आते देख वानर कूंद कूद कर युद्ध की इच्छा से आ पहुँचे । थोड़ी ही देर में बानरों ग्रीर राचसों का ऐसा रामांचकारी महा घार युद्ध आरम्भ हुआ, जैसा कि देवों और दानवों का हुन्रा था। वृत्त, शूल, गदा प्रौर परिघ स्रादि की प्रहारों से वे एक दूसरे का मईन करने लगे। राचस लोग शक्ति, तलवार, गदा, वच्छीं, तोमर, पटा, भिन्दिपाल, बाग, पाश, मुद्गर तथा श्रीर श्रीर वड़ं वड़े शस्त्रों से बानरों की मारने लगे। इधर मकराच भी वाणीं से उनको मार रहा था। भ्रव दोनों स्रोर के प्रहारें। से बानर अल्लन्त भय-पीड़ित हो कर भागने लगे। वानरों को भागते देख राचस, अपना विजय जान कर, सिंह के समान गरजने लगे। बानरों की भागते देख श्री-रघुनन्दन ने वाण-वर्षा से राचसे। की रोका। अव भिकराच राचसों का राका जाना देख वड़े कोध में भर कर बोला-हे राम! खड़े रहे। मेरे साथ तुम्हारा हूं दू-युद्ध होगा । मैं श्रपने वाणां से तुम्हारे प्राण ध्वस्तः कर दूँगा । तुमने दण्डकारण्य में मेरे पिता को मार डाला है। उस वात की याद श्रा जाने से मेरा कोध भभक उठा है। हे दुरात्मन् ! मेरे अङ्ग क्रोध से जले जाते हैं। क्या कहूँ, उस समय मैंने तुमको न पाया। भला, इस समय ते। तुम मेरी आँखों के पास आ गये हो । मैं यही चाहता था। जिस तरह भूखा सिंह मृग की चाहता है उसी प्रकार मैं तुम्हारी खोज में था। आज मेरे बार्यों की मार से तुम प्रेतराज की पुरी में जा कर ष्पपने मारे हुए शूरेां के साथ मिलोगे। श्रव वहुत क्या कहूँ। हे राम, मेरी वात सुने।। श्राज सब लोग हमारी श्रीर तुम्हारी लड़ाई देखें। चाहे श्रखों से, या गदा से, श्रथवा भुजाश्रों से, जिसमें तुम को सुभीता जान पड़े वैसे तुम लड़े।।

मकरात्त वातें में वढ़ता ही जाता था। उसकी
गर्वभरी वातें सुन कर रामचन्द्रजी वेाले—हे राचस,
वृथा श्रनुचित वातें क्यों कर रहे हो ? विना युद्ध
किये, केवल वचन-वल से, युद्ध में कोई जीतता
नहीं। देखेा, चैादह हज़ार राचस, तुम्हारे पिता,
विशिरा ग्रीर दूपण श्रादि सब मेरे हाथों से मारे
गये। इनके मांसों से मैंनं गीध, गीदढ़ ग्रीर कीग्रें।
को तृप्त किया है। हे पापात्मन ? इस समय भी
उन सब जीवों के मुँह रुधिर से भीग जायँगे श्रीर
पंख खून से रॅंग जायँगे, जो कि श्राकाश में विचरते ग्रीर पृथिवी पर रहते हैं। उनकी चोंचें तीखी
हैं ग्रीर नाख़न तेज़ हैं।

राम की वातें सुनतं सुनते मकराच वाण चलाने लगा। राघन भी अपनं वाणों से उसके वाणों के दुकड़ं करने लगे। अब मकराच और राम का बढ़े पराक्रम के साथ युद्ध आरम्भ तुआ। उन दोनों की प्रत्यं-चाओं और वाणों के छूटने का ऐसा शब्द होता था जैसे आकाश में बादलों का होता है। वहाँ आकाश से देवता, दानन, गन्धर्व, किजर और महोरग यह तमाशा देख रहे थं। परस्पर वाणों की चोट से दोनों का दूना बल बढ़ता जाता था। देनों ही शस्त्रों से मार और बचाव कर रहे थे। राम के बाणों के राचस, और राचस के वाणों के रामचन्द्र, सेकड़ों दुकड़ं कर डालते थं। अब मारे वाणों की वैद्या और प्रथिवी ऐसी ढंक गई कि कुछ भी

दिखाई नहीं देता था। थोड़ी देर में रामचन्द्र ने राच्छ का धतुष काट डाला। फिर ग्राठ बागों से उसके सारिय की, रथ की ग्रीर घेड़ों की काट गिराया। ्रजब राचस बिना रथ के रह गया तब ज़मीन पर भागया भ्रीर उसने प्रलय की भ्राग के समान शूल हाथ, में लिया। यह शूल बड़ा भयङ्कर तथा सब की डर देनेवाला था। यह शूल इसने रुद्र से पाया था। यह ग्रीरों की मिलना दुर्लभ था। उसका खरूप ऐसा जलता हुन्ना सा था मानौ संहारास्त्र ही है। यह शूल उठाते देख सब देवता भागने लगे। थोड़ी देर में उसने वह शूल रामचन्द्र के ऊपर चलाया; परन्तु रामचन्द्र के चार वार्यों से उसके कई दुकड़े हो गये। वे लुक्कों की नाई तितर वितर हो कर ज़मीन पर छा पड़े। उस भयङ्कर ्रशूल की नष्ट होते देख कर सव धाकांशचारी प्राची वाह वाह करने लगे। अव शूल की निष्फत्त देख वह राचस मुक्ता वाँध कर 'खड़ा रह, खड़ा रहः ललकारता हुन्ना राम पर दै। इ। तब रामचन्द्र ने हॅंस कर अपने धतुष परवाण चढ़ाया धीर उसे श्राग्नेयास से पूजित कर उस पर चला दिया। वाण लगते ही उसका हृदय फट गया और वह जुमीन पर गिर कर मर गया। अब व्चे बचाये राचस मकराच की ऐसी दशा देख और राम के वागों से पीड़ित होकर लङ्का की भाग गये। दोहा ।

्र र भये मुद्दित सब देवगण, देखि निशाचर छिन्न । जैसे वज्र-प्रहार तें , होत महा गिरि भिन्न ॥

### ८०वाँ सर्ग ।

मेघनाद का अन्तर्ज्ञान होकर युद्ध करना।

मकराच के मारे जानेकी ख़बर सुन कर रावण वड़ा ऋद हुआ। वह दाँत पीसता हुआ सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इस तरह वह थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर अपने पुत्र इन्द्र-जित् को बुला कर कहने लगा-"हे वीर ! भ्रव तुम जाकर उन दोनों वीरों की मारी । क्योंकि तुम तो प्रकट श्रीर गुप्त दोनों तरह से युद्ध करने में बड़े वली हो। तुमने महावली इन्द्र की भी जीवा है। फिर मनुष्यों का मारना क्या वड़ी बात है १ " इस प्रकार रावण की भाजां सुन कर धीर उसे खीकार कर वह यज्ञ-भूमि में भ्राकर विधिपूर्वक इवन करने लगा। होम करते ही वहाँ पर लाल पगड़ी पहने हुई' वहुत सी राचिसयाँ घवड़ाती हुई श्राई'। उन्होंने पहले की तरह शस्त्र, शरपत्र, बहेड़े की लकड़ियाँ, लाल कपड़े ग्रीर लोहे के खुवा ग्रादि सब चीज़ें ला कर वहाँ रख दीं। शरपत्र श्रीर तेामर की उसने अग्निका आधार बनाया-अर्थात् उनसे अग्नि जलाई। फिर उसने काले रंग के एक जीते हुए बकरे की पंकड़ा। उसकी गर्दन काट कर वह होम करने लगा । होम करने से लपट के साथ अग्नि जलने लगी। विजय के सब चिह्न दिखाई दिये। सोने के समान शिखा वाली आग ने दिचण की ओर होकर खर्य उठ कर इसके हिव की प्रहण किया। प्रव इसने प्राप्त में हवन कर देव, दानव श्रीर राचसों की उस कर छिप जाने वाला रथ पाया । उस रथ में चार घेाड़े जुते हुए थे श्रीर वह तीखे तीखे वाणों से भरा हुन्रा था। उसमें एक बड़ा धनुष रक्ला हुन्ना था छीर वह बड़ा देदीप्यमान था। वह सीने से बना हुआ था; मृग, चन्द्रमा धीर अर्द्धचन्द्रों की मूर्त्तियों से सजा हुआ था। वह सीने के कंकणों से मनी-हर, ज्वाला के सहश प्रकाशमान धीर हरे रंग की मणि-पताकाओं से खूब सजा हुआ था।

सूर्य के समान उस ब्रह्मास्त्र से रचा किया हुआ वह इन्द्रजित् बड़ा ही दुईर्ष हो गया। वह उसी रथ प्र चढ़ कर लङ्का से वाहर निकला ग्रीर राचसों से कहने लगा-"अाज उन भूठे तपस्वी दोनों भाइयों को मार कर पिता की जयलाभ कराऊँगा। श्राज पृथ्वी को बिना बानरें। की बना कर वड़ी प्रीति उत्पन्न करूँगा।" इतना कह कर वह गुप्त हो गया। फिर बानरी सेना में गया। वहाँ बानरें। के बीच में खड़े हो जो तीन तीन मसाकों वाले अ नागों के समान बाण-समूह चला रहे थे उन दोनों भाइयों को उसने पहचान लिया कि ये ही राम श्रीर लच्मया हैं। यह ज्ञात होते ही वह छलपूर्वक लड़ने-वाला राचस अपने धनुष की सजा कर वादलें। की नाई बाण-वर्षा करने लगा। आकाश में रथ पर चढ़, नेत्रों से छिप कर, वह बड़े तेज़ वाणों से दोनों को मारने श्रीर पीड़ा पहुँचाने लगा। वे दोनों माई वाणों के मारे वंघ गये; उनके शरीरों में वाण ही बाग दिखाई देने लगे । अब उन्हें ने अपने धनुष तैयार किये ग्रीर ग्रन्छे ग्रन्छे ग्रसों की लगा कर बागों से वे आकाश-मण्डल की भरने लगे। यद्यपि इनके अस्त्र सूर्य के समान प्रकाशमान् थे, फिर भी उसे छूते तक न थे। क्योंकि वह माया के वल से, धुएँ के समान अन्धकार से, दिशाओं की ढक कर

छिपा हुछा था। उस समय दिशाये ऐसी देख पड़ती थीं मानों कुहिरे से भरी हुई हों। न ता उसकी प्रत्यंचा का शब्द सुनाई देता या, न पहिये का श्रीर न घोड़ों के सुमेा का; श्रीर न घूमते हुए उसका रूप दिखाई देता था। किन्तु बाहतों के ग्रॅंधेरे में से पत्थरों की वर्ण की नाई, वह बाख-वर्षी कर रहा था। सूर्य के समान प्रकाशमान, वर-दान के बार्यों से वह राघव के शरीर को खुव छेद रहा था। श्रीर जिस तरह पर्वत जल की धाराओं की सहते हैं उसी तरह वे इसके वाणों की सहते हुए अपने सुवर्ण-भूपित वाण चला रहे थे। वे बाण उस के शरीर में लग कर रुधिर से भरे हुए ज़मीन पर गिर जाते थे। वहुत वाणों की चेाट से पीड़ित वे दोनों पुरुषसिंह उन गिरते हुए वाणों को भक्षाकार बागों से काटते जाते थे। वे जहाँ देखते थे कि वाण गिर रहा है वहाँ अच्छा अस चलाते थे। वह राचस श्राकाश में चारों श्रीर घूम घूम कर दोनें। को मार रहा था। अब वार्यों की चाट सहते सहते वे दोनों भाई फूले हुए ढाक के युत्त की नाई देख पड्ने लगे। उसकी चाल, रूप, धनुष श्रीर वाग कुछ भी दिखाई न देता था। मेघमण्डल में छिपे हुए सूर्य की नाई वह काम कर रहा था। उसके मारे हुए सैकड़ों वानर प्राग्यरहित हो ज़मीन पर सो गये।

इतने में लदमण कुद्ध हो रामचन्द्र से बोले— "हे महाबल! श्रव में ब्रह्माक चलाऊँगा जिससे सब राचस नष्ट होजायाँ। में यह लोक राचसों से हीन कर डालूँगा।" लदमण की इस प्रकार वाते सुन कर राघव बोले—देखेा, एक के लिए सब राचसों का मारना श्रवुचित है। उनमें से कोई ते

<sup>ः</sup> दे।नां श्रोर देा तरकस श्रीर बीच में सिर होने से तीन मस्तक से जान पड़ते थे।

युद्ध नहीं करता, कोई छिपा है, कोई हाथ जोड़े है, कोई शरणागत है, कोई भाग रहा है और कोई मस्त है। तुमको इन सब का मारना अनुचित है। इसलिए हे महाभुज! उसी छल से लड़नेवाले की मारने के लिए उपाय करेंगे। हम बड़े वेगवान और साँप के समान अस्त्र चलायेंगे जिससे उस मायावी, ज्ञुद्र और छिप कर्र रथ पर चलने वाले की वानरों के सेनापित भी देख सकेंगे और मारेंगे। फिर तो अगर वह भूमि में या आकाश में अथवा स्वर्ग में या रसातल में भी जा घुसेगा तो भी मेरे अस से जल कर प्राण्य हित हो धरती पर आगिरेगा।

पिंद विधि वानर यूथपति, सहित सल्लान खरारि।
प्रवल अस्र खाँड्न चहत, निशिचर कर वधकारि॥

# ८१ वाँ सर्ग ।

इन्द्रजित् का माया की सीता को मारना।

जिन इन्द्रजित ने जाना कि अब तो रामचन्द्र मेरे

मारने के लिए कोई न कोई प्रवल अस्त्र छोड़ना
चाहते हैं तब भटपट युद्ध बन्द कर वह लड्डा में

धुस गया। थोड़ी देर में महाबली राचसों का

मारा जाना याद कर, कोध से लाल आँखें करके, वह

फिर पश्चिम द्वार से राचसों को साथ लिये निकला।

निकल कर वह देवकंटक दुष्ट क्या देखता है कि
देानों भाई युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तब ते।

जसने माया रची। उसने क्या किया कि एक माया

की सीता बना कर उसे रथ पर बैठा लिया और

मारने को तैयार हुआ जिससे सब की बुद्धि मोहित

हो जाय। वह बनावटी सीता को लेकर बानरों के

पास गया। उसे निकलते देख कर बानर कोध-

पूर्वक हाथों में पत्थर लेकर दौड़े। उन सब के आगे हनुमान एक भारी पर्वत का शिखर लेकर बढ़े। परन्तु उन्होंने इन्द्रजित् के रथ पर श्रीरामचन्द्रजी की प्रिया की देखा। वे एक वेशी किये, दीन, उपवास करने से दुबली, मलिन, एक कपड़ा पहने, घूल श्रीर मैल से बहुत मैली थीं। उन्हें देख कर वे आँखों में श्रांस भर के वड़े दुखी हुए। वे कहने लगे-"देखेा, शोकपीड़ित श्रीर श्रानन्दरहित इस तप-खिनी वैदेही का भ्रव यह दुष्ट क्या करना चाहता है।"इतना कह कर वे वानरें के साथ उस पर दौड़े। जव उस दृष्ट ने देखा कि ये सब वानर मेरे जपर दीड़े घारहे हैं तब भाट तलवार खींच कर सीता के वाल पकड लिये श्रीर उन सब के देखते ही उसने 'राम, राम' रटती हुई जानकी को मारना शुरू किया। सीता के बालों का पकड़ना देख वायुपुत्र दीन हो गये ग्रीर दु:ख से ग्रांसू वहाने लगे । फिर सीता की वह दशा देख उनसे न रहा गया। वे क्रोध मैं भर कर दुष्ट रावण के पुत्र से बेाले —रे दुष्ट ! तू प्रपने नाश के लिए इसके बाल खीँच रहा है। तू ब्रह्मियों के वंश में पैदा हो कर राचस-योनि में पैदा हुओं का साकाम करता है ! श्ररे पापी ! श्रगर तेरी ऐसी ही बुद्धि है तो तुम्ने धिकार है। ग्ररे घातक, श्रधम, दुराचारी, नीच! श्ररे पाप की वहादुरी दिखानेवाले ! यह नीच काम है जो तू कर रहा है। भ्ररे द्यारहित! तुमें दया नहीं आती ? देख तो सद्दी, यह वेचारी सीता घर से, राज्य से, भ्रौर श्रीराघव से रहित हुई स्नापही दुखी है। इसने तेरा क्या विगाड़ा है जो तु इसकी मारता है ? अरे निर्दय! देख, सीता की मार कर तू किसी तरह भी बहुत समय तक जीता नहीं रह सकता। तू अपने मारे जाने के लिए यह काम कर रहा है और अव ता तू मेरे हाथ में आ गया है। देख, खी की हत्या करनेवालों के लिए जो लोक हैं वही तुमें मिलेंगे। उन लोकों से चेार आदि भी विन करते हैं।

इस तरह कहते हुए हनुमान उन वानरीं के साथ उस पर दौड़े। परन्तु उसने श्रपनी राचसी सेना द्वारा उन सचको रोक दिया। वह खुद भी हज़ारों बागों से वानरी सेना को भयभीत करता हुआ हतुमान से बेाला—''देखेा तुम, सुनीव श्रीर राम जिसके लिए यहाँ ग्राये हो उस सीता ही को मैं तुम्हारे देखते हुए मारे डालना हूँ। इसके मारने के बाद राम, लह्मण, तुम, सुप्रीव, श्रीर वह नीच विभीषण-सव मेरे हाथ से मारे जायँगे। हे बानर ! तुमने कहा कि स्त्री का मारना श्रतुचित है। सी मैं तो यह सममता हूँ कि शतुत्रीं की कष्ट पहुँचानेवाला जो काम है वह चाहे अनुचित हो। चाहे उचित, उसे करना ही च।हिए। रामचन्द्र ने ताड़का को क्यों मारा ? मैं भी उनकी रानी जनक-निन्दनी को मारूँगा। "इस प्रकार कह कर रोती हुई मायारूप सीता को उसने तलवार से मार डाला। सिर कट जाने से वह ज़मीन पर गिर पड़ी। अव सीता को मार कर इन्द्रजित् हनुमान से वीला-''देखेा, राम की प्यारी रानी की मैंने शस्त्र से काट डाला। अव तुम्हारा पराक्रम व्यर्थ है। ए इतना कह कर रथ पर चढ़ा हुआ वह बड़े ज़ोर से गरजा। वहाँ जो वानर खड़े हुए थे उन्होंने मुँह फाड़े हुए उस दुष्ट राज्यस की गर्जना सुनी।

#### दोहा।

माया-सीतिहि मारि इमि, मुदित नद्यो घननाद। कपिगण हर्षित देखि तेहि, भागे परम विषाद॥

### ८२ वाँ सर्ग ।

थोड़ा युद्ध करने के बाद मेघनाद का निकुंभिला में जाकर यज्ञ करना ।

च्या वानर रावण के पुत्र की भयद्वर गर्जना सुनकर चारों श्रोर देखते हुए भागने लगे। उन वानरां के मुँह सुस्त श्रीर दीन श्रे। भागते हुए सब वानरीं से इनुमान कहने लगे-"हं वानरे। ! दुख करते हुए क्यों भागते हो ? युद्ध का उत्साह क्यां छोड़ते हो ? तुम्हारी वहादुरी कहाँ गई ! देखा, मैं लड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ। मेरे पीछे पीछे तुम लोग आर्मी। श्ररे, बीर श्रीर कुलीन का यह काम नहीं है कि संप्राम से मुँह मोड़े।" इस तरह वायुपुत्र की उत्साह भरी वातें सुनकर वे सब पर्वत श्रीर वृत्त ले लेकर ख़ुश होते हुए युद्ध करने के लिए तैयार्फ्र हुए। वे सत्र राज्ञसों पर जा दूटे। हतुमान् की इधर उधर से घेर कर उन्होंकी स्राज्ञा के स्रतुसार युद्ध करने लगे । इनुमान भी, उन सबको साथ लिये, ब्वाला से प्रकाशमान् ऋष्रि की नाई, शत्रु की सेना भस्म करने लगे। उस समय वायुपुत्र ने बड़े राचसीं का नाश किया। ऐसा नाश किया मानें मृत्यु नाश करे। वे सीता के शोक से व्याकुत तो थे ही फिर भी बड़े कोध से एक पत्थर उठा कर उन्होंने इन्द्र-जित् के रथ पर फेंका। उसका सारिय वड़ा चतुर था। घोड़े भी उसके सिखाये हुए घे। वे अच्छी तरह पैतरा वदलना जानते थे। इसलिए सारिष-ने घोड़ों की पैतरे से इतना दूर हटा लिया कि वह पर्वताकार पत्थर रथ पर न गिरने पाया। वह ज़मीन पर गिर कर टूट गया। इनुमान का प्रहार न्यर्थ ते। गया पर उसके गिरने से बहुत से राचस पिस

गये। अव वानर वृत्तों और पत्थरों की लेलेकर इन्द्र-जित् पर दौड़े श्रीर उस पर फेंकने लगे। वे वड़ी गर्जना के साथ राचसें। का मथन करने लगे। ्र उनके मारे हुए राजस ज़मीन पर गिर कर छट-पटाने लगे। श्रपनी सेना की दुईशा देख इन्द्रजित श्रायुध लेकर दौड़ा श्रीर वाण-वर्ष करने लगा। वह मुख्य मुख्य वानरों की शूल, वज्र, तलवार, पटा श्रीर काँटेदार मुद्गरें से मारने लगा। बानर भी उसकी सेना का नाश करते रहे। हनुमान भी वृत्तों, पर्वतों श्रीर पत्थरों से मुख्य मुख्य रात्तसों की मार रहे थे। इस तरह युद्ध करते करते हुन-मान ने शत्रु की सेना की भगा दिया। फिर वानरों से कहा-"भाइया ! अब लौट चलो । यह सेना हमारे वश की नहीं है। क्योंकि हम लोग प्राण 'होम कर रामचन्द्र का प्रिय काम करते थे। जिसके लिए इतना कप्ट सहते थे वह जानकी ही मारी गई ता अत्र कुछ करना व्यर्थ है। चला, अत्र यह समाचार राम धार सुप्रीव से कहें। फिर जैसा वे कहेंगे वैसा किया जायगा।" इस तरह कह कर श्रीर सेना की लीटा कर इतुमान धीरे धीरे लीटने लगे। अत्र इन्द्रजित् ने देखां कि हनुमान् ने युद्ध से मुँह फोर लियां। फिर तो वह दुष्ट होम करने की इच्छा से निक्रिम्भिला देवी के मन्दिर में पहुँचा श्रीर वहां हवन करने लगा। रुविर की श्राहुति पाकर स्राग जल उठी, स्रीर उसकी ज्वाला सन्ध्या-्रसमय के सूर्य की नाई डकी हुई सी देख पड़ने तुगी। उसका तेज तीव्र भावकनं लगा।

#### दोहा।

उहाँ इन्द्रजित् जायं खल, ठयी सुहोम विधान। रचक मे तहँ रजनिचर, नीति श्रनीति सुजान॥

### ८३ वाँ सर्ग i

सीता के मारे जाने का समाचार सुन राम का मूच्छित होना चौर लक्ष्मण का समभाना।

र्गमचन्द्र ने वानरेां श्रीर राचसों के संप्राम में बड़ा कीलाहल सुना। उन्होंने जाम्बवान् से कहा-''हे सौम्य ! मैं समभता हूँ कि हनुमान ने युद्ध में कोई वडा कठिन काम किया है। क्योंकि शखों का वड़ा भारी शब्द यहाँ से सुन पड़ता है, इसलिए तुम भी भ्रपनी सेना लेकर वहाँ जाग्रे। भ्रीर उसकी सहायता करे।।" महाराज की श्राज्ञा पाकर वे सेना लेकर पश्चिम द्वार की श्रोर चले। परन्त उन्हें ने देखा कि हनुमान लीटे आ रहे हैं। वानर भी लड़ कर, ऊपर नीचे साँस लेते, हनुमान को घेरे हए लौटे आते हैं। इनुमान् ने भी भालुओं की सेना देखी. जी नीले बादलों के समान भय-कर थी। उसे देखते ही उन्हें ने युद्ध के लिए मना कर दिया। फिर उन सबको साथ ले वे रामचन्द्र के पास आये श्रीर दुखी होकर कहनें लगे-''महाराज! संप्राम में युद्ध करते समय हम लोगों के सामने ही रावण के पुत्र इन्द्रजित् ने सीता की मार डाला। उस कर्म की देखकर में व्याकुल श्रीर दुखी होकर श्रापके पास निवेदन करने के लिए श्राया हूँ।" इनुमान् के मुँह से यह वाक्य निकलतेही रामचन्द्रजी शोक से मूर्च्छित हो गये भ्रीर ज़मीन पर इस तरह गिर पड़े जैसे कटा हुआ वृत्त गिरता है। देवतुल्य रामचन्द्र की ज़मीन पर गिरा देखकर वानर चारों ग्रोर से उन्हें घेर कर खड़े है। गये। वे कमलों से सुगन्धित जल के उनकी

हींटे देने लगे, जिस तरह जलानेवाली बहुत जलती हुई आग को लोग बुक्ताते हैं।

राम को दुखी देखकर लक्षमण खुद भी बहुत दुखी हुए ग्रीर दोनों भुजाग्रों से भाई की यामकर बोले—हे श्रार्थ! मंगल मार्ग पर आरूढ़ श्रीर जितेन्द्रिय स्रापको स्रगर यह धर्म स्रनर्थों से नहीं बचा सकता तो व्यर्थ है। देखिए, स्थावर ग्रीर जंगम— स्थिर रहनेवाले श्रीर चलनेवाले —जीव-धारियों का जैसा प्रत्यच दर्शन होता है, वैसा धर्म का नहीं। ग्रर्थात् फल के द्वारा भी उसका त्र्रातुमान नहीं कर सकते। इसलिए हमारी समभ् में वह है ही नहीं। हे भाई! जैसे स्थावर श्रीर जङ्गम दोनों प्रत्यच हैं वैसा धर्म या धर्म का फल प्रत्यच नहीं है। यदि होता तो आप जैसे महात्मा ऐसी विवित्त में क्यों पड़ते ? और, मेरी समभ्त में, अधर्म भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर अधर्म ठीक है तो रावस को नरक में जाना चाहिए, ग्रीर श्राप जैसे धर्मनिष्ठ धर्मात्मा की दुःख न मिलना चाहिए। सो रावण की ते। दुःख न हुआ, उत्तटा आपदी दुखी देख पड़ते हैं। इससे ता यही मालूम होता है कि धर्म ही अधर्म है और जो अधर्म है वही धर्म है। यह परस्पर विरोध देख पड़ता है। यदि धर्म से सुख और अधर्म से दुख मिले तो यह ज़रूर होना चाहिए कि जिनमें अधर्म का वास है, जी भ्रधमी हैं, वे अवश्य दुख पावें। जिनमें अधर्म की रुचि नहीं है, जो श्रधमें को श्रपने पास नहीं फट-कने देते, वे कभी सुख से अलग न किये जायँ। धर्म-मार्ग से आचरण करने में उनको सुख रूप फल को प्राप्ति होनी चाहिए। परन्तु यह तो देख नहीं पड़ता। क्योंकि जिनमें अधर्म ने अपना अड्डा बनाया

है उनकी श्रर्थवृद्धि देखी जाती है। वे रात दिन वढ़ते हुए दिखाई देते हैं। श्रीर वेचारे धर्मशील दु:खं पाते देखे जाते हैं। इससे ये दोनां - धर्म, ष्रधर्म-व्यर्थ हैं; इनका कुछ भी काम नहीं। पाप करनेवाले यदि प्रधर्म से मारे जाते हैं तो यह भी ठीक नहीं समभ पड़ता। क्योंकि जितनी क्रियायें हैं वे सब तीन चए रहती हैं। चैाये चए में उनका नाश श्रापही हो जाता है। श्रधर्मरूप क्रिया तो खुद नष्ट हो गई ७ अन वह है ही नहीं। फिर वह मारेगी किसको ? अगर कहे। कि मारण आदि अभिनार कर्म के द्वारा प्राणी मारा जाता है श्रीरवह दूसरेकी भी मारता है-यह क्या है ? तो मैं कहूँगा कि उस पाप के द्वारा उस कमें की ही वन्धन होता होगा; परन्तु उससे कत्ती (करनेवाले) की कुछ भी नहीं। हे शत्रुनाशिन्! धर्म वर्तमान होने पर भी वह मारना श्रादि कार्य करने के पाप में लिप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अपनी शक्ति से अनुभव होने वाला, असत् कल्पना किया हुन्ना, ग्राप्रत्यचरूप धर्म खर्य भचेतन है। इसलिए वह अपने कर्त्तन्य (शत्रु को वश में करने श्रादि कार्य) को कुछ भी नहीं जानता। श्रसल में यदि धर्म होता तो श्राप की कुछ भी दुःख न होना चाहिए था; सो ता है नहीं । क्योंकि ग्राप ऐसे धर्मात्मा होकर ऐसा भारी दु:ख पा रहे हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि वह है ही नहीं। यदि वह धर्म दुर्वेल ग्रीर पुरुपार्थ ( सत्व )-रहित है, अतएव केवल वल के अनुसार वर्तता है ते। में कहता हूँ कि ऐसे दुर्वल भ्रीर मर्यादारहित का कभी सेवन न करना चाहिए। धर्म यदि बल का ही एक ग्रंश (हिस्सा) है तो उसकी छोड़ कर बल ग्रीर पराक्रम के द्वारा व्यवहार की जिए। क्योंकि

जैसा धर्म वैसा ही वल; या यदि आप सत्य वचन-पालनरूप धर्म मानते हों तो आप ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे श्राप में श्रसद्यता श्रा ्रगई हो। अर्घात् पिता ने पहले ते। आपका राज्या-भिपेक करने की कहा; वह कहना सत्यरूप धर्म उसे म्राप ने पहले ते। स्वीकार कर लिया; फिर मना कर दिया । यही नहीं, किन्तु राज्या-भिपेक की स्वीकार न करने से पिता के प्राण भी गये भ्रीर धर्म भी छूटा । महाराज ! धर्म या श्रधर्म दोनों में से एक ही के भरोसे रहना भी ठीक नहीं। यदि ऐसा होता तो मुनि को मार कर फिर इन्द्र यहा क्यों करते ? इससे यह वात सिद्ध होती है कि श्रधर्म मिला हुश्रा धर्म शत्रु का नाश करता है। इसी से लोग ऐसा ही करते भी हैं। हे भाई! ं मेरी राय में भी वही धर्म है। श्रापने राज्यं का स्नाग क्या किया माने। धर्म की जड़ से काट डाला। क्योंकि सम्पत्ति (धन-दीलत) ही धर्म का मुल ' है। जब इधर उधर से लाकर सम्पत्तियाँ इकट्ठी की जाती हैं स्रीर वे बढ़ती हैं ते। उनके द्वारा सब काम हो सकते हैं। उन्हों के द्वारा सब कियायें निकली हैं-जैसे पर्वतों से निदयाँ। श्रर्यहीन (धन-रहित) मनुष्य मन्दबुद्धि हो जाता है। उस समय उसके सब काम विगड़ जाते हैं। उसे सब काम छांड़ देते हैं-उसकी दशागर्भी की ऋतुके तालाव की सी हो जाती है। जब मनुष्य धन त्याग कर ्र सुख चाइता ई, क्यांकि पहले उसका सुख ही में पालन पापण हुआ है, तब वह पाप करने के लिए तैयार होता है। वहीं समय बुराइयों के पैदा होने का है। है प्रभा ! जिसके पास सम्पत्ति होती है उसी के मित्र श्रीर उसी के यन्धु होते हैं। संसार में

सम्पत्तिवालाही पुरुष पण्डित, पराक्रमी भ्रीर बुद्धि-मान् कहलाता है; वही बड़ी भुजाश्रोंवाला, श्रीर वही सव से अधिक गुणी कहलाता है। हे धीर ! देखिए, धन के त्याग में सब दोष ही दोष हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ग्रापने राज्य का परित्याग कर धन का मूलोच्छेद कर डाला। देखिए, जिसके पास धर्म श्रीर काम के लिए धन वर्तमान है उसके लिए सव कुछ उसके पास ही है। ग्रर्थात् वह जो काम करना चाहेगा, उसे धन की सहायता से कर सकता है। जो धनहीन होकर अपना काम पूरा करना चाहता है उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता। आनन्द, काम, दर्प (धमंड), धर्म, कोध, शान्ति भीर दम-ये सब धन ही. की .सहायता से सिद्ध होते हैं। है नराधिप ! धर्मचारियों का सांसारिक पुरुषार्थ जिन धनों के बिना नष्ट होता है वे धन तुम्हारे पास विल्कुल नहीं देख पड़ते, जैसे कि दुर्दिन में तारे दिखलाई नहीं देते। देखिए, पिता के कहने से वन में श्राने के कारण राचस ने तुम्हारी स्री का हरण कर लिया। इसके बाद इन्द्रजित् ने ते। वहुत ही दुःख का काम कर डाला। परन्तु मैं श्रपने काम से इस दुःख को मिट़ा दूँगा। स्राप उठिए। हे नर-शार्दूल, दीर्घनाहो, धृतव्रत, हे महात्मन् ! स्राप श्रपने माहात्म्य की याद क्यों नहीं करते ?

#### दोहा ।

जनकसुता कर देखि वध, हे रघुकुल-सिरताज। वाग्र-निकर ते लङ्क कहँ, मारि ढहावहु भ्राज॥

### ८४ वाँ सर्ग ।

### मेघनाद के मारने के लिए विभीषण की सलाह।

द्वार लदमण रामचन्द्रजी की समका ही रहें थे कि उधर से विभीषण, सेनाओं की यथे।चित स्थानों पर ठहरा कर, चारों राचसों की साथ लिये आये। वे क्या देखते हैं कि रामचन्द्र तो शोकमसं हैं और वानर आंखों में आंसु भरेखड़े हैं। लदमण की गोद में रामचन्द्र वेहे।श, लिजत और शोक में इबे हुए सी रहे हैं। वहाँ की ऐसी दशा देखकर विभीषण भी ग़रीव मनुष्य की नाई दुखी हें।कर वेलि—भाई! यह क्या है? तब लदमण ने विभी-पण, सुत्रोव और वानरों की ओर देख, आंखों में आंसु भर कर, धीरे से कहा—'इन्द्रजित् ने सीता को मार डाला, इतना हनुमान के मुँह से सुनते ही श्रीराघव मूर्च्छत हो गये।" लदमण की वात सुनकर विभीषण ने उस वात की ठीक नहीं माना।

वे रामचन्द्र से कहनं लगं — हे मनुजेन्द्र! हनुमान ने श्रार्त हो कर जे। वात श्राप से कही उसे में श्रमम्भव समम्मता हूँ। जैसे समुद्र का सूख जांना श्रमम्भव है वैसे ही वह वात भी है। में रावण का मतलब ख़ब जानता हूँ। वह सीता का कभी न मारने देगा। क्योंकि मैंने उससे वहुत प्रार्थना की श्री कि सीता को छोड़ दे, पर उसने मेरी वात न मानी। हे राम! साम, दान श्रीर श्रीर भेद से ते। कुछ हुआ नहीं, फिर युछ ते। दूर की वात है। क्या सीता को कोई दूसरा देख भी सकता है? वह इन्द्रजित् वानरों की धोखा दे गया है। वह सीता माया की श्री। श्रव वह दुष्ट तुम

लोगों को धोला देकर ख़ुद निक्रम्भिला देवी के मन्दिर में जाकर हाम करेगा । यदि वह होम करके ष्प्राता है तो फिर संप्राम में इन्द्र स्वादि से भी दुरा-धर्प हो जांता है। इसी भुलाने में डालने के लिए -उसने माया करके तुम लेगों का ठग लिया भीर वानरें के पराक्रम में वित्र पहुँचावा । हे रावव ! जय तक उसका है। म समाप्त नहीं होता तय तक हम सेना लंकर वहाँ पहुँचैंन । श्राप वृया संताप की छोड़ दीजिए। छाप कं शोक करने से सब सेना भी शोक करती है। छाप, यहीं, खशचित्त हो वैठे रहिए, लच्मण्जीका हमारे साथ कर दीनिए। ये भ्रपने वाणों से उसका होम करना छुड़ा देंगे। फिर वह मारने के योग्य है। जायगा। लदमण के पैने पैने श्रीर बड़े वेगवालं वाण, पन्नी की तरह उड़ कर, उसका रुधिर पी लेंगे। हे महावाहा ! अव श्राप लत्मण की श्राज्ञा दीनिए, जिससे उस राचस का जल्दी नारा हो। राज्यस के नारा के लिए जैसे इन्द्र वज को प्राज्ञा देते हैं उसी तरह प्राप मी त्राज्ञा दीजिए। श्रव समय नहीं है। इस समय यही करना ठीक है। भ्रव भ्राप देर न कीजिए।

दाहा ।

यदि करि कर्म-समाप्ति सा, श्रावत रण मह वीर। महाप्राण-संशय प्रभा ! हात सुरनि कहँ धीर॥

### ८५ वाँ सर्ग ।

सेना सहित लक्ष्मण का निकुम्भिला में जाना।

य्यपि विभीपण ने सब भेद समभा कर कहा तथापि रामचन्द्र की ढाढ़स न बुँघा। पर घीरज धर कर श्रीराघव विभीपण से वेलि—"हे राचस-

कहै। । रामचन्द्र को कहते पर विभीषण फिर चतुर श्रीर वड़ा मायावी है। मैं समभता हूँ कि वेलि - महाराज ! म्रापने सेना नियत करने के व ्रितिए जैसी श्राज्ञा की थी मैंने उसी प्रकार से सब कुछ कर दिया। उन भुंडों का यथीचित विभाग करके सेनापतियों की यथास्थान नियुक्त कर दिया। परन्तु आप से मेरी यह प्रार्थना है कि आप का व्यर्थ शोक करना देखकर हम सब भी बड़े दुखी हो गये। हे राजन ! इस व्यर्थ संताप की आप ह्रोड़ दीजिए। श्रापकी यह चिन्ता शत्रु के श्रानन्द को बढ़ानेवाली है। उद्योग कीजिए श्रीर श्रानन्द का सहारा लीजिए। यदि भ्रापको सीता का पाना श्रीर राचसों का मारना श्रभीष्ट ही तो मैं जो कहता ेहूँ इसे ध्यान देकर सुनिए। ये लह्मणजी वड़ी सेना ् लेकर निक्कम्भिला की चलें ग्रीर उसकी मारें। क्योंकि उस दुष्ट ने ब्रह्मा के वरदान से ब्रह्मशिर नामक श्रत्न श्रीर कामगामी घेाड़े पाये हैं। सेना सहित वह निक्रुन्भिला में जाकर वैठा है। यदि वह भ्रपना पूरा काम करके उठेगा ती हम सब की मरा हुआ जानिये। जव ब्रह्मा ने उसे वर दिया था तव कहा या कि 'जिस समय तुम निकुम्भिला में न पहुँचेागे ग्रीर श्रक्ति का पूरा इवन न कर चुकोगे, इतने ही समय में—इसी वीच में—जो तुमकी मारेगा वही तुम्हारा छत्यु है। हे राजन ! इस तरह उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उसे मारने र्क वास्त महायली लहमण की आज्ञा दीजिए। हे प्रभा ! जब वह-मारा जायगा तव वन्धु-वान्धवेां सहित रावण की भी मरा हुआ ही समिकए।

विभीषण की ये वातें सुन कर श्रीरामचन्द्रजी वाले-हे सत्यपराक्रमी, उस भयङ्कर की माया

राज ! तुमने क्या कहा ? उस बात की फिर तो को मैं जानता हूँ। वह ब्रह्माख के चलाने में वड़ा वह संप्राम में वहण-सहित देवताओं को भी मूच्छित कर देता होगा। हे महाकीर्तिवाले! जब वह रथ पर चढ़ कर आकाश में घूमने लगता है तब, घटाओं में सूर्य की तरह, उसकी चाल बिलकुल नहीं जान पड़ती। " इस तरह रामचन्द्र भी उस राचस की माया और वड़ी बहादुरी का विचार कर लहमण से बोले-''हे लत्त्मण ! तुम भ्रपने साथ वानरी सेना को, हनुमान् भ्रादि वीरां की, भ्रीर जाम्बवान् की उनकी सेना-सहित ले जाकर उस मायानी राचस की मारे। राचसीं के साथ यह महात्मा राचसराज तुम्हारे पीछे पीछे जायगा । क्योंकि यह उसकी माया को अच्छी तरह जानता है।" रामचन्द्रजी की इस तरह प्राज्ञा सुन कर लह्मण्जी विभीषण के साथ ही एक दूसरा धनुप ले, कवच पहन कर, वार्यो को सुधार श्रीर रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम कर बोले- ''ग्राज मेरे धनुष से छूटे हुए बाए रावण की लड़के के ग्ररीर की भेद कर लङ्का में जा गिरेंगे जैसे इंस पुष्करणी में जाते हैं। भ्राजही उस भया-तक की श्रंगों की मेरे बाग छेद कर ध्वस्त कर डालेंगे।" इतना कह कर, इन्द्रजित् की मारने की इच्छा से, लदमण रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम श्रीर उनकी प्रदक्तिया कर तथा यात्रा का शुभ आशीर्वाद पाकर चले । इनके साथ कई हज़ार बानरों सहित हतुमान् ग्रीर ग्रपने मन्त्रियों के साथ विभीषण चले; तथा ध्रीर श्रीर भी वानरें। की सेना श्रीर ऋचराज की भी सेना तैयार होकर चल दी। बहुत दूर जाकर जब लक्ष्मण ने देखा कि राचसेन्द्र की सेना व्यूह बनाये खड़ो है तब वे वहाँ जाकर श्रीर माया का योग समक ब्रह्म के वरदान की रीति से उसकी जीतने के लिए खड़े हो गये। महा-वीर श्रङ्गद, पवनकुमार हनुमान श्रीर राचसराज विभीषण लद्दमण के साथ थे। राचसों की सेना ध्रनेक तरह के चमकीले दमकीले श्रस्त शस्त्र धारण किये शोभा पा रही थी। वह सेना रथों ध्रीर ध्वजाश्रों के डंडों से वहुत वड़ी श्रीर दुर्गम थी। उसके वेग का कुछ पार न था। लोग जिस तरह बड़े भारी श्रन्थकार में घुसते हैं उसी तरह वीर ल्ह्मण शत्रु की सेना में घुस गये।

## प्द्धवाँ सर्ग । मेघनाद से युद्ध ।

उस समय विभीषण लद्मण से शत्रुश्रों का श्रहित-कारक श्रीर श्रपना कार्य-साधक वाक्य वेाले-"हे लच्मण! मेघें के समान उस काली राचसें। की सेना की बानर लोग पत्थरों से मारें। तुम भी इसीको तितरं वितर करने की कोशिश करे। जव यह सेना इधर उधर हो जायगी तब वह दुष्ट देख पड़ेगा। तुम इन्द्र के वज्र के समान और सर्व की किरणों की नाई चमकीले वाणों से इसे फाटा। यह काम जल्दी करो। जब तक उसका काम समाप्त न होने पावे तब तक यह काम करलो। हे वीर! दुरात्मा, मायावी, पापी, कूरकर्मी, श्रीर सवसे भयं-कर रावण के इस पुत्र की मारी।" विभीपण की यह बात सुन कर लद्दमण उसी ब्रोर वाण-वर्षा करने खगे। भालू और बानर बड़े बड़े वृत्त लेकर उसी सेना की ग्रेार दै। इस सेना के राचस भी पैने पैने बार्षों, तलवारों, शक्तियों श्रीर तामर से

वानरी सेना पर प्रहार करने लगे। अव उन वानरीं श्रीर राचसों का ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हुश्रा जिससे समस्त लंका में शोर फैल गया। अनेक तरह के शखों, वाणों, वृत्तों ग्रीर घोर पर्वत-शिखरें से धाकाश ढका हुआ सा दिखाई देने लगा। भयंकर मुँह ग्रीर भुजान्त्रों वाले राचस वड़े वड़े शस्त्र चलाते हुए बड़ा डर पैदा करते थे। उसी तरह सब वानर भी वृत्त श्रीर पर्वत ले लेकर दै। इते श्रीर मारते थे। महावली भालुग्रें। श्रीर वानरों के साथ लड्तं लड्ते राचसें। को वड़ा उर लगा। अव इन्द्रजित् ने सुना कि इमारी सेना का शत्रु लोग अच्छी तरह मर्दन कर रहे हैं, इसलिए वह दुर्धर्प प्रपंना होम पूरा किये विना ही वहाँ से उठा ध्रीर वृत्तों के भ्रन्धकार में से निकला। मुद्ध है। कर वह पहले के जीते हुए रथ पर चढ़ गया। उस समय वह भयंकर धनुप श्रीर वाणों की लिये हुए काजल के समूह के तुल्य, लाल मुँह भीर लाल ही भयंकर आँखें किये, दूसरे संहार-कारक मृत्यु की नाई देख पड़ता था। जी राचसी सेना लच्मण के साथ लड़ रही थी वह उसका रथ पर सवार देख फिर तैयार हुई। उस समय पर्वत के समान वड़े हनुमान्जी एक वडा भारी वृत्त उखाड़ कर, कांलाग्नि की नाई जलाते हुए, राचसी सेना पर दै। इन्होंने ऐसी मार मारी कि राचसी सेना को छक्के छूट गये।

हनुमान को सेना का नाश करते देख हज़ारों राचस इन पर दूट पड़े। राचस लोग शूल, तलवार क्ष धनुप, शक्ति, पटा, परिघ, गदा, वर्छी, वन्दूक, लोहे के मुद्रर, परशु धीर भिन्दिपाल धादि अस शस ध्रलग ध्रलग लेकर उन्हें मारने लगे। कोई कोई वक्र के समान मुका और बड़े ज़ोर से थपेड़ा चलाने

लगे। चारों श्रोर से उन्होंने पर्वताकार वायुपत्र की घेर लिया। जब मेघनाद ने देखा कि यह पर्वताकार यानर तो बड़ा नाश कर रहा है तब वह अपने . ्रसारिय से **योन्ना—"मेरा रघ इस वानर** के पास ने चन्ता; नहीं ती यह मेरी सब सेना की चापट कर बानेगा। " उसकी ष्याशा से सार्घ ने उसे वायुप्त के पास पहुँचा दिया। वहां पहुँचने ही वह बाख, वनवार, पटा धीर परस्वध की इनुमान के उत्पर चलाने लगा । उसके भयद्भर प्रदार सदते हुए कोध में भएकर एतुमान् बोनं—"ए रावण के पुत्र दुर्बेदे! यदि तुम बद्दादुर द्वा ता लट़ाई करो । श्रवतुम नायु-पुत्र फं मामने भाषर जीतेजी नहीं जा सफते। हे राजसों में नीय! यदि तुम मेरं माघ हुन्हुयुद्ध ( कुरती ) फरना चाएते ही तो धान्री; शुजान्नों से ुः ब्रह्म भीर मेरा चेग सहा । ११ उस समय इतुमान् की मारने की उन्हा से इन्ह्रजित की धतुप उठाये देख कर जरना से विभीषय योजे-हे लच्मया! सुरी धीर प्रसुरी के जीतनेवाने रावण के पुत्र की देने। वह दुवारा रव पर चढ़ कर हनुमान की मारना चाइना है। अब तुम दुर्घर्ष शत्रुष्ठों के राक्षने वाले, घार धीर प्राची का अन्त करनेवाले, वाची सं इसकी मार ही राज़ी।"

#### देशा।

टिन्त विभीषण यचन सुनि, श्रील्डमण रणधीर। देल्यो राषण-तनय कहें, पर्वत सम बलवीर॥

# ८७ वाँ सर्ग ।

### विभीषण श्रोर मेघनाद का एक दूसरे को धिकारना।

ट्ठवना फद्द कर विभीपण लन्मण की साथ लेकर चले। घोड़ी ही दूर जाकर विभीषण ने उस बड़ें जंगल में घुस कर लच्मण की उसके सब हीम फं काम दिखला दिये। वहाँ नीले वादल के समान यड़ा भयंकर एक वट का वृत्त था। उसे लन्मण को दिखला कर विभीपण बोले—''यहीं वह राचस होम की मेंट चढ़ाता है श्रीर फिर ऐसा छिप जाता र्दं कि उसे कोई भी नहीं देख सकता। इसके बाद वद संप्राम में शत्रुकों को प्रपने वाणों से वेधता है। है जदमग ! जब तक वह वर्गद के नीचे नहीं जाता उससे पहले ही घेाड़े, सारिय धीर रथ के सहित इसका अपने जलते हुए वार्गो से मार गिरास्रो ।" यह सुन फर लद्मगा ने कहा-"वहुत श्रच्छा।" फिर वे प्रपना धनुर्वाण लेकर खड़े हो गये। इतने में श्रप्ति में तुल्य रथ पर चढ़ा हुआ, कवच पहने श्रीर तलवार लिये, वह मेघनाद दिखाई पड़ा। तव लुपाण योले-''हे राज्ञस ! मैं तुम्ने युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आधी, हमारा धीर तुम्हारा युद्ध हो।" इस तरह सुन कर रावण के शूर पुत्र ने वहाँ विभीपण की भी खड़ा देखा। उनकी देख कर वह फड़ी कड़ी वार्ते कहने लगा—हे राचस ! तुम इसी राचल-कुल में पैदा हुए। तुम सुक्तसे बड़े, मेर विता के भाई, हो। तुम मेरे चचा होकर मुक्तसे वेर क्यों करते हो ? हे बुरी मतिवाले, धर्मदूपक ! भला सुना ता; न ता तुम इन लोगों की विरादरी के, न मित्र, न जाति धर्मवाले, न प्रामाणिक, श्रीर

न एक पेट से पैदा हो। इनमें कुछ धर्म भी तो नहीं पाया जाता। फिर जे। तुमने अपने लोगें। को छोड़ दूसरों का दासभाव खीकार किया सो क्यों ? हे दुर्बुद्धे! तुम अच्छे आदिमियों से निन्दनीय हो। तुम्हारे विषय में हम को बड़ा शोक है। तुम ग्रपनी वड़ी निन्दा को ग्रपनी थे।थी बुद्धि के कारण नहीं समभते! भला सोचो ता सही, कहाँ ते। अपने लोगों के साथ रहना और कहाँ नीच दूसरे का सहारा लेना ! चाहे दूसरा मनुष्य गुण-वान् ही क्योँ न हो, पर उसकी श्रपेचा श्रपना निर्गुण श्रादमी ही कल्याणकारक है। जी दूसरा है, वह दूसरा ही है। देखा, जा अपने पत्त का छोड़ कर दूसरे पत्त का सेवन करता है वह श्रपने पच के नाश होने पर दूसरें से मारा जाता है। हे रावण के छोटे भाई! यह जा तुम्हारा निर्देयपना है वह हमारे पचवालों में से तुम्हारे ही पैरिष से साध्य है; तुम्हीं ऐसा काम कर सकते हो। दूसरा नहीं।

अपने भतीजे की ये बातें सुन कर विभीषण वेले—हे राचस! मेरे स्वभाव को जाने बिना तुम क्यों वकते हो ? हे असाधु, राचसराजपुत्र! में तुम्हारा चचा हूँ, इसिलए मेरा गैरिव मान कर तुम कठोर बातें कहना छोड़ दे। यद्यपि में कूर-कर्मा राचसों के कुल में पैदा हुआ हूँ तथापि कठोर का संग सुमें अच्छा नहीं लगता; और न अधर्म में मेरी रुचि है। भला सुनो तो, क्या भाई को यही उचित है कि अपने सहोदर भाई को घर से निकाल दे ? चाहे भाई का स्वभाव दुष्ट ही हो पर उसको रखना ही उचित है। हे मेधनाद! जो धर्म से पतित है और पापकर्मा है उसको छोड़ देने

से ही सुख मिलता है, जिस तरह हाथ से साँप को छोड़ देने में श्राराम है। बुद्धिमान कहते हैं कि जो दूसरे का धन ग्रीर पराई स्त्री का हरण करता हो। उसे जलते हुए घर की नाई छोड़ देना चाहिए। दूसरे के धन का हरना, पराई स्त्रियों पर हाथ डालना और अपने मित्रों पर शङ्का करना—ये तीनों बुराइयाँ नाशकारक हैं। जा ऐसे काम करता है उसका नाश ज़रूर होता है। देख, महर्षियाँ का मारना, देवतात्रों के साथ वैर, ग्रमिमान. क्रोध, बैर श्रीर विरुद्धता—ये सव दोप भेरे भाई में हैं। ये बुराइयाँ उसके जीते जी उसके ऐयर्य का नाश करनेवाली हैं। जिस तरह मेघ पर्वतां का ढक लेते हैं उसी तरह इन दोषों ने उसके गुणों की छिपा लिया है। इन्हीं द्वराइयों के कारण मैंने अपने भाई अर्थात् तेरे पिता को छोड़ दिया। हे राचस ! अब [ तो न यह लङ्का रहेगी, न तू रहेगा स्रीर न तेरी पिता वचेगा। यद्यपि तू लड़का है तथापि वड़ा अहं-कारी श्रीर श्रसभ्य है। श्रव तू कालपाश में वँध रहा है। जो चाहे सो वक। ग्राज तुभ पर यह विपत्ति श्रा पड़ी, इसी से तूने मुभे कठेर वचन कहे हैं। हे राचसाधम ! श्रव तुम्ते सामर्थ्य नहीं है जो तू फिर उस वट-वृत्त के नीचे जा सके। अव तू राम-चन्द्रजी का तिरस्कार करके जी भी नहीं सकता। अव तू नरदेव लच्मण के साथ युद्ध कर। जब तू मारा जायगा तब यमलोक में जाकर देवताओं की सन्तोष देना।

#### दोहा।

निज बल अरु आयुध प्रवल, दिखरावहि अब नीच। आय बनी सामित्रि कर, सेन सहित तव मीच ॥

### ८८ वॉ सर्ग ।

लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध।

विभीषण की यथार्थ बातें सुन इन्द्रजित वहुत ही कुछ हुआ भ्रीर कूद कर कड़ी कड़ी वाते कहने लगा। फिर वह तलवार उठा कर काले घोड़ों से जुते हुए भ्रच्छे रथ पर चढ़ा। उस समय वह भयानक रूप वाला कालमृत्यु के समान था। हाथ में वड़ा ग्रीर मज़बूत धनुष तथा बड़े तेज़ वाण लेकर धीर अनेक अलङ्कारों से भूषित हो वह, उदयकालीन सूर्य की भाँति हनुमान की पीठ पर चढ़े हुए लहमण को, पास ही खड़े विभीपण को, ग्रीर बानरी सेना को, देख कर बोला-तुम लोग श्राज मेरा परा-कम देखना; आज मेरे धनुप से निकली दुर्धर्प ः 🤇 बाग्रवर्षा को सहना । श्राज मेरे वाग्र तुम्हारे शरीरों का ऐसा विध्वंस करेंगे जैसे रुई के ढेर की आग भसा करती है। आज मैं तेज़ बागों से, शूल, शक्ति, ऋष्टि ग्रीर पटाग्रों से तुम्हारे शरीर की काट कर यमलोक में भेज दूँगा। जब मैं हाथों से जल्दी जल्दी वागा-वर्षी करने लगूँगा धीर जब वादलों की नाई गरजने लगूँगा तब ऐसा कीन है जो मेरे सामने खड़ा रह सके। तुमने ता देखा ही है कि उस दिन, रात की लड़ाई में, मैंने वज्र के समान वाणों से सेना-सहित दोनों भाइयों की वेहोश कर सुला दिया था। मालूम होता है, तुम उस बात को भूल 🚧 ग्रंथे। क्योंकि स्राज यमलोक में जाने की तुम्हारी इच्छा है। तभी ता महाविषधर साँप की नाई क्रुद्ध हुए मेरे साथ तुम युद्ध करना चाहते हो।

इस तरह मेघनाद की गर्जना सुनकर निर्भय श्रीर कृद्ध हुए लक्ष्मण बीले—''हे राचस! कार्यों का पार पाना ते। तुमने बड़ा दुर्गम कह सुनाया। परन्तु बुद्धिमान् उसी की कहना चाहिए जी कर्म के द्वारा कार्यों के पार जाय। सो तू तो कार्य पूरा करने में असमर्थ है। जिस काम की कोई सिद्ध नहीं कर सकता उसे तू वाणी से कह कर अपने को क़तार्थ मानता है। हे दुर्मते! उस दिन, रात के युद्ध में, तू ने छिप कर हमारा तिरस्कार किया। यह ते। चोरों का काम है। वीर मनुष्य उस मार्ग पर पैर नहीं रखते । हे राचस ! आज मैं तेरे बाखों को मा गैमें पास ही खड़ा हूँ। तू अपना वह तेज दिखला। भूठी वकवाद मत कर।" यह सुनकर वह बाग्र चलाने लगा। उसके चलाये हुए वाग्र साँप की नाई फुफकारते हुए लच्मण के अपर श्राकर गिरे। वह रावण का पुत्र वड़े शीघगामी बांगों से लच्मण की बेधने लगा। यद्यपि लच्मण उसके बाणों से बहुत छिद गये और रुधिर से नहा उठे ते। भी वे विना धुएँ की श्रग्नि की नाई शोभित हो रहे थे। थोड़ी देर में इन्द्रजित् अपना पुरुषार्थ देख कर लच्मण के पास गया छीर गरजता हुआ वोला-हे लदमण! मेरे बाण बड़ी तेज़.धारवाले ग्रीर प्राणों का अन्त करनेवाले हैं। वे श्राज तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे। ग्राज गीदड्, बाज़ श्रीर गीध श्रादि मांसाहारी जीव तुम्हारे ऊपर श्रवश्य गिरेंगे। तुम हमारे हाथ से ज़रूर मारे जाग्रोगो । चत्रियाधम, सदा बुरे, ग्रीर परम दुर्मति राम भ्राजही अपने मक्त भाई की मेरे हाथ से मारा गया देखेंगे। जब मैं तुम की मारूँगा तब तुम्हारा यह कवच दूट फूट जायगा। धनुष कटकर इधर उधर गिर पड़ेगा । सिर कटकर श्रत्**ग जा पड़ेगा** । तुम्हारी इस तरह की दशा स्राज राम देखेंगे !

क्रोध में भर कर श्रष्ट सट्ट वकते हुए इन्द्रजित् से लद्दमण ने कहा—''हे दुर्बुद्धे, हे क्रूरकर्मा राचस ! तू वाणी का वल छोड़ दे। बकता क्यें है ? अपने काम से उसे कर दिखा। हे राचस ! बिना काम किये क्योँ बड़बड़ाता है ? तू अपना ऐसा पुरुषार्थ दिखला जिससे सुभे तेरी वातेँ पर विश्वास हो। तुभको मैं न कठोर वचन कहूँगा, न धिकारूँगा ग्रीर न ग्रुपनी वड़ाई करूँगा । किन्तु हे मनुष्यभत्तक ! मैं तुभी विना मारे न छोाडूँगा।" इसना कह कर लच्मण ने बड़े पैने पैने पाँच बाख इन्द्रजित् की छाती में मारे। तदनन्तर उसने भी क्रोध में भर कर तीन बाग्र लच्मग्र के मारे। इस तरह अपना अपना विजय चाहते हुए नरसिंह थ्रीर राचससिंह, दोनों का बड़ा भारी संप्राम शुरू हुआ। देानें ही पराक्रमी, वली, वीर, परम दुर्जय श्रीर श्रतुल्य तेजस्वी थे। वे ऐसा युद्ध कर रहे थे मानों ध्राकाश में दे। यह लड़ते हों; या जैसे वलि श्रीर युत्रासुर इन्द्र से लड़े थे, या जैसे दे। सिंहं भिड़ गये हैं। बहुत से बार्णों की चलाते हुए वे दे। ने बड़ी ख़ुशी से लड़ रहे थे। जिस तरह इन्द्र भ्रींर शम्बर दैत्य का युद्ध हुम्रा था उसी तरह लच्मण श्रीर मेघनाद का भी वड़ा घोर युद्ध हुआ। युद्ध करते हुए देनों एक दृसरे की पीड़ा दे रहे थे श्रीर श्रापस में मारने के लिए दाँव लगा रहे थे।

# **८** वाँ सर्ग ।

लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का ही वर्णन।

त्र्यव तस्मण ने धनुष तान कर मेघनाद को बहुत से बाण मारे। उनके धनुष की प्रत्यञ्चा का शब्द सुनकर इन्द्रजित के मुँह का रङ्ग बदल गया।

वह उनके मुँह की छोर देखने लगा। मेघनाद के मुँह पर सुस्ती देख कर विभीपण लच्मण से वेाले-"हे राधन! मैं इस रावण-प्रत्र में कारणों को देख रहा हूँ भ्रशीत इसमें भ्रव मरने के चिह्न दिखाई देने लगे। हे महावाहे। ! जल्दी करे। श्रव इसको मरा ही समभो।" इसके बाद, लच्मण ने बढ़ं विपधर साँपोँ को समान भयङ्कर वाण मेघनाद पर चलाये। उनकी चे।ट खाकर वह घोड़ी देर के लिए विद्वल हो गया। उसकी सव इन्द्रियाँ शिथिल हो गई। थोड़ी देर वाद सचेत ही, लहमण की श्रीर लाल लाल थ्राँखें करकं, वह देखने थें।र कठेर वचन कहने लगा। उसने कहा—हे सीमित्रे! क्या तुम उस दिन की बात भूल गये ? मैंने राम के साथ तुमको नागफाँस से बाँध डाला या उस समय तुम दोनां छटपटाते ही रहे। वड़े बड़े सेभापतियों के साथ मैंने तुमकी संग्राम-भूमि में सुला दिया था। क्या वह वात तुमको याद नहीं है ? मैं समभता हूँ, यमपुरी में जानं की तुम्हारी इच्छा है, तभी ते। तुम मेरी तिरस्कार करने भ्राये हो। भ्रच्छा, भ्रगर तुमने पहली लड़ाई में मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो खड़े रहा। अब मैं तुमको अपनी वहादुरी दिखलाऊँगा।

इस प्रकार वक भक कर उसने सात बाख लदमण की श्रीर दस हनुमान की मारे। फिर बहुत कोध में भरकर श्रीर ख़ूब प्रत्यंचा तान कर उसने सी बाण विभीषण पर चलाये। यह बहादुरी देखकर हँसते हुए लदमण इन्द्रजित से बोले—''यह तो कुछें भी नहीं है। ऐसा करना कीन कठिन है ?" फिर कोध में भर कर लदमण बड़े घोर बाण इन्द्र-जित पर चलाकर कहने लगे—''हे निशाचर! तुम जैसी मार करते हो, यह शूर लोगों की नहीं है

जो रण मैं खड़े हो कर लड़ते हैं। क्योंकि ये तुम्हारे बाण बड़े हलके, थोड़ी शक्तिवाले और सुख से सहने के योग्य जान पड़ते हैं। जिनकी इच्छा र युद्ध करने की होती है वे शूर ऐसा निकृष्ट युद्ध नहीं करते। ११ इतना कह कर सुमित्रानन्दन उसपर फिर वाणवर्षा करने लगे। उस वाण-धारा से इन्द्र-जित् का कवच हुकड़े हुकड़े हो कर रथ पर ऐसे गिर पड़ा जैसे प्राकाश से भुज्ड के भुज्ड तारे ज़मीन पर आ गिरें। कवच के कट जाने से उसका शरीर वाणों से छिद कर ऐसा देख पड़ने लगा मानौँ सबेरे का सूर्य हो। फिर उसने भी लक्ष्मण पर हज़ार वाण चलाये। उनसे इनका भी कवच कट कर गिर पड़ा। इस तरह एक दूसरे से बदला लेते-देते भीर वार वार साँसें लेते हुए वे दोनें। वीर ५भयद्भर युद्ध कर रहे थे। एक दूसरे की चोट से . उनके श्रंग छिदगये श्रार खून से नहा गये। फिर भी बहुत देर तक पैने पैने वाणों से वे एक दूसरे की विदीर्ण करते रहे। दीनोंही रण के काम में चतुर, महावली, श्रपनी श्रपनी जय मैं लगे हुए, श्रीर भयङ्कर पराक्रमी थे। वे एक दूसरे के वाणें से छिद गये थे, कवच तथा ध्वजा से रहित थे, श्रीर पर्वत के भरने की तरह उनके शरीरों से गर्म गर्म खून वह रहा था। वर्षा करते हुए दे। काले यादलों के समान वड़ी भयङ्कर गर्जना के साथ घेार वागों की वर्षा करते हुए उन दोनों ने युद्ध में वहुत र्समय विता दिया। परन्तु न काई हटा ग्रीरन कोई दुःखी हुन्रा। श्रस्त जाननेवाली में श्रेष्ठ दोनें, श्रपनी श्रपती श्रख-विद्या बार बार दिखलाते; श्राकाश में भ्रतेक तरह के वाणों का बन्धन बाँधते; दोप-रहित, छोटा, चित्रविचित्र, सुन्दर श्रीर भय देनेवाला युद्ध

कर रहे थे। उस समय दोनों का अलग अलग भयङ्कर खड़बड़ाहट के साथ कॅपानेवाला और बिजली की कड़क की नाई दारुण शन्द सुन पड़ता था। लड़ाई के कारण मस्त हुए उन दोनें। का वह शब्द ऐसा ललक के साथ सुनाई देता या जैसा घोर शब्द करते हुए देा वादलों का हो । सुवर्ण पुंखवाले नाराच बाणों से दोनों के शरीर छिदलाने पर भी कीर्तिमान और जय में लगे हुए वे दोनें। रुधिर वहा रहे थे। उस समय सुवर्षी पुंखवाले वाण दोनों के शरीरों का भेदन कर, रुधिर में भीगे हुए, ज़मीन में घुस जाते थे; ग्रीर दोनों के वहुत से वाण त्राकाश में शकों से टकर खा खा कर दृट जाते ग्रीर उनके हज़ारी दुकड़े हैं। जाते थे। उस लड़ाई मैं भयानक वाणों का ऐसा ढेर हो गया जैसा यज्ञ में दो जलती हुई श्रमियों के पास कुशों का ढेर हो जाता है। एक दूसरे के वाणों से छिदे हुए उन दोनों के शरीर ऐसे शोभा पाते थे जैसे जंगल में टेसू ग्रीर सेमर फूले हें। उस समय वे दोनों परस्पर जय की इच्छा से घोर ग्रीर भया-नक मार कर रहे थे। लच्मण भ्रपट कर इन्द्रजित् को मारते थे श्रीर वह अपट कर उनकी मारता था। दोनों थकते न थे। अङ्गों में गड़े हुए वाणों से उनकी ऐसी शोभा होरही थीं जैसे वृत्तों सहित दे। पर्वत हो। लून से सिंचे श्रीर वाणों से ढके हुए दे। ने अंग जलती हुई भ्राग की नाई देख पड़ते थे। इस तरह युद्ध करते करते दोनों की वहुत समय बीत गया; पर उनमें से न कोई हटा और नथका। ेंदेाहा।

समर-श्रम के नाश हित, लद्मण के प्रिय हैत। श्राह विभीपण ठाढ़ भे, निज वीरहिं सुख देत।।

## ६० वाँ सर्ग ।

फिर महाघोर युद्ध का वर्णन ।

न्त्रव विभीपण, मतवाले हाधियों की नाई, होनों की भिड़े हुए देख कर युद्ध देखने की इच्छा से वहाँ श्राकर खड़े हुए श्रीर धतुप चढ़ा कर राचसों पर वाण छोड़ने लगे। विभीपण के वाणों को छूना अग्नि के समान था। जिस तरह वज्र पर्वत को फाड़ता है इसी तरह उनके वाण राचसी की विदीर्श करने लगे। उनके साधी भी शूल, तलवार श्रीर पटाश्रों से राचसीं की मारने लगे । उस समय चारें। राचसें। के बीच में विभीपण ऐसे शोभायमान ये जैसे हाधियों के चार बचों के बीच में गजेन्द्र शोभित हो। इसके वाद, राचसें की मृत्यु चाहते हुए विभीषण ने वानरों से कहा—हे वानरे। ! चाहे इसे रावण की परम गति कही, चाहे वड़ा योद्धा कहो, यही एक इन्द्रजित् वचा हुआ है; श्रीर यही थोड़ी सी सेना वाक़ी है। तुम लोग खड़े खड़े क्या करते हो ? मारा, जिससे इनमें से वच कर काई लंका न जाने पावे । जहाँ यह पापी सेघनाद सारा गया तहाँ रावण के सिवा श्रीर कोई लड़नेवाला दिखाई न देगा। इसलिए इस सेना को मार गिराश्रो। देखे। प्रहस्त, निकुम्भ, कुम्भकर्ष, कुम्भ, धूम्राच,जम्यु-माली, महामाली, तीच्णवेग, अशनिप्रम, सुप्तत्र, यज्ञकोप, वज्रदंष्ट्र, संहाद, विकट, घ्ररिन्न, तपन, मन्द, प्रयास, प्रघस, प्रजंघ, जंघ, श्रम्निकेतु, दुर्धर्प, रिमकेतु, विद्यु जिह्न, द्विजिह्न, सूर्यशत्रु, अकम्पन, सुपार्श्व, वक्रमाली, कंपन, संत्ववन्त, देवान्तक भ्रीर नरान्तक-इतने राचसों को मार अर्थात् दोनों भुज-वर्तों से समुद्र के पार है। कर अब गोष्पद (गौ के

खुर भर) की क्यों छोड़तं हो ! अरे, अवता तुमकी इतनाही जीवना वाकी रहा है । वल के अहंकारी सब राचस मारे गये । यद्यपि यह दिवत नहीं है कि में पिता हो कर पुत्र की मारूँ, परन्तु रामचन्द्र के लिए उस घृणा की भी छोड़ कर में भाई के लड़कं की मारता हूँ। जब मैं इसे मारना चाहता हूँ तब मेरी आँखों में आँसू भर आते हैं। अब उन आँसुंओं की लहमण ही पोंछेंगे । हे बानरों ! इसके पास जी राचस खड़े हैं इनकी तुन मारा।

विभीपण के उत्साह भरं इन वचनां को सुन कर सब बानर बड़े प्रसन्न हो अपनी पूँछों की कॅपाने लगे । वे बार बार गरवाने ब्रीर तरह तरह के शब्द करने लगे-जैसे बादलों की देख कर मार वीलते हैं। उन वानरों के साथ श्रपने मुख्ड समेत जाम्बनान् भी मिल गये । स्रव वे सव पत्थरीं, नाल्नीं श्रीर दांतां सं राचसों की मारने लगे। राचस भी भय छोड़ कर उपटते हुए जाम्बवान् का मारने लगं। साध ही जाम्बवान् भी राज्ञसी सेना की मारते जाते थे। सब राज्ञस मिल कर बाण, परसा; तीखे तीखे पटा, इंडे छीर तामर लेकर जाम्बवान के ऊपर भुक पड़े। बड़े भयडूर शब्द के साध वानरों श्रीर राचसों का ऐसा युद्ध हुआ जैसा कि देवासुर-संप्राम हुशा घा। इतने में इनुमान भी कुढ हो, लच्मण को पीठ से उतार कर धार पर्वत के हुकड़े उखाड़ कर, हज़ारों राचसों को मारने लगे। इधर वह मेघनाद अपने चचा विभीपण के साधे कुछ देर तक युद्ध कर फिरलदमय की ख्रोर दौड़ा। भ्रव वे दोनों एक दूसरे पर वाण-वर्ष करने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में वे देंानों वाग्य-जालों से ऐसे छिप जाते घे जैसे कि वर्षा के समय में चन्द्र ग्रीर सूर्य

मेघजाल में छिप जाते हैं। वे दोनों वाण चलाने में ऐसी जल्दी कर रहे थे कि वास का लेना, सन्धान ः घोड़ों की चलाने लगता था तब ते लिस्मस उसकी करना, धनुप पकड़ना, छोड़ना, बायों की चलाना, ्र अलभ्या खींचना, उससे हाथ का भ्रतग होना, मुट्टी वाँधना ध्रीर निशाने पर दृष्टि लगाना--कुछ भी न जान पड़ता था। वे दोनों अपने द्वार्थों की सफ़ाई से ऐसे लड़ रहे घे कि उनकी चाल कुछ भी दिखाई न पड़ती थी। चारों श्रोर से मारे वाणों के उन्होंने ऐसा छा दिया कि भ्राकाश की कोई चीज़ देख न पड़ती थी। लदमण इन्द्रजित् की धीर इन्द्रजित् लदमण को पाकर ऐसा युद्ध मचा रहे थे कि जिस का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उनके वाणों से श्राकाश श्रन्धकार-मय होगया। सव दिशाएँ वाणों से छा गईं। चारें ग्रेगर से ्रं भन्धकार घिर कर बड़ा भयङ्कर सा देख पड़ने लगा। थोड़ी ही देर के वाद सूर्य छिप गया थीर ध्रधिक ग्रॅंधेरा हो गया। हज़ारों प्रवाहीं से रुधिर की नदियाँ वहने लगीं श्रीर मांसाहारी जन्तु तरह तरह को भयङ्कर शन्दों से चिछाने लगे। उस समय न दे। हवा चलती थी थ्रीर न धाग जलती थी। श्राकाश में महर्पि लोग यही कह रहे थे कि इस उपद्रव में लोगों का कल्याया हो। ऐसा न हो कि श्रीरा पर भी कोई विपत्ति श्रापड़े। इतने में चारगाँ सहित गन्धर्व ले।ग भी वहाँ आ पहुँचे।

भ्रव लन्मण ने मेघनाद के काले श्रीर सुवर्ण-भूपित चारों घोड़ों की वाणें। से वेध डाला। इसके बाद एन्होंने पीला, पैना, श्रन्छे पत्रवाला, श्रीर . वज्र के तुल्य दूसरा भद्मवाण ऐसा खींच कर मारा कि सारिय का सिर उड़ गया। अय वह मन्दोदरी का वेटा भ्रापद्दी घोड़ों को चलाने लगा। उसने श्रद्भुत रूप से सारिथ का काम किया। जब वह मारते थे, धीर जब वह बाग छूने लगता था तब वे भोड़ों की मारते थे। मौका देख देख कर लच्मया उसे खूब ही सता रहे थे। फिर भी वह बड़ी निर्भयता से लड़ रहा था। किन्तु सारथि के गिर जाने से लड़ाई की शीघता उसकी घट गई ग्रीर वह दुखी हुआ। उसे रंजीदा देख बानर बहुत खुश हो कर लच्मण की प्रशंसा करने लगे। फिर प्रमाधी, रमस, शारम, श्रीर गन्धमादन ये चारां वीर वड़े वेग से कूद कर उसके घोड़ों के ऊपर गिर पड़े। इन पर्वताकार वानरों के गिरने से घोड़ों के मुँह से खून बहने लगा श्रीर मारे बीक्त की वे पिस **डठे। फिर मर कर वे जमीन पर गिर पड़े। इस तरह** वे चारों वीर, घोड़ों को मार ग्रीर उसके रथ का चूरा कर, वहाँ से कूद कर लच्मण के पास आ खड़े हुए। श्रव इन्द्रजित् दृटे फूटे रथ से कूद कर लच्मण पर वाण-त्रपी करने लगा।

#### देहा।

भूमिहु पर सेा ठाढ़ खल, करत युद्ध श्रति धीर। लच्मण ताहि विदीर्थ किय, लखि श्रवसर बलवीर।।

## ६१ वाँ सर्ग ।

### इन्द्रजित् का मारा जाना ।

ब्रीड़ों के मारे जाने से ज़मीन पर खड़ा हुआ वह राचस क्रोध से जलता हुआ लड़ रहा था। वे दोनों एक दूसरे की मारना चाहते थे, मतएव दो गजेन्द्रों की नाईं वरावर लड़ते रहे। यद्यपि राज्यस ष्रीर बानर एक दूसरे पर चीट कर रहे थे, तथापि इन्होंने अपने अपने खामी को न छोड़ा। इसके बाद मेघनाद अपने राचसों को समभाता थ्रीर उनकी प्रशंसा करता हुआ कहने लगा—"है राचसों में श्रेष्ठो ! रात के कारण अधेरे से सब दिशायें भर गई हैं, इसलिए यहाँ अपना श्रीर पराया कुछ भी नहीं देख पड़ता। अब तुम ढिठाई के साथ बानरें को मोहित करने के लिए युद्ध करो। में जाता हूँ, श्रीर रथ पर सवार हो कर फिर आता हूँ। तुम लोग तब तक ऐसा करो कि मेरे नगर में जाने पर ये दुष्ट वानर युद्ध न करें। इस तरह राचसों को समभा कर श्रीर वानरों को धोखा देकर वह राचस रथ के लिए नगर में घुस गया।

वहाँ जा कर सुवर्ण-भूपित प्रास, खड्ग ग्रीर वाणों से भरे हुए, श्रन्छे घोड़ों से जुते, श्रीर हित-कारी सारिष से युक्त रथ पर चढ़ कर तथा बहुत से राचसों को साथ ले मौत का भेजा हुआ मेघनाद फिर नगर से वाहर निकला। थोड़ी देर में, वड़ी जल्दी चलनेवाले घोड़ों से रथ को दौड़ा कर, वह लदमण ध्रीर विभीषण के पास स्राकर खडा है। गया। उसे रथ पर सवार देखकर लद्मण, बानर, राचस ग्रीर विभीषण ग्रादि सब भींचक हो गये। वे उसकी जल्दवाज़ी से वड़े विस्मित हुए । ग्रव मेघनाद क्रोध में भर कर वार्षों के द्वारा सैकड़ें। श्रीर इज़ारों वानरें। के सेनापतियों की मार गिराने लगा। वह वाणों के चलाने में ऐसी जल्दी कर रहा था कि उसका धनुष चक्राकार दिखाई देता था। मारे जाने पर सव सेनापति लच्मण की शरण पुकारने लगे, जैसे पीड़ित होने पर प्रजापति की शरण में प्रजा जाती है। अब लच्मण ने क्रोध

में भरकर अपने हाथ की सफ़ाई दिखलाई। उन्होंने उसका धनुप काट डाला । फिर उसने दूसरा धनुप उठाया धीर बड़ो जल्दी उसमें प्रसञ्चा चढ़ाई, पर उसकी भी रघुनन्दन नं काट गिराया। अब ज्योंही. वह दसरा धतुप लेने लगा त्याँ ही उन्होंने पाँच सुर्वा कार वाण उसकी छाती में जमाये। ये वाण महाधनप से छूटे हुए थे, अतएव उसके शरीर की फीड़ कर पार होगयं श्रीर लाल लाल सर्गे की नाई ज़मीन पर जा गिरे। इस भारी चीट के लगने से राजम के मुँह से ख़्न वहने लगा। फिर उसने एक वड़ा मज्वूत धीर पकी प्रत्यंचा वाला धनुप बड़ी जल्दी हाथ में लिया। उससे वह वड़ी जल्दी जल्दी लदमण पर वाण वरसाने लगा। उसकी बाणवर्षी को लच्मण बहुत सहज में रोकते जाते ये श्रीर श्रपना पराक्रम मेचनाद की दिखला रहे थे। यह सव हाल देख कर लोगों ने वड़ा भाश्वर्य माना । श्रव लुस्मण ने क्या चमत्कार दिखलाया कि वहाँ जितने राचस ये उन सब के तीन तोन बाख मारे श्रीर अपंना जल्दी चलनेवाला श्रस दिखलाते हुए मेघनाद की भी मारे वाणों के विछा दिया। भव वह रावण का पुत्र मेघनाद यलवान् शत्रु के हाब की वड़ी भारी चीट खा कर लहमण के ऊपर बहुत से वाण फेंकने लगा, परन्तु लष्टमण उनको पास पहुँ-चते पहुँचते अपने वाणां से काट देते थे। इसके वाद राम के छोटे भाई ने वड़े पैने भल्लाकार वाष से उसके सारिय का सिर उड़ा दिया। रथ विना सारिध के रह गया। इसिलए उसके घोड़े रब लेकर यथेष्ट दौड़ने श्रीर मण्डलाकार घूमने लगे। यह भी एक चमत्कार ही हुआ। फिर सौमित्रि ने कुढ़ है। उसके हरे हुए घोड़ें की भी मारे बावों के छेद

हाला। यह काम उसे ग्रसहा हुआ; ग्रतएव उसने भी रामाध्वकारी दस वाण लुस्मण पर चलाये। परन्तु ते।ने के बने और चमकते हुए वे दसें। वाण जनके भवच से टकरा कर टूट कर गिर पड़े। तब ते। रावण के बेटे ने उनकी अभेदा फाउच (जिनके कवच हा भेदन न हो सको) जान रामानुज के माथे में तीन बाग्र मारे। उस समय उसने शीव श्रस्न चलाना प्रच्छी तरह दिखला दिया। माथे में गड़े हुए तोनें। त्राणों से रघुनन्दन की ऐसी शोभा हुई जैसे युद्ध करते हए तीन चोटी वाले पर्वत की शोभा हो। यद्यपि लहमण ने तीन बाणों की चोट खाई तथापि कुण्डलीं से भारतमलाते हुए उसके मुँह में उन्होंने भी पाँच बाख मारे । ग्रव फिर वे दोनों एक दूसरे की मारने श्रीर मार खाने लगे ! खून से नहायं हुए वे दोनें। फूने हुए हेसू की भाँति दिखाई पड़ते थे। वे जय की इच्छा से वाणों के मारे एक दूसरे की पीड़ा देरहे थे।

थोड़ी देर बाद इन्द्रजित ने कोध में भर कर तोन वाण विभीषण के मुँह पर मारे थ्रीर हर एक वानर-सेनापित की भी वाणों से छेदा। अब ते। विभीपण की वड़ा कोध आया। उन्होंने अपनी गदा से उसके घोड़ों की मार डाला। सारिथ ते। पहले मारा ही जा चुका था, अब घोड़े भी मारे गये। राचस करे तो क्या करे। वह रथ से कूद पड़ा ध्रीर हाथ में शक्ति ले अपने चवा के ऊपर चला वी। परन्तु लह्मण ने, बाणों के द्वारा उसके दम पुकड़े कर डाले। फिर ते। विभीषण भी कोध में भर गये। उन्होंने उसकी छाती में वज्र के समान पाँच वाण मारे। वे वाण मेधनाद की छाती की फाड़ कर, लाल साँप की तरह, रुधिर में सने हुए पार ही कर बाहर निकल पड़े। अब तो इन्द्रजित्

बहुत ही क्रोध कर यम के दिये हुए बाए चलाने लगा। उनसे उसने विभीषण की मारना चाहा पर लच्मण ने उसे उस वाण की चलाते देख कुवेर का दिया हुआ वाग अपने धनुष पर चढ़ा लिया। कुवेर ने इनकी यह बाग स्तप्न में दिया था। यह इन्द्रादि देवतात्रों तथा ष्रसुरों से भी दुर्जय धीर ग्रसह्य था। जब उन दोनों ने अपनी अपनी, परिष के समान, सुजाओं से धनुषों को खींचा, उस समय वे धतुप क्रींच पची की नाई शब्द फरने खगे। वे सन्धान किये हुए बाग्र बंड़े तेज से प्रज्वलित दिखाई देते थे। जब वे चलाये गये तब प्राकाश में प्रकाश कर दोनों भ्रापस में टकरा कर जमीन पर म्रा गिरे। जब वे एक दूसरे से भिड़े तब उनकी टक्कर से घुँए के साथ चिनगारियाँ प्रकट हुई। फिर वड़ी भयङ्कर स्राग पैदा हुई। वे दोनें इस तरह वड़े प्रद्वां की नाई लड़कर ज़मीन पर आ, सा सा दुकड़े होकर, गिर गये।

श्रव दोनों वीर श्रपने श्रपने वाणों की निष्फलता देख लजित श्रीर कोधयुक्त हो गये। सौमित्रि
ने कोध में भर कर वारुणाख का प्रयोग किया श्रीर
इन्द्रजित ने रीद्रास्त्र का। परन्तु वारुणास्त्र को देखकर
इन्द्रजित ने बहुत जल्दी श्राग्नेयास्त्र का प्रयोग
किया। किन्तु उस श्रस्त्र को लक्ष्मण ने सौर्थास्त्र
से रोक दिया। श्रपने श्रस्त्र का रोका जाना मेथनाद की श्रमस्त्र सुश्रा। वह कोध में भर कर शत्रु
को विदारण करनेवाले बड़े तेज़ श्रासुरास्त्र की
धनुष पर लगाने लगा। इस समय इसके-धनुष में
से बड़े चमकीले कांटदार मुद्रर, शून, भुग्नुण्डी,
गदा, खड़ श्रीर परश्रध निकलने लगे। जंब लक्ष्मण
ने देखा कि यह बड़ा भयङ्कर श्रीर दुर्तिवार्य श्रस्त्र

चंलाना चाहता है तव उन्होंने माहेश्वरास्त्र से उस श्रक्ष की रोक दिया। श्रव फिर दोनों का श्रद्भुत श्रीर रोमांचकारक युद्ध ग्रारम्भ हुआ। श्राकाश-चारी जीवों ने आकर लदमण की घेर लिया। उस समय वड़े भयङ्कर शब्द के साथ वानरे। श्रीर राचसौं का भी युद्ध हो रहा था। भ्राकाश में विचरतेवाले जीव तो इतने इकट्टे हो गये कि उनसे सब आकाश भर गया। ऋषि, देवता, पितर, गन्धर्व, गरुड ग्रीर नाग-ये सब इन्द्र की साथ लेकर लहमण की रत्ता कर रहे थे। इसके वाद लहमण ने एक ऐसा बढ़िया बाग्र धनुष पर चढ़ाया, जो स्नाग की समान, मेघनाद का विदारण करनेवाला, अच्छे पत्रवाला भ्रीर सुडील था। वह वाग सुन्दर धार से सुशोभित, सोने से बना, शरीर का श्रन्त करने-वाला, ध्रीर कठिनता से रोका जानेवाला था। वह दुःसद्द वाण राचसों को भय देनेवाला, महासर्प के निष के तुल्य तथा देवताओं से पूजित घा। इन्द्र ने देवासुर-संप्राम में इस वाण से दानवों की जीता या और यह संप्राम में कभी निष्फल नहीं होता था। उसकी खींचते समय लद्मग्य ने कहा कि 'यदि दशरथ राजा के पुत्र श्रीरामचन्द्र धर्मात्मा, सत्यप्रतिज्ञा वाले श्रीर पराक्रम करने में श्रद्वितीय हों तो हे वाण ! तू इस इन्द्रजित की मार । इतना कह कर ऐन्द्रास्त्र से उसे अभिमन्त्रित कर धीर कान तक प्रस्कचा खींच कर छोड़ दिया। उसने जाकर टोप श्रीर कुंडलों से देदीप्यमान मेघनाद के मस्तक का मथन कर उसे काट गिराया। धड़ से कटा हुआ और खून से भरा हुआ वह सिर सोने की नाई चमकने लगा। सिर कट जाने से उसका कवच-धारी धड़ धतुष को श्रलग फेंककर गिर

पड़ा। उस समय वानर ध्रीर विभीपण्यड़ा हर्पनाद करने लगे, जैसे घृत्रासुर के मरने से देवता प्रसन्न हुए थे। देवता, ऋषि, महात्मा, गन्धर्व ध्रीर भ्रष्त-राश्रों का भी बड़े श्रानन्द का शब्द हुआ।

इतने में उसकी बची हुई सेना की भी वानर सारने लुगं। वह मेघनाद के गिर जाने से निरालम्ब है। भाग गई। अब यहाँ तक नै।वत आई कि राज्ञस अपने श्रपने शस्त्र छोड़ कर लङ्का को भागने लगे। उनमें से बहुत से दीड़ते दीड़ते बेहोश हो इधर उधर भी भागते; तथा पटा श्रीर परश्रध ्छीड़ कर मारे इर को लङ्का में घुसी जाते थे। यहुत से ता ससुद्र में जा पड़े श्रीर बहुतां ने पर्वत का महारा लिया। जब इन्द्रजित् सर कर लड़ाई के मैदान में सी गया तब इज़ारेाँ राचसीं में से वहां एक भी दिखाई न देता था। जिस तरह सूर्य के ग्रस्त हो जाने पर एक भी किरण नहीं देख पड़ती, इसी तरह मेघनाद के गिर जाने से राजस भी इधर उधर भाग गये। जिस प्रकार विना किरणों के सूर्य भीर बुक्ते हुई भाग दिखाई देती है उसी तरह मरा हुआ इन्द्रजित् भी देख पड़ता था। जिनको वह दुख देता या उनकी, उसके मरने से, वड़ी प्रसन्नता हुई। उनका कंटक दूर होगया । भगतान् इन्द्र ता महर्पियां-सहित इस पापी के मरने से वड़े ही प्रसन्न हुए। आकाश में देवताओं ने दुन्दुभि वजाई; श्रप्सरायें श्रीर वहे वड़े गन्धर्व नाचने लगं। स्राकाश से फूलों की वर्षा हुई। ये सब काम श्रद्भुत रूप से हुए। उप क्रूरकर्मी राज्ञस के मारे जाने से जल ग्रीर भाकाश निर्मल हो गये; देवता श्रीर दानव प्रसन्न हुए। ्देवता, दानव ग्रीर गन्धव वहाँ श्राकर कहने लगे कि, अव पीड़ा और पापों से रहित हो बाहाय लोग

अस्तन्द-पृत्तेक विचरें। वानरों के सेनापित, मैघनाद को लड़ाई के मैदान में मरा हुआ देखकर, फूले न समाते थे। विभीषण, हनुमान, और जाम्बनान आदि विजय का डङ्का वजाते हुए लहमण की प्रशंसा करने लगे। वानर गरजते, और नाद करते हुए लहमण की घेर कर खड़ं हो गये। वे अपनी पूँछों को घुमाते और भटकारते हुए लहमण का जय जय-कार करने लगे। सब लीग आपस में गले से गला मिला कर भेंटने और राघव का गुणानुवाद करने लगे।

देहा।

इन्द्ररात्रु कर देखि वध, दुष्कर लच्मण कर्म। मे प्रसन्न श्रति देवगण, पाइ सुमङ्गल शर्म॥

## ६२वाँ सर्ग ।

सेना-सहित लक्ष्मण का रामचन्द्र के पास जाना श्रीर मेघनाद के वध का समाचार सुनाना ।

ति हते लड़ते लहमण तो रुधिर से भीग गये थे
फिर भी वे इन्द्रजित के वध से प्रसन्न हैं। जाम्बवान,
हतुमान, ग्रीर वानरों से मिले। फिर वे विभीपण
ग्रीर दंतुमान का हाथ पकड़ कर सुन्नीव ग्रीर रामचन्द्र के पास ग्राये। वे महाराज रामचन्द्र के।
प्रणाम कर उनके पास ऐसे खड़े हैं। गये, मानें इन्द्र
के पास उनके छोटे भाई खड़े हैं। उस समय
"रिभीपण नं गर्ज कर कहा—''हे महाराज! महात्मा
श्रीलहमण ने मेघनाद का सिर काट गिराया।"
यह समाचार सुन कर श्रीरधुनन्दन वड़ं प्रसन्न है।
कर वेलि—''शायाश लहमण! में वड़ा सन्तुष्ट
हुआ। तुमने वड़ा कठिन काम कर डाला। उस

दुए के मारे जाने से अब अपनी जीत ही समस्तती च।हिए।" इतना कह कर लजित होते हुए लस्मण को उन्होंने ज़बरन गोद में उठा लिया श्रीर गले से लगा कर उनका सिर सूँघा। फिर वे बार वार उन की श्रीर देखने लगे। वाणों से पीड़ित, घावेँ से भरे, बार बार साँसें छोड़ते ख्रीर दु:ख से संतप्त लचमण को वे समभाते हुए कहने लगे:-- "है लदमण ! यह कठिन काम करके तुमने बड़े कल्या ए का काम किया। आज पुत्र के मारे जाने से रावण को भी मैं मरा हुआ सा ही समभता हूँ। आज उस दुष्ट के मारे जाने से मैं विजयी होगया। यह वड़ी भ्रच्छी वात हुई। मैं ते। समभता हूँ कि भ्राज रावण की दहिनी भुजा कट गई। विभीषण धीर हतुमान् ने संप्राम में वड़ा भारी काम किया। तीन दिन रात में वह किसी तरह मारा गया। इस समय मैं शत्रुरहित हो गया। अब रावण अपने पुत्र का मारा जाना सुनकर बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए निकलेगा। पुत्र के मारे जाने से सन्तप्त उस राचसराज की मैं वड़ी सेना के साथ मार गिराऊँगा । हे लदमण ! तुम्हारी सहायता से सीता और पृथिवी हमको दुष्प्राप्य नहीं है। क्योंकि सव से अधिक दुष्ट वही इन्द्रजित् था। उसे जब तुमने मार गिराया तेा स्रव वात ही क्या है।" इस तरह अपने छोटे भाई से कहते हुए रामचन्द्र ने उनको फिर गलं से लगाया; फिर हर्षित हो ने सुपेण की ग्रीर देखकर बोले—''हे भद्र! देखेा, ये लच्मण वायों की चेाट से पीड़ित हो रहे हैं। तुम ऐसा उपाय करें। जिससे इनकी पीड़ा दूर. हो जाय। विभीपण, श्रीर वृत्तों से लड़नेवाले ये शूर बानर तथा सब भालू जिस तरह पीड़ारहित हो जाय वैसा ही तुम उपाय करें। । ग्रं रामचन्द्रजी की श्राज्ञा पाकर वानरों के सेनापित सुषेण ने लहमण की एक श्रेषिध सुँघा दी। उसे सुँघते ही वे वाण-पीड़ा से श्रीर घावों के दर्द से रिहत होगये, उनके सब घाव सर गये। इसके बाद सुपेण ने विभीषण श्रादि मित्रों की श्रीर सब वानरों की दवा कर उन्हें श्राराय कर दिया। श्रव लहमण ज्यों के त्यों हो गये। उनकी थकावट जाती रही। वे थोड़ी ही देर में प्रसन्न हो गये। रामचन्द्र, सुप्रीव, विभीषण, जाम्बवान श्रीर सेना के सब वानर लहमण को प्रसन्न देखकर बहुत खुश हुए।

### दोहा ।

रघुपति पुनि पुनि लखन कर, सो श्रित दुष्कर कर्म। बहुत सराहत हरिपतिहु, सो सुनि पायउ शर्म॥

## ६३ वाँ सर्ग।

रावण का विलाप और क्रोध से सीता को मारने के लिए दौड़ना ।

दुसके वाद रावण के मन्त्री लोग इन्द्रजित का मारा जाना सुन कर बड़ी जल्दी से देंगड़ करके अना-दरपूर्वक रावण से कहने लगे — महाराज! लद्मण ने विभीषण की सहायता से हमारे देखते देखते आप के पुत्र इन्द्रजित को लड़ाई के मैदान में मार डाला। देखिए, वह कैसा शूर था। लड़ाई में कभी हारा नहीं, श्रीर वह इन्द्र का भी जीवनेवाला था। उसकी ऐसी दशा हो गई! क्या चिन्ता है। वह बहादुर के साथ लड़ा श्रीर अपने वाणों से लद्मण को नूम कर उत्कृष्ट लोकों में चला गया।

इस तरह पुत्र के मारे जाने का भयदूर और घार दारुण संवाद सुनकर रावण वेहाश होगया। वहत देर में उसे जब चैत हुआ तब पुत्र के शोक से व्याकुल श्रीर दीन होकर वह कहंने लगा-हा राचसी सेना के मुखिया! हा महावली, मेरे पुत्र! तू इन्द्र का जीवनेवाला होकर भी आज किस तरह लहमण के चंगुल में पड़ गया ? हे प्यारे! तूती क्रोध में भर कर अपने वाणों से काल की भी छिन्न भिन्न कर सकता था। तू मन्दराचल को शृङ्गों की भी तेख़ फोड़ सकता था। तुफ में ऐसा वड़ा सामर्थ्य होने पर लक्ष्मण तरे आगे घे ही क्या चीज़! ग्राज सुभी राजा यम की प्रशंसा करनी च।हिए जिन्होंने तुम की भी मार डाला। वडे बडे योद्धाश्रों के लिए यही मार्ग है श्रीर देवगर्खों में भी यही प्रसिद्ध है कि जो अपने खांमी के लिए प्राणी का त्याग करता है वह स्वर्ग की प्राप्त होता है। हा! श्राज सव देवता, लोकपाल ग्रीर महर्षिगण, इन्द्रजित् का वध देख, निर्भेय हो सुख की नींद सोवेंगे ! स्राज तीनों लोक स्रीर सम्पूर्ण पृथ्वी एक इन्द्रजित को न रहने से सुके सूनी सी जान पढ़ती है। हा ! आज मैं लङ्का के अन्त:पुर में राचस-कन्याश्रों का ऐसा विलाप सुनूँगा जैसी पर्वत की कन्दरा में हिथिनियों की चिल्लाहट सुनाई देती है। हे मेघनाद! यै।वराज्य को, लंका की, राचसीं को, अपनी माता की, मुफ्तको श्रीर श्रपनी सियाँ को छोड़ तू कहाँ चला गया ? रे पुत्र ! तुमे ता यही , उचित था कि मेरे मरने पर मेरा प्रेत-कार्य करता। पर तूने उलटा ही किया। हा! सुत्रीव, लक्ष्मण भीर राम, इन तीनों की जीता छोड़ कर-मेरे काँटों की विना निकाले - तू कहाँ चला गया ?

ंइस तरह वहुत विलाप करते करते रावण को पुत्र के मारे जाने के कारण वड़ा क्रीध हुआ। एक ती वह स्वभाव ही से कोधी था, दूसरे पुत्र-शोक की ्रिनचन्ता ने उसे इस तरह प्रज्यलित कर दिया जिस तरह गर्मी की ऋतु में किरणों द्वारा सूर्य प्रदीप्त होता है। कोध में भर कर जब उसने जैंभाई ली तव उसके मुँह से धुएँ के साथ श्राग ऐसे निकल पड़ो जैसे चुत्रासुर के सुँह से निकली थी। .परं, उस समय वह क्रुद्ध होकर भी क्या कर सकता या। ते। भी उस दुष्ट ने कोध-पूर्वक मैथिली को मारना चाहा। उसकी श्रांखें खभाव से लाल र्थी ही, उस समय कोध के कारण वे श्रीर भी लाल होगई । वे वड़ो भयद्भर श्रीर जलती हुई सी मालूम देने लगीं। कोध के मारे उसका रूप ं भी ऐसा भयङ्कर होगया जैसा कोध से भगवान रुद्र का होता है। उसकी श्रांखों से श्रांस के विनद्ध ऐसे गिरं जैसे दीपक की चिनगारी के साथ तेल की यूँदं टपक पड़ती हैं। जब वह कोध से अपने दाँव पीनने लगा तत्र ऐसा शब्द सुनाई दिया मानों समुद्र कं मधन कं समय मन्दराचल की रगड़ का शब्द हो। उस समय मृत्यु की भाँति क्रीध में भरं हुए, मानों चराचर की मचण करने की इच्छा से, सब दिशाश्रीं की श्रीर देखते हुए रावण को दंखकर सब राचस मारे डर के सब हो गये। राचसों के बीच सें श्रवनी प्रतिष्टा कायम बढ़ा तप किया भ्रीर समय समय पर ब्रह्मा की प्रसन्न किया है। उसी तपस्या के वल से, क्रीर त्रह्मा के प्रसाद से मुक्ते न कभी देवताओं से छीर न देखों से भय हुआ। बह्या ने मुक्ते एक कवच दिया

है, जिसका प्रकाश सूर्य की नाई है। देवासुर-संप्राम में वह वज्ज की शक्तियों से भी नहीं कटा। जब मैं उस कवच को पहन कर रथ पर चहुँगा तब मेरा सामना करने का सामर्थ्य कीन रखता है? इन्द्र में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मेरे सामने श्रावे। देवासुर-संप्राम में ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वाणों सहित सुक्ते जो धनुष दिया है उसे, सैकड़ें नगाड़ों के शब्द के साथ, उठाग्रेा; उससे मैं राम श्रीर लहमण की माह्न्या।

यह कह सुन कर, पुत्र-शोक से संतप्त वह रावण सीता के मारने के लिए तैयार हुआ। वह लाल आँखें किये, भयङ्कर रूप श्रीर दीन मुँह ही कर दीन वोलनेवाले राचसों से बेाला-"हे राचसो ! मेरे पुत्र ने वानरीं की वहकाने के लिए किसी चीज़ को मार कर, उनको सीता के मारे जाने का निश्चय कराया था। मैं उसे इस समय सचा कहूँगा। सीता को मारही डालूँगा, क्योंकि वह उस अधम चत्रिय पर श्रनुरक्त है। " इस तरह श्रपने सचिवें। से कह कर उसने सूत्र से वँधी धीर साफ ध्राकाश की नाई चम-कीली तलवार हाथ में उठाई। फिर वह स्त्रियों श्रीर मंत्रियों की साथ ले वड़े वेग से चल दिया। एक ते। वह पुत्र शोक से व्याकुल था ही, दूसरे कोध में भी भरा हुआ था। इसलिए वह वड़े जोर से मैथिली भी ग्रीर भापटा। उसे भापट कर जाते देख राचस वड़े सिंहनाद से चिल्लाने लगे । वे श्रापस में मिल कर कहने लगे-"श्राज इसे देखकर वे दोनें। भाई ज़रूर दुखी होंगे। क्योंकि क्रोध में भर कर इसने चारें। लोकपालें। की जीता है। इसके सिवा और और भी बहुत से शत्रुश्रों की इसने संप्राम-भूमि में मार गिराया है। यह तीनों लोकों के रहों का हरण

कर भीग करता है। पराक्रम में और वल में इसके समान भूमंडलभर में कोई नहीं है।" वे सब इस तरह बात चीत कर ही रहे थे कि इतने में रावण अशोक-वाटिका में सीता के पास पहुँच गया। यद्यपि उस समय मंलाई चाहनेवाले मित्रों ने उसे बहुत मना किया तथापि कोध के वशीभूत होकर वह ऐसा लपका जैसे आकाश में यह रोहिणी तारं के अपर भपटता है।

श्रकोक-वाटिका में सीताजी की रचा राच-सियाँ करती थीं। रावण की क्रोधपूर्वक तलवार लिये आते देख जानकीजी बड़ी दुखी हुई। वह दुष्ट कितना ही रोका जा रहा था ते। भी दे। हा ही चला श्राता था। श्रव सीता दुख में भर कर विलाप करती हुई कहने लगीं—देखा, यह मूर्व क्रोध में भरा हुआ मेरी ही ओर दै। अता है। यह मुक्त सनाथा की श्रनाथा की नाई मारेगा। क्योंकि इसने मुक्तसे कई बार कहा कि तू मेरी स्त्री वन जा; पर मैंने इसका सदा तिरस्कार ही किया है। इसलिए, अव यह मेरे स्त्री होने के विषय में सर्वधा निराश होगया। श्रतएव क्रोधी मोही बनकर मेरं मारने के लिए तैयार हुआ है। या यह वात हो कि इस दुष्ट ने, मेरे लिए, उन दोनों भाइयों को संप्राम में मार डाला हो। क्योंकि वहुत से प्रसन्न भीर प्यारी वार्त कह कर चिल्लाते हुए राचसीं का मैंने भयङ्कर महाशब्द सुना था। ब्राह! सुके धिकार है! मेरे लिए दोनों राजपुत्रों का विनाश हुआ, या उनको न भी मारा है। केवल पुत्र-शोक के कारण यह पापी, भयङ्कर राचस मुभ्ने मारने के लिए त्राता हो। देखेा, मुभ चुद्रा ने हतुमान् का वचत न माना। यदि मैं उसकी पीठ पर चढ़ कर

राम के पास चली गई होती ते। आज पित की गोद में बैठकर सब शोकों से छूट गई होती। हा! जब एक-पुत्रा केंग्राल्या सुनेगी कि मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया तब उसकी छाती ज़रूर फट जायगी। हा! वह राती हुई उस महात्मा के जन्म, बाल्य, यौवन श्रीर धर्म-कार्यों के। अवश्य याद करेगी। हा! वह पुत्र के मारे जाने से आद करके आग या पानी में ज़रूर कृद पड़ेगी। असती, पाप-निश्चया श्रीर छुटजा मन्यरा की धिकार है जिसके कारण कीशल्या के। इतना शोक सहना पड़ा।

इस प्रकार विलाप करती ग्रीर राती हुई-चन्द्रमा की छोड़ दूसरे शह के फन्दे में पड़ी हुई रे।हिग्गी की नाई — उसे दीन, तपिखनी मैथिली की देख कर रावण के वुद्धिमान शीलवान भीर पवित्र मंत्री सुपार्व ने रावण की समभाया। यद्यपि दूसरे मिन्त्रयों ने भी उसे मना किया ता भी वह आगे बढ कर श्रीर निडर होकर कहने लगा —हे दशगीव, कुवेर के भाई! तुम धर्म लाग कर कोध के वशीभूत क्यों होतं हो ? क्या तुम इस वेचारी सैधिली की मारना चाहते हो ! देखो, तुमने वेद-विद्या के ब्रत में स्नान किया है और तुम सदा अपने कर्म में तत्पर रहते हो । हे राचसेश्वर ! स्त्रों के मारने में तुम क्यों श्रवनी इच्छा करतं ही ? देखी, यह वेचारी रूपसम्पन्ना स्त्री है। इसकी समा करा। हम लोगों के साथ चल कर धपना कोध राम के अपर निकालो । प्राज कृष्णपत्त की सतुर्दशी है Ì सेना भी चढ़ाई करे।। कल ग्रमावास्या के दिन सेना लंकर धावा कर दो। तुम शूर ग्रीर बुद्धिमान हो। रथ पर चढ़ें।; तलवार लो और चलकर दश-रथ के पुत्र राम को मारो तब सीता की प्राप्त करना ।

### दोहा।

धर्म वचन यह ताहि कर, मानि लिया दसकन्ध। जाइ भवन निज युद्ध करि, लाग्यो करन प्रवन्ध॥

### ६४ वाँ सर्ग।

रावण का सेना भेजना ग्रीर रामचन्द्र के बाणों से उसका मारा जाना।

त्राव रावण अपनी सभा में गया श्रीर बड़ा दुखी हो, दीनमुँ ह किये, मारे कोध के सिंह की नाई साँसे छोड़ता हुआ अपने मुख्य सिंहासन पर वैठ गया। वहाँ हाथ जोड़ कर, पुत्रशेक की पीड़ा से दुर्वल, रावण मुख्य सेनापितयों से कहने लगा---''श्रव श्राप लोग सव हाथी, घोड़े, रथ 🏒 श्रीर पैदल सेना को साथ लेकर लड़ाई में जाश्री। वहाँ अनेले राम की घेर कर, वर्षाकाल के मेघें की नाई वाण-वर्षा कर, मार डालो; या कल तुम लोगों को साथ ले ध्यपने पैने वाणों से मैं ही मारूँगा।" राजा की यह बात सुन कर वे राचस रथों ग्रीर तरह तरह की सेनाग्री की लेकर वहाँ से निकल पड़े। युद्धचेत्र में पहुँच कर वे परिघ, पटा, वाण, तलवार धीर परश्वध भ्रादि शस्त्र वानरों पर चलाने लगे। उधर से बानर भी राचसीं पर वृत्त और पर्वत फेंकने लगे। सूर्य के उदय होते ही यह महाघार संवाम भ्रारम्भ हुन्रा। चित्र-्रविंचित्र गदा, प्रास, तलवार और परश्वधाँ से वानरों की राचस श्रीर वृचीं तथा पर्वतीं से राक्त सों को वानर मारने लगे। इस लड़ाई में बड़ी श्रद्भुत धूल उड़ी; पर राचसों श्रीर वानरों के रुधिर को प्रवाहों से वह थोड़ी ही देर में शान्त होगई। वहाँ इतना खूर्न वहा कि कई एक नदियों की धारायें वहने लगीं। उन निदयों के हाथी श्रीर रथ तो करारे थे, बाग्र मगर-मच्छ थे, ध्वजायें उनके किनारे के वृत्त, श्रौरं लोशें घरनई थीं। रुधिर में सने हुए वानर कूद कूद कर राचसों की ,ध्वजाओं, ढालों, रथों, घोड़ों, श्रीर तरह तरह के शस्त्रों की चूर चूर कर डालते थे। वे दौड़ दौड़ कर उनके बालों को, कानों को, माधों को और नाकों को अपने पैने पैने दांतों तथा नखेां से चीर फाड़ कर श्रलग कर देते थे। जिस तरह किसी फले हुए वृत्त पर सैकड़ों पत्ती टूट टूट पड़ते हैं इसी तरह कहीं कहीं एक एक राचस पर सी सी वानर दीड़ पड़ते थे। वे बड़े बड़े पर्वताकार राक्तस भी भारी भारी गदाश्रीं, प्रासीं, तलवारीं श्रीर परश्रधीं से बड़े बड़े वानरों की मारते जाते थे। राचसों ने वानरी सेना का बहुत संहार किया ग्रीर उसे पीड़ित किया।

श्रव इस सेना ने श्रीरामचन्द्र की शरण के लिए
गुहार मचाई। दयासागर श्रीर शरणागतवत्सल
महाराज राघव श्राच नाद सुन कर चुप कैसे रह
सकते थे १ वे श्रपना धनुष ले राचसी सेना में श्रा
पहुँचे श्रीर वाणों की वर्ष करने लगे। वे सेना में
ऐसे गये जैसे मेघमण्डल में सूर्य जाता है। वे श्रपने
बाणों की श्रीप्त से राचसों को मस्म करने लगे।
रामचन्द्र कहाँ हैं—यह ज्ञान राचसों को न हुआ।
वे केवल उनकी बाण-वर्ष देखते थे। रामचन्द्रजी
सेना को बराबर उथल पुथल श्रीर रथें को ध्यस्त कर रहे हैं—इतना तो राचसों को जान पड़ता था; पर
वे दिखाई न देते थे। जैसे वन में घुसी हुई हवा तो
दिखाई देती नहीं; पर उसका काम दिखाई पड़ता
है। केवल राचसों की ही यह बात न थी। किन्तु

वहाँ जो स्रीर लोग खड़े थे, वे भी राचसी सेना को तो छिन्न भिन्न, बागों से दग्ध, ग्रीर शखों से पीड़ित देखते थे; परन्तु परम शीघ्रकारी श्रीरामचन्द्र को न देख पाते थे। जिन राचसों के शरीरों में चाट लगती थी वे प्रभु की एसे न देख पाते थे, जैसे सव प्राणी जीवात्मा की नहीं देख पाते यद्यपि वह इन्द्रियों के विषय शब्द श्रादि में श्रनुभवकारक क्षप होकर सर्वदा विद्यमान रहता है। "यह देखें।, हाथियों की मार रहा है; यह देखी, रथों की तोड़ रहा है; यह देखेा, पैने पैने वायों से पैदल सेना को घोड़ों सहित फाड़ रहा है"-इस प्रकार वकते हुए वे राचस परस्पर राम को देखने लगे श्रीर श्रापस में प्रहार कर कर कटने मरने लगे। प्रभु रामचन्द्र श्रपनी लगातार बाणाप्रि से राचसी सेना को भस कर रहे थे; पर सेना वाले उनकी देख न पाते थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने गन्धर्वास्त्र से उन सव की मोहित कर दिया था। वे राचस देखने लगे कि हज़ारों राम लड रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एकही राम दिखलाई दिया। फिर वे राम के धनुष की सोने की वनी हुई कोटि को सिर्फ़ जलती हुई श्रीर चकर खाती हुई वनैटी की नाई देखने लगे। पर तब तक भी उन्हें रामका चेहरा न जान पड़ा। राचसीं को मारते हुए श्रीरामचन्द्र को उस समय प्रजा ने कालचक (रथ) की नाई देखा। रामचन्द्रजी के शरीर के बीच का भाग ते। उसका मध्य (नाभि), वल ज्वाला, वाण अरे और धनुष नेमी है-अर्थात् पहियं का वह भाग है जो ज़मीन को छूता है; - प्रसन्धा ग्रीर तत का शब्दही उसका शब्द है, प्रताप श्रीर ज्ञान . उसको प्रभाव ग्रादि हैं ग्रीर दिव्य ग्रख को सामर्थ्य

को उसकी धारणा समभनी चाहिए। वायु के वेग वाले दस इज़ार रथें। की, श्रठारह हज़ार गजेन्हों की, चै।दह हज़ार घुड़सवारें। की छीर दें। लाख पैदल राचुसों की अकले श्रीरामचन्द्रजी ने दिन के आठवें हिस्से में वाणों से काट फेंका। वाकी कुछही राज्य रह गयं थे। उनमें से वहुतों के ता घे। हे भीर कितने ही के रथ कट गये थे। वे वेचारे विना हाब-पैर हिलाये श्रीर बिना भांडे के लंका की भाग गये। उस समय वह लड़ाई का मैदान मरे, कटे, गिरे, हाथी, पैदल ग्रीर घोड़ों से ऐसा देख पड़ता घा मानौँ कुद्ध हुए रुद्र का कीड़ा-स्थानं हो। देवता, गन्धर्व, सिद्ध श्रीर महर्पि रामचन्द्र के उस पराक्रम को देख कर वाह वाह करने लगे। सुप्रीव, विभी-पण, हतुमान्, जाम्बवान्, मैन्द ग्रीर द्विविद, इन सवकी श्रोर दृष्टि करके रामचन्द्रजी वेलि -देखेा. यह अस्त्र का वल या ते। मुभ्तमें है या शित्र में है। देशहा।

येहि विधि राचस सेन हति, इन्द्र तुल्य रघुराज। लहत प्रशंसा सुरनि ते, विनु श्रम श्रतिहिं विराज॥

## **६५ वाँ सर्ग ।** राक्षसियों का विलाप।

हुज़ारें हाथियों-घोड़ों पर सवार श्रीर सोने की ध्वनाओं से युक्त, श्रीप्त के समान प्रदीप्त रथों में बैठे हुए, शूर तथा कामकृषी राचस श्रीरात्र, के हाथ से मारे गये। ये राचस गदाश्री श्रीर परिघों से युद्ध करते थे। यह हाल देख सुन कर वाक़ी बचे हुए राचस बहुत ही घवरा गये। सव राचसियाँ इक्ट्ठो हो गई। राचसों की विधवायें,

श्रीर जिनके पुत्र तथा बान्धव मारे गये थे वे राचिसयाँ दीन होकर चिन्ता थीर दु:ख करती हुई विलाप करने लगीं। वे कहने लगीं-भयंकर ग्रीर **लम्बे** पेटवाली वृद्धा शूर्यणला ने वन में राम की न जाने कैसे पाया । वे काम के तुल्य सुन्दर, सुक्कमार, महावली, और सबकी भलाई में तत्पर रहनेवाले हैं। उन मेा देख कर वह सबके मारने योग्य, रूप-रहित शूर्पेणला कामगीदित हुई। सब गुगों से हीन शूर्पवासा राजसी ने बुरे मुँदशाली है। कर भी ऐसे गुणवान, महापराकमी श्रीर सुन्दर मुँहवाले राम-चन्द्र की कैसे चाहा ! हा ! राजमीं के घोड़े भाग्य के कार्यां उस पके वालों वाली श्रीर निन्दित रूप-वाली बुड्ढी ने यह श्रकार्य, हँसी के येग्य श्रीर सर्वेतोकनिन्दित किया। इससे राचनों का श्रीर ंखर दूपण का भी विनाश हुन्ना। उसी कारण से रात्रण ने यह वैर किया कि वह अपने मारे जाने के लिए वहां से सीता की हर लाया। परन्तु रावण सीता को कभी न पावेगा। बड़े वलवान रामचन्द्र के साथ इसने अचय वैर कर लिया। देखा, विराध ने भी ते। सीता को चाहा था परन्तु वह भी राम के हाथ से मारा ही गया। यह एक पूरा दृष्टान्त मिल चुका है। फिर भयङ्कर काम करनेवालें चै।दह हज़ार राचस, खर, दृपण और त्रिशिरा आदि सब श्रकेले राम के द्वारा मारे गये। यह दूसरा उदाहरणं है। तीसरा दृष्टान्त यह है कि योजन भर की लम्बो 🐤 र्बुजाओं वाला वह कवन्य क्रोध से गरजता हुआ मारा गया। यही नहीं किन्तु इन्द्र के पुत्र, मेघ के समान वड़े श्रीर महावली वाली की भी रामही ने मारा; ग्रीर ऋज्यमुक पर्वत पर मनारथ छोड़ कर रहने वाले. दीन सुप्रीव की राज्यासन दिया। यह चौथा

हष्टान्त है। हे राचिसियो! सब राचसों के हित की, धर्म श्रीर अर्थ सहित, बातें विभीषण ने इससे कहीं; उसने इसे ऐसे अच्छे हँग से समकाया जिसमें सबकी भलाई थी। परन्तु मोह में पड़े रहने से इसे उसकी बातें अच्छो न लगीं। यदि यह विभीषण की बात मान जाता ते। यह लंका रमशान का श्रीर दु:ख से पीड़ित न होती। देखें।, राम ने कुन्मकर्ण को मारा, लच्नण ने श्रीतकाय की श्रीर इसके प्यारे पुत्र इन्द्रजित् की भी। इतने पर भी यह न चेता। पहले पहल हनुमान ने अपनी पूँछ की श्राग से इस लंका की भसा किया श्रीर अच्यकुमार को मारा, ते। भी इसे ज्ञान न हुमा। देखें।, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा पित श्रीर किसी का कोई न-कोई संप्राम में मारा गया।

इस तरह राचसों के घर घर, राचसियों के विलाप करने का कोलाहल सुन पड़ता था। शूर-वीर राम ने कई हज़ार हाथियां, घे। हों, रथों धीर पैदल सेना की काट डाला। राचिसया कहने लगीं-कहीं रुद्र, विष्णु या इन्द्र श्रयवा यमराज ता राम-रूप होकर हमको नहीं मार रहे हैं! भ्रव ते। हमें, बड़े बड़े वीरों के मारे जाने से, श्रपने जीवन की भी ग्राशा नहीं। भय का ग्रन्त न देख कर ग्रनाथ हो हम विलाप कर रही हैं। दशप्रीव अपनी शूरता ग्रीर वरदान के भुलावे में पड़ा है। वह नहीं सम-भता कि राम के हाथ से यह महाघोर मय स्रा पहुँचा है। देवता, गन्धर्व, राजप्त ग्रीर पिशाच कोई भी राम का मुकाबिजा करने में समर्थ नहीं है। देखें।, रावण के लिए प्रत्येक संमाम में उत्पात दिखाई देते हैं। उन उत्पातों से यह जान पड़ता है कि राम के द्वाय से रावण,मारा जायगा ।

ब्रह्मा ने प्रसन्न हो कर रावण को वर दिया था कि देवता, दानव भ्रीर राचसों से तुम की भय न होगा। उस समय रावण ने मनुष्यों की परवाह नहीं की-उसने उनसे अभय गाँगा ही नहीं। इम ज़रूर जानती हैं कि यह मनुष्य का भय-मनुष्य के द्वारा-हमारे लिए ग्रा पहुँचा। यह राचसें। का, ग्रीर रावण का भी प्राणान्तकारी है। जब वरदान के भरोसे वली रावण ने सब देवताओं की पीड़ा पहुँचाई तव उन्हें ते जाकर अपनी भारी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से सब दानव श्रीर राचस भयभीत है। तीनों त्तोकों में घूमेंगे। तब इन्द्र-सहित सब देवताओं ने त्रिपुरासुर के शत्रु वृषध्वज श्रीमहादेव की सन्तुष्ट किया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि "तुम लोगों के हित के लिए एक ऐसी स्त्री पैदा होगी जो राचसों का नाश करेगी।" से। यह सीता देवताओं के द्वारा आई है। यह राचसों का मारने वाली है, यह हमको ज़रूर खा डालेगी—जैसे पहले जुधा ने दानवें। को मारा था। इस दुर्विनीत श्रीर दुर्मति रावण की श्रनीति से हम पर यह विपत्ति शोकसहित भ्रा पड़ी । इस समय ऐसा एक भी नहीं देख पड़ता जा राघत्र के प्रास से हमकी वचा सकते। जैसे प्रलय के समय काल से कोई नहीं बच सकता वैसीही हमारी दशा है। हम लोग बड़े संकट में पड़ी हुई हैं। हमारे लिए कोई शरण नहीं है। जैसे कालाग्नि के वश में हिथिनियाँ श्रनाथ हो। जाती हैं वैसेही इम अनाथ हैं। देखा, पुलस्यवंशी महात्मा विभीषण ने समभ कर समय पर कैसा काम किया कि जहाँ से अय ग्रानेवाला या उसी की झरण में वह पहले से ही चला गया। इस

तरह राचसों की खियाँ परस्पर गले से गला लगा कर वड़ी भयभीत है। ज़ोर से आर्त नाद करने लगीं।

## ६६ वाँ सर्ग।

रावण का युद्ध के लिए चलना चौर कुछ युद्ध भी करना।

लुङ्का की राचसियों का विलाप श्रीर राने का शब्द रावण ने सुना । उसे सुनकर वह लम्बी साँसें ले कुछ देर तक ते। कुछ सोचता रहा; फिर वडे क्रोध में भर कर भयडूर सा होगया। वह क्रोध के मारे दाँतौं से ग्रें।ठ काटने लगा । उसकी ग्राँखें लाल लाल होगई । उस समय वह मूर्तिमान कालानि की नाई ऐसा देख पडता था कि राचस लोग भी मारे डर के उसकी श्रीर नहीं देख सकते थे। फिर वह पास खड़े हुए एक राज्यस से बोला। यद्यपि मारे क्रोध के उसके सुँह से साफ बात न निकलती थी तो भी वह अपनी आँखेँ से माने भस्म करता हुआ कहने लगा-''महोदर, महापार्र्व, श्रीर विख्याच राचस से कही कि मेरी श्राज्ञा से वे सेनावालों से कहें कि सव लोग तैयार होकर चलते जायँ। ११ उन भयभीत राचमों ने राजा की त्राज्ञा सावधान चित्तवाले राच सें से कह सुनाई। वे सव राज्ञस 'वहुत भ्रच्छा' कह, युद्धयात्रा के लिए मंगलपाठ कर संग्राम करने के लिए तैयार हो गये; श्रीर राजा के पास श्रा हाथ जीड कर 'जरें-जय महाराजः कहने लगे। राचसी सेना को देख कर रावण उन तीनों राचसों से क्रोध ग्रीर हास्य-पूर्वक कह्ने लगा--श्राज में अपने प्रलय-काल के सूर्य के तुल्य वाणों से राम और लद्भण की यम-

: :

पुरी दिखलाऊँगा। धाज में खर, जुन्मकर्ण, प्रहस्त, श्रीर इन्द्रजित् का बदला लूँगा। मेरी बाणवर्षा से म्राकाश, दिशाएँ भ्रीर सागर कोई भी न देख पड़ेगा। -भाज मुख्य मुख्य वानरों के भुंडों के। अपने पंखधारी वार्यों के जालें। से ध्वस्त कर डालूँगा। आज में पवन के तुल्य वेगवाले रथ पर चढ़ कर समुद्ररूपी धनुष से छूटे हुए तरङ्गरूपी वाणों से वानरी सेना की मथ डालूँगा । जिन बानरों का रङ्ग कमल-केसर के समान है श्रीर जिनके मुख ही मानों खिले हुए कमल हैं उनके यूथरूपी तड़ागों की हम भ्राज हाथी की नाई मध डालेंगे। त्राज वे वानरों के सेनापित वाशों से विधे हुए अपने मुखों से, नाल-सहित कमलों की नाई, पृथ्वी को भूषित करेंगे। स्राज में, युद्ध करने में वड़े तेज ग्रीर वृत्तों से लड़नेवाले सी सी वानरों ्को एक ही वाग्र से छेद डालूँगा। जिन राचसियों के भाई, पति ग्रीर पुत्र मारे गये हैं, श्राज़ उनकी शत्रु को मारकर इस तरह में उनके प्रांसुत्री की पेंद्धूँगा। स्राज स्रपने वाणें से छिन्न भिन्न स्रीर तितर वितर् होकर मरे हुए वानरों से युद्ध का मेदान ऐसा भर दूँगा कि वह दिखाई न पड़ेगा। श्राज में कै। श्रों, गीधा श्रीरदृसरे मांस-भची जीवा की शतुओं के मांस से तृप्त कर दूँगा। अब मेरा रथ तैयार करे। श्रीर मेरा धतुप लाश्री। जेा राजस वचे हुए हैं वे मेरे पीछे पीछे चलें।

रावण की इन वातें की सुन कर महापार्श्व र्म सेनापतियों से कहा — अब जल्दी करें। सेना-पतियों ने जाकर घर घर में राजा की आज्ञा सुना दी। फिर सब राज्यस राजा की आज्ञा सुनते ही तरह तरह के अपने शस्त्र ले गरजते हुए दौड़े। तल-वार, पटा, शुल, गदा, मूसल, हल, तेज धारवाली

शक्तियाँ, वड़े बड़े काँटेदार मुद्गर, लाठी, अनेक तरह के चक्र, पैने पैने फरसे, भिन्दिपाल, बन्दूक् तथा श्रीर भी तरह तरह के श्रख-शक्ष ले लेकर वे सब मौजूद हो गये। अव चार बलाध्यच लोग आठ घोड़ों से जुता हुआ रावण का रथ ले आये। राजा उस पर चढ़ कर राचसों को साथ ले, अपने बल के ज़ोर से पृथ्वी की विदीर्श करता हुआ, चल पड़ा। फिर रावण के कहने से महापार्श्व, महोदर, विरू-पाच श्रीर दुर्द्धर्ष - ये चारों भी चार रथेां पर सवार है। गरजते श्रीर पृथ्वी को थरथराते तथा घेार नाद करते हुए जय की इच्छा से चल पड़े। काला-न्तक यम के समान तेजस्वी रावण धनुष उठाये श्रीर राचसीँ की श्रवने साथ लिये, बड़े वेगवान घोड़ीं से ज़ुते हुए रथ पर चढ़ा हुया उसी द्वार से निकला जहाँ राम ग्रीर लच्मगा थे। उस समय सूर्य का तेज मन्द पड़ गया। दिशायें श्रन्धकारमय हो गईं। पत्ती भयङ्कर शब्द वीलने लगे। भूकम्प हुआ। वादल रुधिर की वर्ष करने लगे। मुँह के वल घे। ड़े गिर पड़े। फंडे के अप्रभाग पर गीध आ वैठा। अमङ्गल खर से सियार रोने लगे। वायाँ नेत्र श्रीर वाई भुजा फड़कने लगी। मुँह का रङ्ग बदल गया। गले की प्रावाज़ कुछ कुछ बिगड़ गई। रावण की युद्ध-यात्रा में ये सब श्रशकुन दिखाई दिये। ये सभी मरणसूचक थे। इतना ही नहीं किन्तु कड्क के साथ आकाश से टूट कर उल्का भी गिरी। गीध भीर कीए भ्रमङ्गल शब्द चिल्लाने लगे। ये सब अपशकुन होते जाते थे —ये दुर्निमित्त थे; पर रावण ते। मृत्युका भेजा हुआः था। इस-लिए उसने इनकी श्रीर ज़रा भी नज़र न की। वह सेना में वरावर घुसा ही चला गया। अब महावली राचसों के रथों की गड़गड़ाहट सुनकर बानरी सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो गई। दोनों सेनाग्रोंवाले परस्तर ललकार कर बड़े कोध से युद्ध करने लगे। बड़ा ही घोर युद्ध हुआ। कुछ देर वाद, कोध में भर कर रावण ने सोने से सजे हुए बाणों से बानरों की ख़ुब मारा। कितनों ही के ते। सिर कट गये; बहुतों के हृदय फट गये; श्रीर बहुत से कर्ण-हीन हो गये। बहुतों को सांसों बन्द हो। गई; कई एक की पसलियाँ दूट गई; कई के मस्तक के दुकड़े दुकड़े हो गये। बहुतों की श्रांखें फूट गई। क्रोध में भरा रावण आँखें घुमाता हुआ श्रीर रथ पर चढ़ा हुआ जिधर जाता था उधर वानरी सेना के सेनापित उसके वाणों की चीट न सह सकते थे।

## ६७ वाँ सर्ग ।

### विरूपाक्ष का मारा जाना।

श्वा के वाणों से कटे हुए वानरों से वह भूमि विछ गई। उसके वाणों के प्रहार को वानर इस तरह नहीं सह सकते थे जैसे आग की लपट को पवङ्गे नहीं सह सकते। वे बाणों की चेट से चिल्लाते हुए आगने लगे; जैसे जलती हुई आग में भूल से घुस जाने पर हाथी जब जलने लगते हैं तब चिल्ला चिछा कर भागने लगते हैं। रावण उन्हें ऐसे भयङ्कर वाणों से मारता और विध्वस्त करता था जैसे मेघ की घटा की चड़ाकर हवा नष्ट कर देती है। वह राचस वानरों की मारता पीटला हुआ राम के पास पहुँच गथा। इधर सुप्रीव अपनी सेना की नष्ट होते देखकर अपने तुस्य सुषेण की सेना की रुणा में तैनात करके खुद लड़ने के लिए

तैयार हुए। वे वृत्त डठा कर शत्रु के पास दीड़े गये। इनके आगे-पीछे और दायें-यायें वड़े वड़े सेनापित हाथों में वृत्त ले लेकर इनको घेर हुए गये। सुग्रीव गर्जते तर्जते अच्छे अच्छे राचसों का मधन करते हुए गये। उन्होंने राचसों का ऐसा मर्दन किया जैसे प्रतय-समय की हवा वड़े घड़े पर्वतों को तेड़ फोड़कर उड़ा देती है। वे राचसों पर इस तरह पत्थर वरसाने लगे जैसे वन के पिचयों पर मेघ पत्थर वरसाने लगे जैसे वन के पिचयों पर मेघ पत्थर वरसाता है। उस समय किपराज के फेंके हुए वृत्तों और पत्थरों से शत्रु औं के सिर चूर चूर हो रहे थे। राचस ज़मीन पर इस तरह गिर रहे थे मानों चूर हु ए पर्वत हों।

श्रव राचस घटने लगे। राचसें। कें। सुत्रीव कें प्रहार से भग्न होते हुए ग्रीर चिल्लाते तथा गिरते पड़ते देखकर विरूपाच को बुरामालूम हुमा। वह श्रवना नाम सुना कर रथ से कूदा; फिर हाथी पर सवार हो बड़े ज़ोर से गरजता हुआ वानरों पर दौड़ा। सुत्रोव के पास पहुँच कर वह उन पर वह भयदूर वाण छोड़ने लगा। फिर घवराये हुए राचसों को समभाने लगा। जब सुग्रीव की उसके वाणें की षड़ी चीट लगी तब वे बड़े ज़ीर से गरजे। वे उसके मारने के लिए स्पाय सोचने लगे। उन्होंने एक वृत्र उखाड़ कर श्रीर भापट कर उसके वड़े हाथी की मारा । चेट लगते ही वह चार हाथ पीछे हट गया श्रीर ज़ोर से चिग्वाइने लगा । राचस समभ गया कि अव यह हाथी काम का नहीं रहा। यह ज़रूरा गिर पड़ेगा। यह विचार कर वह उस पर से कूद पड़ा और बैल के चमड़े की ढाल तथा तलवार लेकर बड़ी जल्दी लजकारता हुन्ना सुमीवं पर भापटा। तब सुत्रोव ने भी मेघाकार वहुत बड़ा परघर उठाकर

विरूपाच पर चलाया। परन्तु उसने कूद कर पैतडे बदले श्रीर पत्थर की चोट से बच कर तलवार से सुशीव की मारा। वली राचस का वह वार वहे ज़ोर रका था, इसलिए कुछ देर तक वानरराज मूच्छित से होकर ज़मीन पर पड़े रहे। फिर थोड़ो ही देर में उठ कर उन्होंने उसकी छाती में एक मुक्का मारा। उस वार को सहकर उसने अपनी तलवार से उनका कवच काट गिराया। फिर उसने ऐसा मारा कि वे पैरों को वल गिर पड़े; पर भट उठ कर उन्होंने उस पर थप्नड़ चन्नाया। पैंतड़े वदलने की चतुरता से उसने वह बार भी वचा कर कपि की छाती में एक घूँता मारा। उस चोट से, धौर अपने प्रहार को निष्फल देख कर उन्होंने बड़ा कोध किया। श्रव वे उसका छिद्र देखने लगे। वे मौका हूँढ़ने लगे े कि उसे किस तरह मारें। फिर मौका पाकर कपि ने उसके माथे में एक ऐसा थपड़ जमाया जिस से वह ज़मीन पर गिर पड़ा श्रीर रुधिर से लथ-पथ हो गया। उसके मुँह, नाक श्रीर श्रांखों से ऐसा रुधिर वहने लगा मानां पर्वत का भरना हो। वह क्रोध के मारे भ्रांखें घुमाने लगा भ्रीर फेन-सहित रुधिर से सन गया। वह विकराल श्रांखों वाला अपने नाम 'विक्रपाच' की सार्थ करने लगा। वह छटपटाता श्रीर लोटता हुश्रा हा हा करके चिल्लाने लगा। वहाँ खड़े हुए चन्दर अपने शत्रु की यह दुर्दशा देख रहे थे। अब दोनों सेनायें इस ्रार्कार भयङ्कर शब्द करने लगीं जैसे पुल के दृट जाने पर दे। समुद्र खलवज्ञा ६ठते हैं।

#### - दोहा।

वहे द्वर्ष श्रम शोक ते, वानर-राचससेन। उमड़ी गङ्गा के सरिस, भई लोक सुख-देन।।

## ६८ वाँ सर्ग।

महोदर का युद्ध और उसका मारा जाना।

युद्ध के मैदान में लड़ती लड़ती राचसी श्रीर बानरी सेनायें ऐसी चीण हो गई जैसी बड़ी गर्मी में छोटी छोटी तलैयाँ हो जाती हैं। इधर श्रपनी सेना का नाश श्रीर विरूपाच का मारा जाना देख रावण दूना कृत हुआ। अपने दल की कमज़ोरी. उसका नाश तथा वानरें। का प्रहार करना देख कर रावण को बड़ा दुख हुग्रा। वह सोचने लगा कि इस युद्ध में भाग्य का विश्वयय (ज्लाटापन) ता देखी। थोड़ो देर में अपने पास खड़े हुए महोदर की देख कर उसने कहा-''हे महाबाही ! श्रव मुक्ते विजय की आशा तुम्हारे ही भरोसे है। हे वीर! अव तुम्हीं शत्रु की सेना की मारो ग्रीर ग्रपना पराक्रम दिखलाश्रो। खामी से उन्हण होने का यही समय है, इसलिए तुम भ्रच्छी तरह युद्ध करो।" रावण की वातें सुन कर, श्रीर उन्हें स्वीकार करके वह शत्रु की सेना में ऐसे घुसने लगा जैसे अनिन को देख कर पतंगे उसकी श्रीर लपकते हैं। वह श्रपने पराक्रम से बानरों की मारने लगा। महावली वानर भी बड़े बड़े पत्थर लेकर राचसी सेना में घुस गये थीर उन्हें मारने लगे। महोदर ने ऋद होकर सुवर्ण-भूपित बाणों से वानरों के हाथ, पैर श्रीर जंघायें काटना भ्रारम्भ किया। श्रव बानरों की राच्यसीं से बड़ी पीड़ा होने लगी। वे इधर उधर भागने लगे। बहुत से सुप्रोव की शरण में गये। सुशीव ने प्रपनी सेना की भंग होते देख कर पर्वत . के समान एक वड़ी भारी शिला उठाई ग्रीर महोदर के ऊपर फेंक दी। पर उसने वाणों से उसके

हज़ारीं दुकड़े कर डाले। उसके दुकड़े धरती पर ऐसे गिरे मानों गीधों का फुंड आ पड़ा हो। शिला की ख़ाली जाते देख कर वानरराज ने एक साखू का वृत्त उखाड़ कर उस पर फेंका। राचस ने अपने नाख़नों से उसे विदीर्ण कर डाला। फिर ज़मीन पर पड़े हुए एक परिध की उन्होंने उठाया श्रीर उसे घुमा कर ऐसा मारा कि उसके चारी घोड़े चूर ही गये। तब वह राचस रथ से कूद पड़ा खीर हाथ में गदा लेकर कपि के सामने आया। एक के हाथ में परिच ग्रीर दूसरे के हाथ में गदा थी। अब दो साँड़ों की नाईं दोनों का युद्ध हुआ। विजली सहित बादलें। की नाई गरजते हुए दोनें। भिड़ गये। सहादर ने सूर्य की नाई चमकती हुई गदा सुप्रीव पर चलाई । तब उसे सुग्रोव ने परिघ से मारा। पर वे दोनों अस्त्र दूट कर दुकड़े दुकड़े होगये। वहाँ धरती पर सुवर्ध-भूषित एक लोहे का सुद्गर पड़ा हुआ था। उसे उठा कर कपि ने महोदर पर फेंका श्रीर उसने भी एक दूसरी गदा लेकर उन पर चलाई। ये दोनों शख भी बीच ही में टकरा कर ज़मीन पर गिर पड़े। शस्त्रों के चूर होजाने पर दोनों घूँसों से लड़ाई करने लगे। वे अपने अपने तेज से और बल से, प्रदीप अग्नि की तरह, मालूम होते थे। अब परस्पर लातें। चूँसें की मार होने लगी। वे एक दूसरे की मारते, गरजते छीर परस्पर अप्पड़ों की मार से ज़मीन पर गिर पड़ते तथा फिर उठते थं। अपनी अपनी भुजाओं के बल से वे एक दूसरे को उठा कर फेंक देते थे। अव तक एक भी न हारा। जब खड़ते खड़ते बहुत समय होगया तव दोनों थक गये। उन्होंने बाहु-युद्ध बन्द कर दिया। वहीं ढाल सहित दे। तलवारें पड़ी थीं। उनको उठा कर देानें। ने

फिर लड़ना शुरू किया। दोनों फिर पहले की तरह क्रोध में भर कर गरजते, श्रीर एक दूसरे पर दी इते थे। तलवार उठाये हुए, शस्त्र चलाने में चतुरता दिख्लाते श्रीर एक दूसरे पर कोध करते हुए, जीवने की श्राशान कर रहे थे। इतने में दुष्ट राचस ने सुशीव की ढाल पर तलवार का प्रहार किया। पर तलवार उसमें घँस गई। जब तक वह उसमें से तलवार की निका-लने लगा तब तक कपिराज ने टोप ग्रीर कुण्डलों से शोभायमान उसका सिर ही काट डाला। सिर कटते ही जब वह ज़मीन पर गिर पड़ा तब राचसराज की सेना न मालूम क्या हो गई। वहाँ उसका पता ही न चला। उसे मार कर वानरों के साथ सुमीव बड़े प्रसन्न हुए। रावण कुद्ध हुआ ग्रीर रामचन्द्र प्रसन्न हुए । सेनावाले राचस दीन-मन हा डर कर इधर उधर भागने लगे। पर्वत के शृङ्क के समान्धे वड़े महोदर की मारने से जयलच्मी के द्वारा कपि-राज की ऐसी शोभा हुई जैसी तेज से सूर्य की होती है।

### देशहा ।

प्राप्त-विजय कपिराज कहूँ, सिद्ध यंत्र सुर-यूष। भूमि जीव सव हर्ष युत, देखन लगे बहुष॥

## ६६ वाँ सर्ग ।

महापार्श्व का युद्ध और उसका मारा जाना।

महोदर के मारे जाने से महापार्श्व वड़ा शुढ़ हुआ। उसकी आँखें लाल हो। गई। अड़द की सेना की वह वाणों से विदीर्थ करने लगा। वह मुख्य मुख्य वानरों के सिरां की इस तरह कांट गिराता था जैसे हवा फल की गिराती है। कितनों

दी की भुजाओं की श्रीर वहुतों के कुचिभागों की छित्र भिन्न कर डालता था। उसकी वाग-वर्ण से पीड़ित श्रीर श्रचेत हो होकर वानर गिरते जाते थे। '⊶**प्रङ्गद ने श्र**पनी सेना का उद्देग देख वड़ा वेग किया। जैसे पर्वसमय में समुद्र उवलता है उसी तरह वे मारं कोध के उवलने लगे। उन्होंने सूर्य के समान चमकीला लाहे का एक परिष, वहीं से उठा कर, महापार्श्व की फेंककर मारा। वह इसी एक ही बार में सारिध-सहित मूर्च्छित हो ज़मीन पर गिर पड़ा। इधर इसका गिरना या कि उधर कज्ञलराशि के समान काले जाम्बवान् श्रपने भुज्ड में से भापटे। उन्होंने पर्वत पर से एक बड़ा पत्थर उठा कर उससे उसके रथ के पेड़ों की मार डाला श्रीर रथ की भी चृर कर डाला । घोड़ी देर में वह राज्ञस सचेत हो अङ्गद पर बड़ी बाग्य-वर्षा करने लगा। महापार्श्व ने तीन वागा जाम्बवान की छाती में मारे श्रीर बहुत वाणों से गवाच को भी छेदा। अहुद ने गवाच श्रीर जान्त्रवान की वाणों से पीड़ित देख कीथ से भर कर फिर एक परिघ हाथ में लिया। उसे दानों हायां से खुव ज़ोर से घुमा कर उन्होंने महापारवे कं ऊपर फेंका। यद्यपि वह दूर या ता भी परिष ने बाण-सहित उसका धनुप उसके हाथ से गिरा दिया थ्रार उसके सिर की टे!पी गिरा दी। इतने धी में बालिपुत्र ने दीड़ कर उसकी कनपटी में, जहाँ कुंडल लटक रहा या वर्दा, एक यप्पड़ मारा । इस ्रीट की सहकर भी उसने एक हाथ से एक वड़ा भारी फरसा उठाया । वह तेल सं साफ़ किया हुआ था ग्रीर पर्वत कं समान मज़्यूत था। उससे उसने वालिपुत्र की मारा। राचस ने यह प्रहार श्रङ्गद कं वायें कन्धे पर किया था। परन्तु कपि ने पैंतड़े

वदल कर उससे श्रपने की बचा लिया श्रीर राचस की छाती में, मर्मस्थल समक्त कर, एक मुक्का मारा। उस चोट से उसका हृदय फट गया। वह मर कर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके मरते ही उसकी सेना ते। भाग गई पर रावण वड़ा कुद्ध हुआ। बानरों का ते। ऐसा हर्पनाद हुआ माने। लङ्का फट गई हो। जिस तरह इन्द्र के जीतने पर देवताश्रों का हर्पनाद हुआ या वैसा ही वह भी हुआ।

#### देशहा ।

रावण तेहि छन कपिन्ह कर, श्ररु सुरगण कर हर्ष। सुनि श्रतिशय कोधित भयन, बाढ़ेंग्र हृदय श्रमर्ष॥

## १००वाँ सर्ग ।

### रावण का युद्ध श्रारम्भ ।

म्होदर, महापार्श्व श्रीर विरूपाच का मारा जाना देखकर रावण ने बड़ा ही कोध किया। उसने सारिय से कहा—"मारे गये इन मंत्रियों का श्रीर रोके हुए नगर का दु:ल में श्रमी उन दोनों भाइयों को मार कर दूर करता हूँ। देखो, में इसी समय रामरूपी वृत्त को काट गिराता हूँ जो सीतारूप फूल से फल देनेवाला है श्रीर जिसकी शाखाएँ सुत्रोव, जाम्बवान, कुमुद, नल, द्विविद, मैन्द, श्रङ्गद, गम्धमादन, इनुमान, सुपेण तथा श्रीर श्रीर भी सेनापित हैं।" वह इस तरह वकता भींकता हुआ श्रीर श्रपने रथ से दिशाश्रों को शब्दायमान करता हुआ रामचन्द्र के सामने गया। उस समय पृथ्वी काँप उठी । वस समय एसने वहं भयद्वर तामस श्रव्त का प्रयोग कर कन्दरों पर चलाया। इससे वे चारों श्रीर कट कर कर

गिरने लगे। बचे हुए बानर डर के मारे भागने लारे। इनके एक साथ दौड़ने से बड़ा घून उड़ो। राचस का ग्रख सहने में कोई समर्थ न हुआ; क्योंकि वह ब्रह्मा का बनाया हुआ था । श्रव वानरी सेना को भागते देखकर रामचन्द्र लड़ने के लिए तैयार हुए। रावण ने इस तरह सेना की भंगा, आगे बढ़ कर देखा कि किसी से भी न हारे हुए रामचन्द्र खड़े हैं। उन्होंके पास लच्मण की भी ऐसे खड़ा हुआ देखा माने। विष्णु के साथ इन्द्र हों। श्रव राचसराज ने कमल के समान वड़ा आँखेाँ वाले, बड़ो भुजाओं शाते श्रीर शत्रु का मईन करने-वाले रामचन्द्र की देखा कि हाथ में धनुप लिये मानौं त्राकाश की छूना चाहते हैं। लदमण-सहित रामचन्द्र बानरीं का भागना, धीर रावण का भाट कर श्राना देख कर खुग हुए श्रीर धनुप सुधार कर जेह चढ़ाने लगे। वह महावेगवान ग्रीर महा-शब्दवान् धनुष ऐसा शब्द करने लगा मानों पृथ्वी को फांड़ डालेगा। उस समय रावण के वाण तमूदे। से और रावव के धनुष के शब्द से सैकड़ों राचस वहाँ गिर पड़े। अत्र राम-लदमण की बाणावली के बीच में रावण की ऐसी शोभा हुई जैसे चन्द्र ग्रीर सूर्य के पास राहु की होती है। पहले खदमण ने उसके साथ युद्ध करना चाहा और उन्होंने कई वाण छोड़े भी; परन्तु राचसराज ने ग्राने वाणों से उनकी रोका। उसने एक बाग्र से एक बाग्र की, तीन से तीन को श्रीर दस से दसे को काट ग्रिराया । उसने अपने हाथ की सफ़ाई खुब दिख-लाई। फिर वृद्द लच्मण का मुकाबिला करना छोड़, पर्वत की नाई अवत खड़े हुए, रामचन्द्र के पास जा पहुँचा। वहाँ कोध से लाल लाल आखें करके

वह महाराज पर वास बरसाने लगा। श्रीरायक ने रावण की वाणधारा देखकर शीव भल्लाकार वाण हाथ में लिये। उनसे उन्होंने रावगा के बड़े चमकीले. भयद्भर ग्रीर विपधर के तुरुय कराल वाणीं की काट-दिया। अब दे।नें। एक दूसरे पर वाण-वर्षा करते दाहिने-बाँचे पैतड़े वदलते श्रीर वागा-वेग से उभड़ते थे। उस समय यम श्रीर मृत्यु के तुल्य बड़े कराल-खह्य उन दोनों का युद्ध देख सब जीव डरने लो। लगातार वाणों के छूटने से आकाश की ऐसी दशा हो। गई माने। वर्षी ऋतु में विजलियाँ के साथ वादल घिर अाये हों। उनके बाग बड़े पैने, गीध के पह्नों से युक्त श्रीर बड़े वेगवाले थे। उस वाण-वर्षा से श्राकाश में अनन्त भरोखे दिखाई देने लगे। सूर्य के मीजूद रहते ही दोने में माकाश की म्रान्धकारमय वना डाला। सूर्य के छिप जाने पर भी उन की वाण-वप्री न रुती। एक दूतरे की मारने की इच्छा से उन दोनों का बड़ा श्रपूर्व युद्ध हुआ, जैसा कि इन्द्र श्रीर वृत्रासुर का हुत्रा था। वे दोनों वड़े धनुर्द्धर, युद्र करने में चतुर ग्रीर ग्रस्नविद्या जाननेवालीं में श्रेष्ट थे। वे युद्ध-भूमि में पैंतरे बंदल रहे थे। जिस जिस मार्ग से वे दोनों घूमते थे उधर उधर वाणों की तरङ्गे दिखाई पड़ती थीं; मातें वायु के धक्के से दे। समुद्रों की लहरें है। श्रत्र रावण ने रामचन्द्र के माथे में वार्यों की माला मारी। परन्तु नीत कमज के पत्तों की सी उस माला की महाराज ने भ्राने माथे पर धारण कर लिया। इन बाणों से वे जुरा भी दुलों है, हुए। उन्हेंनि रै।द्रास्त्र से ग्रभिमंत्रित वाण रावण के अपर बड़े क्रोध से चलाये। वेरात्रण के अभेग कत्रच में जा लगे, पर उनसे वह कुछ भी दुलो न हुमा। फिर उन्होंने परमास का अभिमंत्रण कर रावण के

माथे में वाया मारे। पर उसने उनकी ऐसा रीका कि वे, पाँच सिर वाले साँपौँ की नाई फ़ुफकारते हुए, केवल ज़मीन की फोड़कर घुस गये। इस तरह ्रामचन्द्र के भ्रस्न की निष्फल कर राज्ञस ने क्रोध-पूर्वेक श्रसुरास्त्र का प्रयोग किया। उसने सिंह्मुख, व्याममुख, कंकमुख, कोकमुख, गृधमुख, वाजमुख, श्रगालमुख भीर हुंडार मुखवाले वाग चलाये। वे सुँ ह बाये हुए, पाँच सुँ हवाले, ब्रे।ठेंा की चाटते हुए भीर वड़े पैने थे। इनके सिवा गर्दभमुख, वराहमुख, कुक्कुरमुख, कुक्कुटमुख, मगरमुख, सर्पमुख श्रीर भ्रन्य भ्रन्य मुख़वाले वाणें की भी श्रपने मायावल से उसने चलाया। तव रामचन्द्र ने पावकास्त्र का प्रयोग किया धीर भाग के समान जलते हुए सुँह-वाले स्वीमुख, पद थार नजत्रों के समान रङ्गवाले, ः लुक मुँह के श्रीर विजली के समान जीभवाले बाए े छे। इन यागों ने जाकर प्राकाश में रावण के वार्गों की ध्वन्त कर दिया। राम के श्रक्त से रावग कं अन्त्र का नाश होने पर सुमीव आदि वीर वानर बड़े प्रसन्न हुए और राघव की घेर कर खड़े है। गये। दोहा ।

दरामीव के प्रम्त्र कहें, काटि राम बलवीर। महित सेन हर्षित भये, सह लहमण रणधीर॥

### १०१ ला सर्ग । रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्व्छित होना ।

उस अन्न कं नष्ट हो जानं पर रावण ने, अत्यन्त कुद्ध हो, मय के बनाये हुए रीष्ट्रास्त्र का प्रयोग किया। उसके धनुष से बहे प्रज्वतित और वक्त के तुल्य

दाखण शूल, गदा और मूसल निकलने लगे। फिर कँटीले मुद्गर, पाश धीर प्रदीप्त वज्र ध्रादि रास्त्र ऐसे वेग से निकले माने। महाप्रलय की हवा हो। तंत्र रघुनन्दन ने गान्धर्व भ्रस्त्र से उसे काट गिराया। उस श्रस्त के भी नष्ट हो जाने पर रावण ने सौराख का प्रयोग किया। उस समय उसके धनुष में से वड़े लम्बे थ्रीर चमकीले चक निकले। उस अस्त्र से सम्पूर्ण श्राकाश प्रदीप्त हो गया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि श्राकाश से कहीं सूर्य श्रीर चन्द्रमा तो नहीं गिर रहे हैं। पर इन शखों की भी राघव ने अपने वाणों से काट डाला। तब रावण ने दस वाणों से राम को सब मर्मखलों में मारा। पर इससे राम चन्द्र कुछ भी दुखी न हुए। फिर रघुनन्दन ने भी बहुत वाणें से रावण के मर्म-खलों की छेद डाला। इतने में लच्मण ने सात बाण ले कोधपूर्वक रावण के, मनुष्य के सिर वाले, फण्डे के कई दुकड़े कर डाले; तथा चमकीले कुण्डल वाले सारिय का सिर काट गिराया श्रीर पाँच वाणें से उसके शुण्डाकार धतुष के भी दे। दुकड़े कर दिये। इतने में, वड़ी फ़रती से कूद कर, विभीषण ने अपनी गदा से उसके आठों घोड़ों की मार गिराया। अव रावण रथ से कूद पड़ा ग्रीर विभीषण पर बड़ा ही कृद्ध हुआ। पर श्रीराघत्र को पास वह उनका क्या कर सकता था ? उसने एक भयानक शक्ति विभीपण पर चलाई, जो जलती हुई विजली के समान थी। किन्तु लह्मण ने उसे बीचही में तीन वाणों से काट डाला। यह देखकर, वानर एक साथ हर्पनाद करने लगे। सोने की माला से भूपित वह शक्ति, चिनगारियाँ फेकती, जलती हुई ऐसी गिरी जैसे प्राकाश से वड़ा पुच्छल तारा गिरे। रावग

ने फिर भी दूसरी शक्ति की हाथ में लिया। यह श्रमोघ श्रीर काल की भी श्रमहा थी। दाथ में लेते ही वह बिजली की नाई चमकने लगी। अब लच्मण नें देखा कि विभीषण के प्राणों का सन्देह ग्रा पहुँचा है, ग्रतः उनको वचाने के लिए वे मत्ट इसके पास पहुँच गये श्रीर धनुष पर बाग्र चढ़ा कर रावण की मारने लगे। उन वाणों की चीट से रावया ऐसा मुस्त हो गया कि वह शक्ति उसके हाथ की हाथ ही मैं रह गई। उसकी विलकुल इच्छा न हुई कि उसे चलावे। फिर थोड़ो देर में उसे होश श्राया। जन्मण द्वारा रचा किये गये अपने भाई को देख वह लच्मण से कहने लगा-्सैर, अच्छा हुआ जो तुमने विभीषण की वचा लिया। अब इस शक्ति की तुम्हारे ही ऊपर फेंकता हूँ। यह शक्ति शत्रु का खून पीने वाली है। मेरे भुज-परिव से चलाई हुई यह शक्ति तुम्हारा हृदय फोड़ कर तुम्हारे प्राग्य निकाल ले जायगी।

इस तरह कह कर राज्ञसराज ने वह शक्ति लच्मण के उपर फेकी। उनमें आठ घंटे घनघना रहे थे और उसे मय नामक दैल ने अपनी माया से बनाया था। वह बड़े वेग से लच्मण के उपर था गिरी। उसे गिरते देख रामचन्द्र वोले— "लच्मण के लिए कुशल हो। यह शक्ति निज्फल और कामहीन होजाय।" वह शक्ति निडर खड़े हुए लच्मण के हृदय में सर्पराज की जीम की नाई धंस गई। रावण के वेग से उसने वड़ा ही घाव किया। लच्मण विदीर्ण-हृदय हो ज़मीन पर गिर पड़े। भाई की यह दशा देख श्रीरामचन्द्र बड़े दुखी हुए। कुछ देर तक ते। आँखों में आँसू अर कर वे से। चते रहे। फिर युद्ध करने के लिए ऐसे तैयार हुए मानें। प्रलयकात की स्त्राग हो। उस समय उन्होंने सीचा कि यह समय दुख करने का नहीं है। क्योंकि सिर पर शत्रु खड़ा है। यही सोच विचार कर वे रावण को मारने के लिए तैयार हुए: पर उनकी दृष्टि विशेष कर लक्ष्मण की हो श्रीर लगी हुई थी। क्योंकि वे रुधिर से सने ग्रीर शक्ति को लगने से बाहर निकले सर्प से युक्त पर्वत की नाई दिखाई देते थे । वत्रवान रावण ने ऐसे बल भीर वेग से उनकी छाती में शक्ति का प्रहार किया था कि वह भीतर धँसी चली गई थी। वड़े वड़े बीर वानर ्खूब यत्र कर्चाहते थे कि उसे निकाल लें, पर निकाल न सकतं थे। इसका एक कारण यह भी था कि रावण के वाणों के मारे वानर सुस्त हो गये थे। शक्ति भी ऐसी लगी थी कि लच्मण के पार है। कर जमीन में धॅस गई थी। जब वह किसी के निकाले न निकली तव रामचन्द्र ने कोध में भर कर दोनों हाथों से उसे निकाल कर तोड़ डाला।

जब रामचन्द्र शक्ति निकालने में लगे हुए छे तब,
मौका पाकर, रावण ने उनके मर्मभंदी सब मङ्गों,
को वाणों से छेद डाला। पर उनके लिए वे वाण
क्या थे ? वे उनके प्रहार की कुछ भी न समभ,
लच्मण को गले से लगा कर, हनुमान और सुप्रीव
से बोले—''हे वानरश्रेष्ठ ! तुम सब लच्मण की
घेर कर खड़े रहे।। क्योंकि बहुत दिनों में मेरे पराक्रम करने का यह समय श्राया है। इसे मैं बहुत
दिनों से चाहता था। हे बानरो! मैं प्रतिज्ञा-पूर्वक्
तुमसे सच सच कहता हूँ कि थोड़े ही समय में
तुम लोग विना राम के, या विना रावण के इस
संसार की देखेगो। दो में से एक, थाड़े ही समय
में, मारा जाता है। इस पापारमा श्रीर पापनिश्रम

रावण का वध ज़रूर होना चाहिए। मैं इसकी बहुत दिनों से देखना चाहता या, जैसे वर्षा-काल में चातक मेघ का दरीन चाहता है। देखी, राज्य प्का नाश, दण्डक वन में वास, इधर उधर दौड़ना, सीता की धर्पणा ग्रीर राजसें का ग्राना ग्रादि श्रनेक तरह के घोर दु:ख मैंने पाये हैं। इन सबके कारण मुक्ते नरक से कम कष्ट नहीं हुआ। आज इस द्रष्ट की मार कर मैं उन सब क्लेशों के पार हो जाऊँग। जिसके लिए मैं यह वानरी सेना लाया और जिसके लिए वालि की मार कर सुयोव की राज्य-गद्दी पर वैठाया तथा जिसके लिए सग़ुट में पुत्र वांध कर पार उतरे, वही पापी आज लडाई के मैदान में मेरे सामने आया है। अब यह जीता नहीं जा सकता। जिस तरह दृष्टि-विपशाले ं सांप की नज़र पड़ने पर फिर कोई जीता नहीं लीटता तथा जैसे गरुड के पास से साँप जीता नहीं यच सकता, उसी तरह रावण जीते जी ग्रव लङ्का में नहीं जा सकता। है वानरों में श्रेष्ठ! तुम लोग वड़े योढा हो। तुम लोग सुखपूर्वक पर्वत के आगे कं भागों पर जा बैठा श्रीर वहां से हम दोनों का युद्ध देखे।। श्राज गन्धर्व, सिद्ध, सर्पे श्रीर चारगों सिहत तीनों लोक संवाम में मेरा रामत्व देखें। स्राज में वह काम करता हैं कि जब तक यह संसार रहंगा तव तक चर श्रीर श्रचर सव संसार उसका गान करेंगे।" इतना कह कर उन्होंने रावण की - अंति बाग्र मारे। वह भी उन पर वाणों श्रीर मूसलों की वर्षा करने लगा, मानो मेच-घारा की वर्षा करता हो। श्रव राम श्रीर रावण के चलाये हुए, परस्पर टकर खाते श्रीर फटते हुए वाणीं का भयङ्कर शब्द हुँगा। दोनों कं वाग टूट टूट कर छित्र भिन्न हो

श्राकाश से श्राकर ज़मीन पर गिरते थे। उनकी नोकें जल रही थीं। उनकी प्रस्रश्वा का शब्द सब की डराने वाला श्रीर बड़ा श्रद्भुत था।

#### देशहा ।

राघव की शरवृष्टि ते, रावण ग्रवि भय पाइ। भाजि चल्यो जिमि वात ते, घनमंडल डिंड़ जाइ॥

## १०२ रा सर्ग ।

हनुमान् का श्रोषिय-पर्वत लाना श्रौर लक्ष्मण का श्रारोग्य होना।

च्याव रामचन्द्रजी ने लच्मण की श्रोर फिर दृष्टि की। उनकी दशा देखकर ने सुषेण से बोले-देखेा, रावण के पराक्रम से ये अच्मण ज़र्मीन पर सीये हुए मेरा शोक बढ़ा रहे हैं। ये मुफ्ते प्राणों से भी श्रिधिक प्यारे हैं। ये रुधिर में सने श्रचेत हो से।रहे हैं। इन्हें देखकर मैं बहुत घत्रराता हूँ। श्रव मेरी क्या शक्ति है जो मैं युद्ध करूँ। संप्राम में उत्साह रखनेवाला यह मेरा प्रिय भाई ष्रगर जाता रहा ते। मैं जीकर ही क्या करूँगा ? फिर सुख से मुक्ते क्या काम! इस समय मेरा पराक्रम लिजत सा हो रहा है। मेरे हाथ से धतुष गिरना चाहता है। मेरे वागा शिथिल हो रहे हैं। मेरी दृष्टि ग्राँसुग्रेां के वश में हो रही है। मेरे सब श्रंग ऐसे हीते होते जाते हैं जैसे खप्नावस्था में होते हैं। मैं बड़ो कठिन चिन्ता में पड़ा हूँ। सुक्ते मरने की इच्छा होती है।

रायण के वाणों से पीड़ित लक्ष्मण के लिए श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार विलाप करने लगे। लक्ष्मण के मर्म-खलों में चेाट लगी थी, इससे वे संप्रामभूमि में लोटते श्रीर दु:खार्च हो कराह रहे थे।

डन्हें देखकर रामचन्द्रजी बड़े दुखी हुए श्रीर घवरा गये । वे कहने लगे—हे शूर लदमण ! इस समय सभी विजय भी भ्रच्छा नहीं लगता। क्योंकि जा चन्द्रमा दिखाई ही नहीं देता वह क्या श्रच्छा लगेगा ? अब मुक्ते युद्ध से श्रीर अपने प्राणों से भी कुछ काम नहीं है; और न अब में युद्ध करना चाहता हैं। क्यों कि जब लह्मण की यह दशा होगई ता मेरे सब काम व्यर्थ होगये। वनयात्रा के समय लह्मण जिस तरह मेरे साथ आये थे उसी तरह यममन्दिर में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे आऊँगा। देखा, यह मेरा प्यारा भाई—जो सदा मेरं घ्रनुसार काम करता था-छलयंाधी राचसेां के द्वारा इस दशा को पहुँचा। देखा, खियाँ ग्रीर वन्ध्र सव जगह प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु मैं ऐसी जगह नहीं देखता जहाँ सहोदर भाई मिल सके। स्रव परम पराक्रमी लच्मण के विना राज्य से मुक्ते क्या । में पुत्र पर प्यार करनेवाली माता सुमित्रा से क्या कहूँगा ? जब वह मुक्ते उलहना देगी तय में कैसे सहूँगा ! कौशल्या, कैकेयी, भरत ग्रीर शत्रुव्न ये सब मुक्तसे पूछेंगे कि उसके साथ तुम वन की गये थे; अब उसके बिना तुम कैसे भ्रागये। हे साइयो ! यहीं मर जाना मुभ्ने कल्याग्यकारी जान पड़ता है। बन्धुग्रीं से निन्दा सुनना ठीक नहीं। हा ! मैंने पहले जन्मं में ऐसा क्या पाप किया था जिससे मेरा यह धार्मिक भाई मेरे पास ही मारा गया। हा भाई ! हा मनुष्यों में श्रेष्ठ ! हा शूरों में प्रधान ! तुम मुभ्ने असेला छोड़ कर परतीक में क्यों जाते हो ? हे भाई ! मैं विलाप कर रहा हूँ, सुभासे क्यों नहीं बोलते ? डठा; देखा, मैं कैसा दीन ही रहा हूँ। मेरी ओर देखो। जब मैं शोकार्त्त ग्रीर प्रमत्त

होता, तथा पर्वतों एवं वनों में दुखी होता था ते। तुम सुभो समभाते थे।

प्रभु का इस प्रकार विलाप सुन कर सुपेण नामक वानर उनकी समभाता हुन्ना वाला—"है नरें में श्रेष्ठ ! तुम सन्ताप-कारियी बुद्धि की ह्यागं दे।। श्रभी लत्मण मरे नहीं हैं। देखो, इनके मुँह पर कुछ विकार नहीं देख पड़ता; श्रीर न इनका मुँह काला या कान्तिहीन ही है। इनका मुँह कान्तिमान् श्रीर प्रसन्न है। रहा है। कमल के पत्ते के समान इनके हाथ धीर प्रसन्न आँखें देख पड़ती हैं। हे राजन् ! प्राण्रहितों के इस तरह के चिद्र नहीं होते । स्राप दु:ख न कीजिए । ये जी रहे हैं । म्रङ्ग-शिथिल होजाने से ये पड़े हुए हैं; इसकी कुछ चिन्ता नहीं। से।ते हुए की नाई, साँस के साथ, इनका हृदय बार बार कांपता है।" सुपंख यह कह कर पास खड़े हुए इनुमान से वोले—हे सीम्य! जाम्बवान ने जिस पर्वत की लाने के लिए तुमसे कहा था उस महोदय के दिच्या शृङ्ग पर चार तरह की स्रोपधियाँ हैं। विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी, संजीवकरणी श्रीर संधानी। तुम जल्दी जाग्री श्रीर उन्हें ले त्राध्रो, जिससे कि त्रारोग्य है कर लहमग उठ खडे हों।

सुपेण के मुँह से इतना निकलतेही हतुमान हवा की तरह उड़े और वहाँ जा पहुँचे। परन्तु भ्रोपिथयों को विना जाने वे कैसे लावें। इसलिए वहाँ खड़े होकर वे सीचने लगे। फिर उन्होंने यहीं निश्चय किया कि इस शिखर ही को ले चलें। मुक्ते पका गानुमान होता है कि सुपेण ने इसी शिखर का नाम बताया था। यदि विना लिये चलें और पूछ कर फिर लेने आवें तो समय अधिक लग जाका।

इससे बुराई होगी श्रीर कादरता पाई जायगी। इस तरह सोच विचार कर हनुमान ने उस पर्वत कं शिखर को तीन वार हिलाकर उखाड़ लिया। न्वह जल भरे हुए काले वादल की नाई' देख पड़ता था श्रीर उसपर श्रनेक तरह के फूले फूले वृत्त लह-लहा रहे थे। फिर वे फट वहाँ से उड़े धीर पर्वत के शिखर को रामचन्द्र के पास लाकर रख दिया। अव उन्होंने सुपेण से कहा-"मैं उन श्रोषधियों की पहचान न सका इसलिए पर्वत का समूचा शिखर उखाड़ लाया हूँ। इसमें से तुम पहचान कर ग्रेगपि नं लो। । तब सुपेण ने श्रीपिधयों की पहचान कर लं लिया। देवताश्रों से भी द्रप्कर, हनुमान का, यह काम देखकर वानर वड़े विस्मित हुए। श्रव सुपंश ने श्रोपिधयाँ कृटकर लद्भश को सुँघाई। ्सूँघते ही वे शक्ति-पीड़ा से रहित हो ज़मीन पर से उठ खड़े हुए। उनकी उठते देखकर वानर प्रसन्न ही वाह वाह करने श्रीर लद्मण की सराहना करने लगं। तब रामचन्द्र ने 'श्राश्रो, श्राश्रो' कह कर छोटे भाई की गते से लगा लिया ग्रीर वे श्रांखों में ग्रांस भर कर वेलं-'हं वीर! में वड़े भाग्य से तमका फिर देख रहा हूँ। मैं तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ समभता हैं। यदि तुम मर जाते ता सुभोन अपने जीने सं, न सीता से श्रीर न विजय से कुछ काम था।" भाई कं ऐसे वचन सुन खिन्न हुए लक्ष्मण धीरं से याले--हे सत्यपराक्रमी ! पहले वैसी प्रतिज्ञा कर ्रिप्तर छे।टे स्रीर पराक्रमहीन मनुष्य की नाई स्त्राप को वात करना उचित नहीं है। क्योंकि सत्यवादी मनुष्य भूठी प्रतिज्ञा नहीं करते। वड़ाई का यही लच्चण है कि प्रतिज्ञा का पालन किया जाय। हे ैदें।परहित ! मंर लिए निराश हो जाना आप को

उचित नहीं था। श्राज श्राप रावण की मार कर श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी की जिए। श्राप के बाणों के मार्ग में श्राकर श्रव शत्रु जीता नहीं वच सकता, जैसे कि गरजते हुए तेज़ दाँतीं वाले सिंह के पास से हाथी नहीं वचता। मैं चाहता हूँ कि सूर्य छिपने से पहले ही यह दुष्ट रावण मार लिया जाय।

#### दोहा ।

रावण वध ते जो चहहु, पूर्ण प्रतिज्ञा श्राज। श्ररु यदि चाहहु जानिकहिं, करहु वचन सम राज।।

### १०३रा सर्ग।

इन्द्र का रथ भेजना ग्रौर उस पर चढ़ कर फिर रामचन्द्र का रावण के साथ युद्ध करना।

तिस्मण की ये बाते सुनकर राघव ने हाथ
में किर धनुप लिया। वे बड़े भयङ्कर भयङ्कर बाण
छोड़ने लगे। उधर रावण भी दूसरे रथ पर चढ़कर,
सूर्य पर राहु की नाई, रामचन्द्र के सामने आकर
महावज्र के तुल्य वाणों की ऐसी वर्षा करने लगा
जैसे मेव जल वरसाता है। रामचन्द्र भी प्रदीप्त आग
की नाई, वाणों से रावण को मारने लगे। उस
समय देवता, गन्धव और किन्नर बोले कि यह युद्ध
ती ठींक नहीं है। क्योंकि रावण ता रथ पर सवार
है और राघव ज़मीन पर खड़े हैं। यह युद्ध समान
नहीं कहा जायगा। यह सुन कर देवराज इन्द्र ने
अपने सारिध मातिल से कहा कि तुम मेरा रथ
लेकर अभी रामचन्द्र के पास जाओ, और उनकी
इस पर सवार कराओ। यह देवताओं के बड़े हित
का कार्य है। इसे तुम ज़रूर करो। इन्द्र की आहा

सुनकर सारिय ने हाथ जोड़ कर कहा कि महा-राज! मैं अभी जाता हूँ और मैं ही उनका सारिय भी रहूँगा। श्रव मातिल हरे रङ्ग के घेड़ों से रथ जीतने लगा।

इन्द्र का वह रथ जीता गया, जी सीने से चित्र विचित्र वना हुन्ना था। वह रथ सैकड़ों मुं भुनियों से भूषित था श्रीर तहण सूर्य की तरह जगमगा रहा था। वह पन्नों के दण्डों से मने।हर था, उसमें सोने के वाँस में ध्वजा फहरा रही थी ग्रीर उसमें अच्छे घेाड़े जुते हुए थे। वह सीने के अलङ्कारों से शोभायमान था, श्रीर सफ़ेद चामरों से मनोहर, सूर्य की नाई चमकीला तथा सोने की जालियों से ढका हुम्रा था। उस पर मातलि सारिय सवार होकर खर्ग से उतरा ध्रीर राघव के पास थाकर हाथ जोड़ बेाला-''हे काकुत्स्थ, महापराकभी, श्रीमन्, हे शत्रुनिवर्हमा ! देवराज इन्द्र ने विजय के लिए ग्राप को यह रथ दिया है। यह इन्द्र का वड़ा धनुष, यह अग्नि के तुल्य कवच, सूर्य के प्रकाश को समान ये चमकीले बाए, तथा यह साफ़ भीर बड़ी तेज़ धारवाली शक्ति है। स्राप इस रथ पर चिंहए, मैं सारिष्य हूँ । जैसे इन्द्र दानवों की जीतते हैं वैसे ही आप रावण को जीतिए।" इस तरह सुनकर श्रोरामचन्द्र ने रथ की प्रदक्षिणा की श्रीर प्रणाम करके उस पर चढ़ गये। उस समय राम ग्रीर रावण का, दो रथों पर चढ़ कर, ऐसा भय-ङूर युद्ध त्रारम्भ हुत्रा कि जिसे देख कर रोमाञ्च हो जाता था। रामचन्द्रजी रावण के चलाये गान्धर्व, की गान्धर्व से ग्रीर दैवास्त्र की दैव से काटते जाते थे। अब रावण ने महाघोर राचसास्त्र का प्रयोग् किया। उस समय, उसके धनुष से जे।

वाण निकलते और रामचन्द्र के जपर आते थं वे
ठीक महाविषधारी नाग हो जातं थे। वे मुँह से
अग्नि-ज्वाला फेंकतं और महासयङ्कर मुँह फैलाये
हुए थे। वासुकि सर्पराज के तुल्य उन वाणों से
दिशा और विदिशाएँ भर गई। तव रामचन्द्र ने
भी घोर गारुड़ास्त का प्रयोग किया। वे गरुड़ाकार
सुत्रणिपुङ्क वाण अग्नि के तुल्य प्रदीप्त हो आकाश
में घूमने और सौंपां पर भन्दने लगे। उन्होंने
थे। ही देर में सर्पहर वाणों की काट गिराया।

श्रव श्रव के नष्ट होने सं रावण कुद्ध हो राम पर वाण वरसाने लगा । उसने एक हज़ार वाणों से रामचन्द्र की वाध कर मातलि की भी मारा। एक वाण से इन्द्र की ध्वजा काट कर बहुत से बाणों से इन्द्र के घोड़ों का भी मारा। उसके हाध की यह सफ़ाई देखकर देवता, देख, गन्धर्व श्रीर चारण. दुखी हुए। उस समय, रावण के वार्णों से रामकी पीड़ित देख सिद्र, महर्षि, वानर, भाल्खार विमा-पण-सव दुखी होने लगे। रामरूपी चन्द्र को रावण-रूप राहु से यसा देख कर श्रमेक उत्पात होते लगे। चन्द्रमा की प्यारी प्रजापति दैवत-राहिशी पर वुध नं श्राक्रमण् कर लिया। यह प्रजा के लिए श्रश्चम है। फिर समुद्र की जिन लहरों में से कुछ कुछ घुत्राँ सा निकलता दिखाई देता या ने एसी उमडी सानां सूर्य को छू लेंगी। सूर्य का रङ्ग काला हो गया ग्रीर किरणें मन्द पड़ गईं। सूर्यवंशियों का नत्तत्र विशाखा है। उसके देवता इन्द्र ग्रीर भागि हैं। गोद में कवन्ध की लिये श्रीर धूमकेतु के साथ मिले हुए मङ्गल प्रह ने उस विशाखा पर आक्रमण कर लिया। उस समय दस मुँह ग्रीर बीस भुजाशी वाला रावण धनुप लिये ऐसां देख पडता या मानें।

मैनाक पर्वत हो। उस प्रवसर पर मायानट श्री-रामचन्द्र ऐसे सुस्त हो गये कि वाग लगाने में भी असमर्थ घे। पर घोड़ी ही देर में महाराज , मुद्र हो भी हें चढ़ाकर श्रपनी लाल आँखें से राचसों को भसा करते हुए सावधान होगये। उन्हें एसा कोध हुआ कि उनका गुँह देखकर सब प्राची भयभीत हो गयं। भूतम्य होने लगा। सिंह श्रीर शार्दूलों सहित पर्वत ऐसा घरवराने लगा कि उमके सब यूच हिलने लगे। समुद्र खल-वला उठा । वादल वड़े ज़ोर से गरजने लगे। उत्पात समय के जीव वड़े कठेर शब्द से डकराने लगं। उस समय राम का ऋद, धीर भयहूर उत्पात, देखकर सब प्राणी हर गये। रावण की भी हर लगा। विमानों पर चढ़े हुए देवता, गन्धर्व, बड़े नाग, ऋपि, ्दानव, देत्य, गरुड़ तथा ग्रंगर भ्रीर श्राकाशचारी जीव राम भीर रावण का युद्ध देख रहे थे।

वह युद्ध क्या घा, महाप्रलय सा मीजूद ही गया घा। तरह तरह के भयद्वर श्रस्त शस्त्रों से हीनेवाले दीनों के युद्ध की देखकर देवता भिक्ति-पूर्वक तथा हुए से कह रहे घे कि राम का विजय है। उधर श्रसुर रावण की जय वील रहे थे। देवता ती वार वार 'जय महाराज, जय महाराज यही पुकारत थे। इतने में रावण ने कीघ में भर कर एक वहा भारी श्रस्त्र हाध में लिया। वहं श्रस्त त्रस्त वा। वह शत्रुश्चों का संहारक श्रा। पर्वत के शिखर के नमान, श्रपने लीहे के हिस्सों से वह चित्त श्चीर हिए की भयदायक धा। धुए के समान, असका श्रांग का भाग वहा तेज था; वह प्रलय-समय की श्रांगिराश के तुहय श्वर्यन्त

भयानक, काल को भी श्रसच, सब प्राणियों की डरवाने वाला तथा भेदन करने की शक्ति रखने-वाला था। उस समय राचसी सेना रावण के चारों श्रीर स्नाकर इकट्टी होगई थी। उस स्नाख की उठा कर रावण बड़े जोर से गरजा जिससे पृथ्वी, स्राकाश स्रीर दिशा-विदिशाएँ काँप उठीं। प्राणिमात्र डर गये। समुद्र में चोभ द्वीगया। उस द्यायुध की लिये हुए गरज कर रावण वोला—"हे राम! यह मेरा वज्रसार शूल है। यह तुम्हारे प्राण हरण कर लेगा। जिन राचसों को तुमने मारा है उनका बदला में अभी चुकाये देता हूँ। हे समर में प्रशंसा पाने-वाले! खडे रहा। देखो, मैं श्रभी तुमको मारता हूँ। ए इतना कह कर उसने वह शूल फेंक कर राम की मारा। वह शूल हाथ से छूटते ही आठ घण्टों से घनघनाता हुआ, ध्रनेक विजलियों की नाई, श्राकाश में जाकर चमचमाने लगा। उसकी नप्ट करने के लिए रामचन्द्र ने वहुत से वाण चलाये; माना प्रलय भी भ्राग का नाश करने के लिए इन्द्र ने वर्पाकी है। पर उनके सब वार्यों को शूल ने ऐसे भस्म कर डाला जैसं च्राग पतिङ्गों की भस्म कर देती है। रामचन्द्र ने सोचा कि शूल ने ते। मेरे सव वाणों की भस्म करके चूर चूर कर दिया। तव वे बड़े कुछ हुए। इन्द्र के रथ पर मातिल सारिथ की लाई हुई एक शक्ति रक्खी थी। राघव ने उसे हाघ में उठा लिया। हाथ में लेते ही उसके घण्टों की भारी भ्रावाज़ होने लगी। वह प्रलय-काल के लुफ की नाई चमकने लगी। फिर उन्होंने उसे फेका। उसने जाकर उस शूल की काट गिराया। उसका प्रकाश नष्ट हो गया श्रीर वह ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर राघव ने घ्रपने वड़े वेगवान वाणीं से रावण के बड़े फुर्तीले घोड़ों की मारा तथा वहुत से बाण उसकी छाती में ग्रीर तीन वाण उसके माथे में मारे। उनसे उसके सब अङ्ग छिद गये। अङ्गों से रुधिर-धारा बहने लगी। बहुत से छिदें हुए मस्तकों द्वारा वह फूले हुए अशोक वृच की नाई दिखाई दिया। रुधिर से सींचा हुआ वह रावण बड़ा दुखी हुआ ग्रीर इस प्रकार अपना परा-जय देख कर उसे बड़ा कोध हुआ।

## १०४ था सर्ग।

रावण् का श्रति मृन्छित होना ।

राम के बाणों की भारी चेाट खा कर रावण बड़ा ही कुद्ध हुआ। क्रोध से उसकी आँखें जलने लगीं। वह अपना धनुप उठा कर राम पर दे। इा श्रीर वाणों की धारा से उन्हें ऐसा पूर्ण कर दिया जैसे मेघ तालाव को भरता है। परन्तु महाराज रामचन्द्र महापर्वत की नाई अचल रहे। वे उन वाणों से ज़रा भीन डिगे। वे श्रपने वाणों से उसके वायों की रोकते हुए सूर्य की किरयों की नाई सहते जाते थे। इतने में रावण ने वड़ी फ़ुर्ती से प्रभु की छाती में एक हजार वाण मारे। उनकी मार से प्रभु रुधिर से सन गये। वे जङ्गल में फूले हुए टेसू वृत्त की नाई दिखाई देने लगे। तदनन्तर राघव ने भी वड़े कराल बाग निकाल कर रावण परचलाये। अब दोनों का द्रन्द्व युद्ध आरम्भ हुआ। उस समय मारे वाणों के ऐसा ग्रॅंधेरा छा गया कि दोनों में से एक भी दिखाई न देता था। इसके बाद रामचन्द्रजी मुद्ध हो रावण से वेलि - हे नीव राज्य ! मेरी विवश स्त्री की तू जनस्थान से हर लाया, इसलिए तू पराक्रमी नहीं है। देख, असेली दीन श्रीर जङ्गल

में पड़ी हुई वेचारी वैदेही की हर कर तू अपने की शूर मानता है ? चंत्रम स्त्रियां पर हाथ डालना. श्रीर परस्ती पर ज़त्रग्दस्ती करना क्या शूर का काम हं ? ऐसा निन्दित काम करके भी तू अपने को शूर मानता है ? श्वरं मर्यादा नष्ट करनेवाले निर्लज, दुश्ररित्र ! श्रदङ्कार से तू अपने दाघों ष्प्रपत्ती मृत्यु को पकड़ कर जानता है कि मैं शूर हूँ। वाह रेश्र, कुवेर के भाई ! सेना सहित तू ने सरा-हुने के योग्य छीर कीर्ति बढ़ानेवाला यह बड़ा भारी काम किया जो दूसरे की स्त्री की चौरी की। शावाश ! उस गर्व से युक्त, निन्दित श्रीर श्रहित-कर अपने कर्म का फन इस समय खीकार कर। घरं मूर्व ! तृ प्रपने की शूर ममभता है। तुभेलजा नहीं श्रातो कि चोर की नाई तू सीता की इर है गया ? अगर यह काम तू वहां मेरी उपिथति में करता ता मेरे वाणों से मर कर प्रापने भाई खर का अवश्य दंखता। है निकृष्ट श्रात्मावाले ! इस समय तू मेरी नज्र के सामने भाया है। भाज तुभी मारे वाणों के में यमपुरी पहुँचायं देता हूँ। श्राज मेरे वाणों से निर्मल कुण्डनों-सद्दित तेरं सिर कट कट कर रण-ध्यल की भून से जिपटेंगे; मांसाहारी जीव उन्हें खींच कर खायेंगे। झरं रावण ! जब तुके में जुमीन पर गिरा दूँगा तब तेरी छाती पर गीध बैठ कर बींधे हुए बाणों की सन्धियों में से निकलते हुए ख़ुन को पीवेंग । स्राज मेरे वाणों से विदीर्ष होकर जत्र तू ज्मीन पर गिर जायगा तत्र तेपै श्रॅंतिड्यों का पत्ती इस तरह ख़ींचेंगे जिस तरह गरुड़ साँपों की खींचते हैं।

इस तरह कहते कहते रामचन्द्रजी रावण पर वाण-वर्षो करने लगे। महाराज का वल, पराक्रम श्रीर हर्ष दूना हो गया। उन्हें श्रख्यवल भी याद श्रा गया श्रीर सब श्रख्न प्रकट हो गये। हाथों में बड़ी शीघ्रता पैदा हुई। इन सब श्रच्छे चिहों की देख कर वे श्रीर भी श्रधिक रावण का मथन करने लगे। उस समय वानरों के पत्थर वरसाने से श्रीर राम की वाण-वर्षा से रावण बड़ा घबरा गया। शख्न चलाने से उसके हाथ रुक गये। न वह शख्न चला सकता था, न धनुप खींच सकता था श्रीर न मारे घबराहट के कुछ पराक्रम ही दिखलाता था। जी वाण श्रीर शख उसने चलाये थे वे सब उसीके मरण के कारण हुए। इस तरह, रावण के मरने का समय श्रा पहुँचा। उसके सारिथ ने यह दशा देख कर बड़ी फुरती से उसका रथ संग्राम से हटा लिया।

ं नष्ट पराक्रम अरु पतित, देखि खामि कहेँ सूत। ले रथ भाग्यो समर ते, लखि रिपु वीर्थ अकूत॥

## १०५ वाँ सर्ग।

रावण का अपने सारथि से कठोर वचन कहना और उसका सम्भाना।

मृत्यु से प्रेरित रावण मूच्छी से सचेत हो, लाल लाल धाँखें कर, सारिय से वोला—अरे डरपेक, दुईदि, सारथे! क्या तू ने मुक्ते वीर्य- हीन, अशक्त, पीरुपरहित, जुद्र, निर्वल, तेजरहित, प्र्याहीन श्रीर अलों से वाहर किया हुआ समका जो तू ने अपने मन का काम किया? क्यों तू मेरा अनादर कर, श्रीर मेरा मतलव न जान कर, शत्रु के पास से मेरा रथ हटा लाया? अरे नीच! वहुत समय के सिक्त यश, वीर्य, तेज, श्रीर शूरता

को आज तू ने मिही में मिला दिया। पराक्रमों से न्यवहार करने योग्य, विख्यात पराक्रमी, शत्रु के आगे आज तू ने सुभे जुद्र मनुष्य बना दिया, यद्यपि सुभे युद्ध करने का चाव था। हे दुमेते! में जानता हूँ कि तू शत्रु से मिला हुआ है। जे। ऐसा न होता तो वहाँ से मेरा रथ तू कभी न हटाता। हितकारी सुहदों का यह काम नहीं है जैसा आज तू ने मेरे साथ किया। ऐसा काम तो शत्रु औं के साथ करना ठीं क है। भला जे। किया सो किया, अब मेरा रथ जल्दी लीटा ताकि मेरा शत्रु पास न आ जाय। तू मेरे पास बहुत दिन से रहता है और तुभे मेरे गुणों की भी याद होगी।

इस प्रकार बुद्धिहीन रावण से डपटा हुआ सारिय नम्रता-पूर्वक कहने लगा--''हे प्रभी! न मैं खर गया हूँ; श्रीर न मूर्ख हूँ। न शत्रु से मिला हुआ हूँ श्रीर न पागल हूँ। न मैं स्नेहरहित हूँ श्रीर न श्राप के सत्कार को ही भूला हूँ। मैंने हित की इच्छा से ग्रीर ग्राप के यश की रत्ता के लिए, स्तेह ग्रीर प्रसन्नता-पूर्वक ग्राप का यह काम किया; यद्यपि यह काम अच्छा था पर आपको अप्रिय जान पड़ा। महा-राज ! इस विषय में ग्राप त्तुद्र ग्रीर भ्रश्रेष्ठ मनुष्य की नाई प्रिय ग्रीर हित में तत्पर मुभे देश देने के योग्य नहीं। सुनिए, मैंने वहाँ से रथ क्यों हटाया। भ्रव में भ्राप की बात का उत्तर देता हूँ। जैसे समुद्र के वेग के सामने नदी का वेग नहीं रहता, वैसे ही मैंने आप का रथ लीटाया है। जब मैंने देखा कि लड़ते लड़ते आप यक गये थ्रीर पराक्रम करने में आप का जरा भी ध्यान नहीं रहा; तथा रथ की खींचते खींचते छाप के घोड़े भी थक कर दीन हो गये—जैसे कि वर्षा के मारे बैल हों, तब मैंने वही

करना ठीक समभा। ऐसे समय में बहुत से अच्छे कारण देख पड़ने चाहिएँ; पर मुक्ते सव उत्तटे ही दिखाई दिये; फिर मैं क्या करता ? महाराज ! सारिय की सव वातों का ख्याल रखना चाहिए। उसे देखते रहना चाहिए कि समय कैसा है। उसे देश, काल, लक्तण, चेष्टा, दीनता, हर्प, खेद, श्रीर योद्धा के बलावल का ज्ञान भी होना चाहिए। जल, खल, भूमि का समभाग श्रीर विषम भाग, युद्ध का समय, शत्रु के छिद्रों का निरीचण, आगे बढ़ना, पीछे इटना, डटं कर खड़े रहना छीर भाग जाना आदि वार्तो पर सारिश की दृष्टि सदा रहनी चाहिए। क्योंकि इन वातीं पर प्रायः लड्नेवाले की नज्र नहीं रहती। केवल सार्थि की ही इन पर नज्र रखनी चाहिए। इसिलए हे राचसेन्द्र ! तुम्हारे सुस्ताने श्रीर घोड़ों की श्रकावट की मिटाने के लिए मैंने वह उचित काम किया घा। मेर इस काम की व्यर्थ न समभना चाहिए। मैं स्वामी के स्तेह में ही तत्पर हो कर ऐसा काम कर वैठा। हे शत्रुनाशन ! अत्र जैसी आज्ञा कीजिए, में वैसा सावधानी से करूँ।" सारिय का उत्तर सुन कर रावण सन्तुष्ट हुस्रा। वहुत तरह से उसकी प्रशंसा कर वह युद्ध के लोभ से कहनं लगा—हे सूत! मेरा रथ राम के पास ले चल। विना शत्रु को मारे रावण टलेगा नहीं। इतना कह कर उसने सारिध को इनाम में हाथ का एक आभूषण दिया।

दोहा।

रावण कर यह वचन सुनि, सारिय अति हरपाइ। छन महें रघुपति के निकट, ठाढ़ किया रथ जाइ॥

## १०६ ठा सर्ग।

चगरत मुनिका चाकर रामचन्द्र को चादिल हदय स्तोत्र का उपदेश करना।

युद्धसे थकं, चिन्ता में पड़ं हुए, श्रीरामचन्द्र जी रावण की समीप देख युद्ध के लिए तैयार घे। इतने में उनके पास भगवान श्रगस्य मुनि श्राये। है देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आये थे उन्होंने कहा--"हे महावाहा, राम! मैं यह सनातन थ्रीर गुप्त स्तात्र कहता हूँ। तुम सुना । है प्यारे! इसके द्वारा तुम सब शत्रुष्टों पर विजय पाश्रोगे। इसका नाम श्रादिलहदय है। यह स्तोह पवित्र, सर्व-शत्रुनाशक, जय का दाता थार नित्य रहनेवाला है। यह श्रचय, परममङ्गल, सब मङ्गलों का मङ्गल, सत्र पापों का नाशक, चिन्ता और शीक की दृर करनेवाला, तथा भ्रायुर्वेल बढ़ाने में वड़ा उत्तम है। हे राघव ! तुम सव भुवनें। केईश्वर सृर्व का श्राराधन करो, जी किरगोंवाते हैं, जिनका उदय हो चुका है, जिनकी देवता थीर श्रसुर नमस्कार करते हैं तथा जा प्रकाशमान हैं। ये महाराज सर्व-देवरूप, श्रीर तेजस्वी हैं, तथा अपनी किरगों से सब पदार्थों की उत्पन्न करते हैं। यं अपनी किरणों से देवताओं सीर श्रमुरों की रत्ता करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द ष्पीर प्रजापति हैं; यंही इन्द्र, कुवेर, काल, यम, चन्द्र, श्रीर वरुण हैं; येही पितर, वसु, सामू, श्रिधिनीकुमार, मरुद्रण, मनु, वायु, प्रजाओं के प्राण, ऋतुकर्ता थ्रीर प्रभाकर हैं।

सूर्य की नामावली। ग्रादिख, सविता, सूर्य, खग, पृपा, ग्मिल- मान, सुवर्णसहरा, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हिरदिश्व, सहस्राचि, सप्तसप्ति, मरीचिमान, तिमि-रोन्मथन, शम्भु, त्वष्टा, मार्तण्ड, श्रंशुमान, हिरण्य-गर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रिव, श्रिप्तगर्भ, श्रितित्युत्र, शङ्क, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी, श्रंग्यजुःसामपारग, घनवृष्टि, ध्रपामित्र, विन्ध्यवीधि- प्रवङ्गम, त्रातपी, मण्डली, मृत्यु, पिङ्गल, सर्वतापन, किन, विश्व, महातेजा, रक्त, सर्वभवेद्मव, नचत्र- श्रहताराधिप, विश्वभावन, तेजों में तेजस्वी।

### सूर्य को प्रधाम।

हे द्वादशरूप ! तुम की प्रणाम है । हे पूर्विगिरि-रूप ! तुम । हे पश्चिमगिरिरूप ! तुम । हे ज्योति-गर्णों के पति ! तुम० । हे दिनाधिपते ! तुम० । हे जय! तुम० । हे जयभद्र! तुम० । हे हर्यश्व! तुम० । रहें सहस्रांशी ! तुम० । हे आदित्य! तुम० । हे उप ! तुमः। हे वीर ! तुमः। हे सारङ्गः! तुमः। हे पद्म-प्रवाध ! तुम० । हे प्रचण्ड ! तुम० । हे नाह्मत् ! तुम० । हे ईशान् ! तुम० । हे अच्युत 🌡 तुम० । हे ईश ! तुम० । हे सूर ! तुम० । हे श्रादिखवर्चः ! तुम०। हे भास्तन् ! तुम०। हे सर्वभन्त ! तुम०। हे रीद्रवपु: ! तुम० । हे तमोन्न ! तुम० । हे हिमन ! तुम० । हे शत्रुन ! तुम० । हे श्रमितात्मन ! तुम०। है कृतन्नन ! तुम०। हे देव ! तुम०। हे जोतिष्पते ! तुम० । हे तृप्तचामीकराम ! तुम० । हे हरे ! तुंम०। हे विश्वकर्मन् ! तुम०। हे तमेाभिनिन्न ! ्रुम् । हे रुचे ! तुम । हे लोकसाचिन् ! तुमको नमस्कार है।

हे रामचन्द्र!यही प्रभु सव (प्राणिमात्र) का नाश करते, सिरजते ग्रीर पालते हैं। यही तपते ग्रीर श्रपनी किरणों से वर्ण करते हैं। ये सबके सोने

पर जागते रहते हैं। ये सब में अन्तर्यामी रूप से स्थिर बैठे रहते हैं। यही अग्रिहोत्र श्रीर अग्रिहो-त्रियों के फलरूप हैं। देवयज्ञ श्रीर यहों के ये ही फल हैं। लोकों में जितने काम होते हैं उन सब में ये ही वड़े प्रभु हैं। हे राघव ! आपत्तियों में, क्लेशों में, वनों में श्रीर भयों में इनका कीर्त्तन करनेवाला मनुष्य पीड़ा नहीं पाता। इसलिए तुम एकाम हो इन देवदेव श्रीर जगत्पति का पूजन करे। इसका तिगुना जप करने से तुम युद्ध में विजय पाश्रोगे। इसी समय तुम रावण को मारेागे।" इस तरह उपदेश करके अगस्य मुनि वहाँ से चले गये। अगस्य मुनि के कथन से रामचन्द्रजी शोक-रहित हो गये। उन्होंने उसे सावधानी से धारण किया। भगवान सूर्य की श्रीर देख कर उन्होंने इस स्तोत्र का जाप किया। वे बढ़े प्रसन्न हुए। तीन बार ग्राचमन कर ग्रीर हाथ में धनुष लेकर वे रावण की श्रोर देखने लगे। फिर वे हर्षित मन से जर्य के लिए छीर सब तरह से रावण के मारने के लिए तैयार हुए।

### दोहा।

रिव वेलि सुर-मध्यगत , रामिह लिख हरषाय । जानि लङ्कपति मृत्यु यहि , हनेह वेगि रघुराय ॥

## १०७ वाँ सर्ग ।

राम-रावगा के शकुन श्रौर श्रशकुन का वर्णन ।

त्र्व रावण का सारशी, सेना की हर्ष देने व वाले, रश की हाँक कर वहाँ से चला। वह रश गन्धर्व नगर के तुल्य था। उसमें श्रद्भुत ऊँची पता-काएँ लगी हुई थीं। वह सोने की मालाश्रों, से

55 - 165 - 15M.

भूषित, अच्छे भ्रच्छे घोड़ों से जुता हुआ ग्रीर लड़ने की चीज़ों से भरा हुआ था। वह पताका श्रीर ध्वजाश्रों की मालाश्रों से सजा हुआ था। वह आकाश की प्रास करनेवाला, मानें भूमि की नादित करता था; शत्रु की सेना का नाशक, श्रीर अपनी सेना को हुर्षदाता था। रामचन्द्रजी ने उस रय को देखा जो भापट कर चला श्राता था। उसके दै।डने का शब्द हो रहा था। उसमें वड़ा भण्डा फहरा रहा था, श्रीर काले काले घे। इं जुते हुए थे। बड़े तेज से चमकीला वह ऐसा जान पड़ता घा मानों सूर्य के समान चमकता हुआ आकाश का विमान हो। वह साचात् मेघ के समान था जिसमें पताका-रूप दिजलियाँ घीं, ग्रायुध-रूप इन्द्र-धनुप घा श्रीर जो वाण-धारा-रूप जल की धारा वरसाता था। वह वज्र की चाट से फटते हुए पर्वत की नाई गरज रहा था। उसे देख कर रामचन्द्रजी ने भ्रपने वालचन्द्र के तुल्य धनुष को तैयार किया श्रीर मातलि से बोले-हे सारथे! देखेा, यह शत्रु का रथ दाहिनी श्रोर कैसा लपका चला श्राता है। यह चाहता है कि संप्राम में हमकी मारे। इसलिए होशियारी से शत्रु के पास मेरा रथ ले चलों। भ्राज में इसका ऐसे विध्वंस करना चाहता हूँ जैसे वायु मेघ का विध्वंस करता है। तुम चोभरहित एवं व्याकुलता-हीन हो जाओ और मन तथा दृष्टि की स्थिर कर घोड़ों के रस्सों की श्रच्छी तरह पकड़ी श्रीर नियम-पूर्वक जल्दी रथ चलायो। यद्यपि तुमको सिखलानं की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इन्द्र के सारिध हो, ते। भी मैं तुमसे इसलिए क़ह देना उचित सममता हूँ कि मैं सावधानी से युद्धं करना चाहता हूँ। इसी से तुम्हें याद दिलाता हूँ, सिखलाता नहीं हूँ।

राम की ये वातें सुन कर मातलि ने सन्ताप पूर्वक प्रसन्न हो रघ हाँका। वह अपने रघ के। रावण के रध की दहिनी स्रोर ले गया स्रीर पहिया से उड़ी हुई धूल से उसे किम्पत कर दिया। भ्रव रावग क्रोध से लाल श्रांखें फरके राम पर वाग चलाने लगा । रावण की ऐसी डिठाई देख राघव ने धीरता-पूर्वक क्रोध से इन्द्र का धनुप हाय में लिया श्रीर बड़े बड़े चमकीले बाग चलाना शुरू किया। एक दूसरे की मारने की इच्छा रखनेवाले दोनें श्रामने सामने खड़े होकर, गर्वित सिंह की नाई दिखाई देते हुए, भारी युद्ध करने लगे। रावण का नाश चाहनेवाले देवता, गन्धर्व, सिड, ग्रीर महर्षि उस द्वनद्व युद्ध की देखनं के लिए वहाँ इकट्टे हो गर्ये । वहाँ भयानक रोमाभ्यकारी उत्पात प्रकट हुए वे रावण कं नाश छीर रायव के अध्युदय की सूचना कर रहे थे। रावण के रथ पर मेंघ रुधिर की वर्षा करने लगे श्रीर मण्डल बाँध कर रूखी हवा उसके दहिनी थ्रीर चलने लगी। जहाँ जहाँ रावण का रघ जाता घा उसी उसी स्रोर स्नाकाश में गीधों का भुण्ड दे।इता या ग्रीर उड़हुल के फूल के रंग की सन्ध्या ने लङ्का की घेर लिया। दिन में भी वहाँ की ज़मीन ऐसी मालूम हाने लगी मानां जल रही हो। कड़क के साथ वड़े वड़े पुच्छल तार श्राकाश से गिरनं लगं। वे राजसों को चिन्तित करते श्रोर रावण के श्रहित की सूचना करते थे जिधर रावण का रघ या उधर की ज़मीन घरघरारे लगी। प्रहार करतं राचसीं के हाघ रुक गये मानां किसी ने पकड़ लिये हों। रावण के आगे, लाल, पीले, सफ़ेद, और काले रंग की सूर्य की किर्यों दिखाई दीं मानों पर्वत की .धातुएँ हों।



राम-रावण-युद्ध ।

गीधों के साथ अपने मुँहीं से श्राग्न निकालती हुई सियारिनियाँ रावण के मुँह की स्रोर देख देख कर वड़े ज़ोर से श्रमङ्गल शब्द करने लगीं। धूल च्ड़ाती 🛶 और रावण की नज़र में चकाचौंध करती सामने की हवा ज़ोर से चलने लगी। राचसराज की सेना पर, विना ही मेघ के, भयङ्कर धीर असस कड़क के साथ चारें छोर से बिजलियाँ गिरने लगीं। सव दिशा भ्रीर विदिशाश्रों में श्रुँधेरा छा गया। मारे धूल के स्राकाश छिप सा गया। भयङ्कर शब्द से चिलाती श्रीर ज़ोर से लड़ती हुई सैकड़ों मैनाश्री का भुण्ड रावण के रथ पर गिर पड़ा। उसके घोड़ों की जाँवों से चिनगारियाँ निकलने लगीं ग्रीर श्रांखें से श्रांसुओं की धारा वहनं लगी। साथ ही वे श्राग्नि केर जल देनों गिराने लगे। इस तरह 🚁 ब्रह्मत से भयकारी उत्पात रावण के विनाश के लिए श्रीर राघव की जय के लिए प्रकट हुए। राम की ग्रीर भ्रच्छे भ्रच्छे विजयसूचक शक्कन देख पड़े। इन सब चमत्कारों का देख कर बानरी सेना बहुत खुश हुई ग्रीर उसे यह निश्चय हो गया कि म्रव रावण के मरने का समय श्रा गया। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं।

### दोहा।

मायापित शुभ शक्कन लिख, इपित भे रण गाँहि। सम्मुख रावण कहँ निरिख, लिया धनुप कर चाहि॥

## १०८वाँ सर्ग ।

रामचन्द्र और रावण का किर इन्ह-युद्ध।

उन दोनां वीरेां का घमासान युद्ध फिर शुरू हुआ। दोनें की लड़ाई देंख राचसी और वानरी सेना

हाथों में शस्त्र लिये भीचक सी रह गई। शस्त्रों का चलाना रुक गया। उन्हीं दोनों का कीतुक देख दे। नें सेनाश्रों का हृदय व्याकुल हो गया श्रीर विस्मय भी हुन्रा। उस समय न ता वानर राचसीं को श्रीर न राचस वानरें को मारते थे। केवल अपने अपने स्वामी की ग्रेगर नज़र किये, चित्र-लिखित की तरह, खड़े थे। रामचन्द्र श्रीर रावण उन कारणों को देख, निडर होकर, क्रोध में भरे हुए जूभ रहे थे। रामचन्द्र तेा जीतने पर, श्रीर रावण मरने पर पक्का विचार किये, अपना अपना पराक्रम दिखला रहे थे। रावण ने राघव की ध्वजा की निशाना बना कर बहुत से बाए चलाये परन्तु रश की शक्ति से वे ध्वजा तक नहीं पहुँचे ज़मीन पर ही गिर पड़े। यह काम देख कर, उससे बदला लेने के लिए, रामचन्द्र ने भी रावण की ध्वजा पर एक तेज़ बाग् चलाया। वह उसकी ध्वजा की फाड कर ज़मीन पर जा गिरा। ध्वजा भी फट कर जमीन पर गिर गई। यह देख कर रावण की बड़ा क्रोध हुआ। वह वाग्रा वर्षा करने लगा और घोड़ों की वाणों से वींधने लगा। पर वे घोड़ों ऐसे वैसे न थे। वे दिव्य थे, इसलिए उसकी चेट से न ता वे गिरे ग्रीर न घबराये। बार्णों की चीट उनकी ऐसी जान पड़ी मानों कमल की खण्डी शरीर से छूगई हो। वागों को निष्फल देख राचसराज फिर पहले की तरह वागों की वर्ष करने लगा श्रीर गदा, परिघ, चक, मूशल, पर्वत के दुकड़े, वृत्त, शूल, श्रीर परश्वधों की चलाने लगा। ये सब शस्त्र माया से बनाये गये थे। इतने पर भी उसे शान्ति न हुई। उत्साह में भर कर वह बड़े भयङ्कर \_तथा भयङ्कर शब्द करनेवाले हजारों वाग छोड़ने लगा। उसने

वाणों की फड़ी लगा दी। रामचन्द्रजी के रथ कं सिवा, चारों ग्रीर बानरी सेना पर, मारे वाणों के उसने त्राकाश भर दिया । उस समय वह पृरा ज़ोर लगा कर यह काम कर रहा था। रावण का इस ताह का वेग देख कर रामचन्द्र भी सैकड़ों हज़ारी बाग छोड़ने लगे। यह देख कर रावण और भी बाणों की वर्षा करने लगा। उसने वाणों से प्राकाश श्रीर पृथ्वी के श्रन्तर की भर दिया। दोने विद्यास्रों की प्रकाशमान वागा वृष्टि से वागों से वना हुआ एक दूसरा ही स्राकाश दिखाई देने लगा। उस समय दोनों के वाग न निशाने से ख़ाली घे, न भेदन करने में चूकते श्रीर न निष्फल होते थें। वे **ब्रापस में दक्करा कर ज़्मीन पर गिर जाते थे। दोनों** वीर कभी वाई श्रेर श्रीर कमी दिवनी श्रोर वाखों को चलाते हुए ग्राकाश का वायुसंचार-रहित (विना हवा के) कर रहे थे। राज्ञस के घोड़ों को रामचन्द्र श्रीर उनके घोड़ों की वह—इस प्रकार परस्पर छेदते हुए बदला लेतं थे। मुहूर्त्त भर दोनों का महाघेर युद्ध हुआ। रथ की ध्वजा कट जाने से रावण रामचन्द्रजी पर वहुत ही क्रोध करता रहा।

# १०६ वाँ सर्ग।

### रावण के सिरों का काटा जाना श्रीर -फिर पैदा होना ।

र्भ और रावण का युद्ध देखने के लिए वहाँ जितने दर्शक खड़े थे वे सब आश्चर्य कर रहे थे। अपनं अपने रथों पर घढ़े हुए दोनों एक दूसरे पर बड़ा कोध करते, एक दूसरे पर कपटते और एक दूसरे का वध चाहते हुए बड़े भयंकरे दिखाई देते थे। उन दोनों कं सारिश लीग भी मण्डल श्रीर पैतड़ं बदलने तथा श्राग बढ़ाने में श्रीर पीछं इटाने में थपनी चतुरता श्रीर सारिश का धर्म दिखला रहे थे। चलने के वेग में तत्पर तथा भापटने श्रीर पीछे हटने में चतुर देती को दोनों पीड़ित कर रहं थे। उस समय संप्राम में घूमते ग्रीर वाण-समृहीं की फेंकते हुए दीनों के रघ ठीक वरसनेवालं दे। वादतीं की तरह दिखाई देते थे। दानों भ्रनेक तरह के पैंतड़े दिखला कर, फिर पास पास खड़े हैं।कर, लड़ने लगे। देनों के रध ऐसे सट गये कि धूल से धूल, घोड़ों के मुँह से घोड़ों के मुँह, श्रीर प्रताकाश्रों से पताकायें मिल गई। इतने में रामचन्द्रजी ने जलते हुए चार बाग ऐसे छोड़े कि उसके घंड़ं वहाँ से इट गये। घोड़ी के हटने से रावण की वड़ा कोध तथा। वह रामचन्द्र का वाशों से ख़त्र वींधने लगा, पर उस प्रहार से महाराज का न कुछ विकार हुआ श्रीर न कुछ कट।

फिर रावण ने मातिल के शरीर में बड़े बढ़ें भयद्भर वाण मारे, किन्तु वह तो इन्ह का सारिष्ठ था। इस मार से न तो इसे बेहीशी हुई स्रीर न कुछ तकलीफ़ हुई। हाँ, अपने सारिष्ठ की धर्पणा से राघव का बड़ा कोध आया। उन्होंने अपने वाणीं की वर्ण से शत्रु का विमुख कर दिया। महाराज ने शत्रु के रध पर बीस, तीस, साठ, सी मीर हज़ारों वाण मारे। तब राचस भी कुछ हैं। महा-राज पर गदा और मूसल का प्रहार करने लगा। अब दीनों का तुमुल युद्ध हीने लगा। गदा, मूसल और परिधां के शब्दों से और वाणों के पुद्धों की वायु से सातां समुद्र चुट्ध होगये। सागरों के चोम से पातालवासी दानव और हज़ारीं नाग बड़े हुखी हुए। सब पृथ्वी कांपने लगी। सूर्य का प्रकार

कम हो गया। हवा का चलना रुक गया। अव देवता, गन्धवे, सिद्ध, परमपि, किन्नर ग्रीर नाग वड़ी चिन्ता करने लगे। वे कहने लगे कि गै। त्राक्षियों 🏸 के लिए मंगल हो। सव लोक स्थिर रहें। रावग को रघुपति जीतें। उस समय ऐसा भयङ्कर ग्रीर रोमाञ्जकारंक युद्ध हो रहा या कि गन्धर्व छी।र श्रप्सराएँ देख कर कहने लगीं कि समुद्र आकाश के तुल्य श्रीर श्राकाश सागर के तुल्य होगया है। राम-रावण का युद्ध इन्हीं दीनों के युद्ध के तुल्य है। इसकी उपमा दूसरे के साथ नहीं दी जा सकती। इतने में रघुदंश की कीर्त्त बढ़ानेवाली महावाहु महाराज ने एक वड़ा ही सर्पाकार भयङ्कर वाग ध्रपने धनुप पर चढ़ा कर छोड़ा। उससे, कुण्डलों से प्रव्यलित रावण के सिर कट कर गिर 🚉 पड़े। उस समय वहाँ तीनों लोकों के प्राणी खड़े थं। उन सबने यह काम देखा। परन्तु थोड़ी ही देर बाद उसके सब सिर वैसे ही पैदा होगये । फिर राघव ने बहुत जल्दी उन्हें भी काट गिराया। फिर भी वे ज्यों के त्यों निकल आये। इसके वाद भी रामचन्द्र नं बड़े पेने पेने वाणों से उन्हें काट डाला। वे फिर भी वैसे के वैसे ही दिखाई देने लगे। इस तरह का चमत्कार सी वार हुआ परन्तु रावगा का ग्रन्त न हुन्ना। प्रव शस्त्र चलाने में वड़े पण्डित धीर धनेक वाण रखनेवाले रामवन्द्रजी सीचने लगे कि ''देखेा, जिन वार्षों से मैंने मारीच को मारा; जिन् प्राणों से मैंने खर-दूपण का तथा क्रींच वन में विराध की श्रीर दण्डकारण्य में कवन्ध की मारा था; एवं जिनसे कई एक साख़ के वृत्त ग्रीर कई एक पर्वत ट्ट गये तथा वाली मारा गया ग्रीर समुद्र चु<sup>ट्घ</sup> हुआ, वे ही ये मेरे वाण परीचा किये हुए हैं। नहीं

मालूम, रावण के विषय में ये सुस्त क्यों हो। गये ? इस समय इनका तेज कहाँ धीर क्यों चला गया ! इसका कारण क्या है ?" वे इस तरह सीचते जाते थे तथा राचसराज पर श्रीर भी वाण चलाते जाते थे। उधर वह भी महाराज पर गदा धीर मूसलों से प्रहार कर रहा था। अब भी दोनों का बड़ा ही भयंकर युद्ध हो रहा था। वे दोनों केवल संप्राम-भूमि में श्रीर एक ही स्थान में खड़े होकर न लड़ते थे; किन्तु कभी ब्राकाश में, कभो जमीन पर, भ्रीर कभी पर्वत की चोटी पर रथ-सहित उड़ उड़ कर भिड़ते थे। देवता, दानव, यत्त, पिशाच, नाग ग्रीर राचस सभी खड़े हो उस युद्ध के कैंातुक की देख रहे थे। उन्हें देखते देखते सात रातें बीत गई, पर युद्ध समाप्त न हुआ। न रात की, न दिन की, न मुहूर्त भर ग्रीर न चल भर ही उनका युद्ध रुकता था। वह निरन्तर होता रहता था।

#### दोहा ।

महा तुमुल तेहि युद्ध महूँ, रघुपति जय नहिं देखि। बोल्या सुरपति-सूत तहुँ, रामचन्द्र मुख पेखि॥

## ११० वाँ सर्ग । रावण का वध ।

भ्रवमातिल नेकहा—''हेवीर! ग्राप श्रनजान की तरह इसे क्यों खेला रहे हैं ? इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताश्रों ने इसके नाश का जो समय वतलाया था वह श्राज ही है।" मातिल का इतना कथन सुन कर, भूले हुए मनुष्य की बात याद श्राजाने की नाई, महाराज ने याद करके

वह वाण हाथ में लिया जा साँसें छोड़ते हुए साँप के समान था ग्रीर जिसे भगवान् ग्रगस्य ने महा-राज को दिया था। अगस्य ने यह वाण ब्रह्मा से पाया था। त्रह्मा ने उस बाए की तीनों लोकों की जय चाहनेवाले इन्द्रके लिए वनाया था। उस वाग् को पंखों में हवा थी और फल में अग्नि तथा सूर्य थे। उसका शरीर श्राकाशमय या तथा भारीपन में वह मेरु ग्रीर मन्दर के समान था। देखने में वह वड़ा जाड्यल्यमान, अच्छे पुह्न से सुशोभित भीर सुवर्ण-भूषित था। वह सब प्राणियों के तेज से सूर्य कं समान बनाया गया था। वह धुएँ-सहित कालाग्नि की नाई और महाविषधारी साँप की नाई प्रदीप्त था। वह रथ, हाथी श्रीर घोड़ों के समूहें। का भेदन करनेवाला, श्रीर वहुत जल्दी काम करनेवाला था । वह दरवाज़ों, खाइयों, श्रीर पर्वतों का तोड़ने वाला, तरह तरह के ख़ूनों में हूवा हुआ ग्रीर मेदा से भरा हुन्ना, वड़ा भयङ्कर, वज्र के समान वल रखने-वाला तथा बड़ी भ्रावाज़ देनेवाला था। वह भ्रनेक लड़ाइयों में विजय करानेवाला, सवको खर दिखलाने वाला, भयङ्कर ग्रीर वड़ी साँसें छोड़नेवाले साँप के समान था। वह युद्ध में कड्क, गीध, वगले, गीदड़ श्रीर राचसों को रोज़ भोजन देता था,। वह यम रूप, महाभयङ्कर, बड़े वड़े वानरीं की धानन्द-दायक, राचसों की विपत्ति का कारण श्रीर अनेक तरह के गरुड़ के पंखों से सजाया हुआ था। वह सब लोकों के वाणों में सबसे उत्तम, इच्वाकु के वंश के डर का नाशक, शत्रु की कीर्त्ति का हरण-कर्त्ता और अपने की हर्प देनेवाला था। उस वाण को महाराज ने नेदोक्त विधि से अभिमन्त्रित कर अपने धतुष पर चढ़ाया। उसका सन्धान करते ही

प्राणिमात्र की डर लगा। पृथ्वी काँपने लगी। राम ते धनुप तान कर उसे छोड़ दिया। इन्द्र के द्वाध से छूटे हुए वज्ज के तुल्यः, रोकने के अयोग्य और मृत्यु के समान वह वाण रावण के हृदय की विदीर्थ कर -तथा उनके प्राणों का हरण कर रुधिर में भीगा हुआ ज़मीन में घुस गया। वहाँ से निकल रुधिर के द्वारा शोभा पाता हुआ वह चुपचाप आकर रावव के तरकस में घुस गया।

प्राण्यतित रावण के हाथ से वाणों के साथ धनुप ज़मीन पर गिर पड़ा । त्रह भी, वन्न से मारं हुए बृत्रासुर की नाई, रघ से ज़मीन पर गिर गया। उसके गिरते ही वाको राचस अनाघ और भय-भीत है। चारों श्रोर भागने लगे । गर्जते तर्जते श्रीर हाथों में वृत्त लिये हुए वानरा ने उनका पीछा किया। वे वेचारं विना सहारे के होगये। जायँ कहाँ १.४ इसके सिवा, वानरों ने भी उन्हें ख़ृव तङ्ग किया। भ्रव वे रेाते चिल्लाते हुए लङ्का में घुस गये। इसके वाद वानरें का वड़ा भारी हर्पनाद हुन्ना। प्रभु रामचन्द्र का जय श्रीर रावण का वध चारीं श्रीर वानरों के मुँच से सुन पड़ने लगा। आकाश में दुन्दुभियों का शब्द सुनाई देने लगा। प्राच्छी गन्य लिये, सुखकारी, इवा चलने लगी। रामचन्द्र के रघ पर आकाश से अच्छे अच्छे फूलों की वर्ण होने लगी। महात्मा तथा देवता वाह वाह करने भीर प्रभु की स्तुति करने लगे। रीट्र ध्रीर सच लोक के लिए भयङ्कर रावण के मारे जाने से देवता ग्रीर चार् वहुत प्रसन्न हुए। उस दुष्ट की मार कर महाराज ने सुयोव, ब्रङ्गद, श्रीर विभीपण की पूर्ण-मनेरघ किया। उस समय देवता प्रसन्न, दिशायें प्रसन्न, त्राकाश निर्मल, पृथ्वी स्थिर, वायु संचारयुक्त श्रीर

सूर्य पहले की तरह प्रभायुक्त होगये। सब कास पहले के समान होने लगे।

### देाहा।

श्रीलच्मण किपराज श्रक, विभीषणाङ्गद वीर।
सव मिलि प्रभुहिं प्रशंसहीं, जय रघुपति रणधीर॥
स्थिर-प्रतिज्ञ रिपु जीति रण, सहित सेन रघुचन्द्र।
राजत भे सुरगणनि महँ, जिमि सुरराज महेन्द्र॥

## १११ वाँ सर्ग ।

विभीषण का विलाप और रामचन्द्र का समभाना ।

न्त्रव वड़े भाई की प्रागरिहत और संप्राम-🚉 भूमि में सीया हुआ देखकर विभीपण शोक के वेग से व्याकुल हो विलाप करने और कहने लगे—हे वीर, विख्यात-पराक्रमी, प्रवीश, नीति-चतुर! भ्रच्छे श्रीर मनेाहर पलॅंग के सोनेवाले ! तुम श्राज ज़मीन पर क्यों सो रहे हो ? ऋरे भाई ! सोने के वाज़ूवन्दों से भूषित ध्रपनी सुजाध्रों की फैलास्रो, वे चेष्टारहित हो रही हैं। सूर्य के समान अपने सुन्दर मुकुट की देढ़ा मेढ़ा कर क्यों सोते हो ? हे वीर! मैंने ती पहले ही कहा था, पर काम श्रीर मेाह में फँसे हुए तुम को प्रच्छा नहीं लगा था; प्राख़िर वही मेरी वात तुम्हारे सामने श्राई । श्रहङ्कार में डूवे हुए न हिं प्रहस्त ने, न इन्द्रजित ने, ग्रीर न ग्रीर लोगीं ने; न कुम्मकर्ण ने, न महार्थी अतिकाय ने श्रीर न ख़ुद तुम ने मेरा कहना माना; श्रीर न श्रादर से सुना। यह<sup>्</sup>डसी का नतीजा हुन्र्या। हा! शस्त्र-र धारण करनेवालें। में श्रेष्ठ इस वीर के गिरने से श्राज

श्रच्छी नीतियों का पुल टूट गया। धर्म का भ्रगड़ा मिट गया। सत्त्र का आश्रय नष्ट हो गया। वीरों की गति नष्ट होगई। ज़मीन पर सूर्य गिर पड़ा। चन्द्रमा ऋँधेरे में डूव गया। ऋग्निकी ज्वाला शान्त होगई। उद्योग विना जड़ के होगया। हा ! राचससिंह के घूल में सो जाने से अब लड्डा में क्या रह गया! **ंयह तेा विना सत्ता के होगई। हा ! राधव-रूप** वायु ने इस राचसराज महावृत्त की उखाड़ फेंका। उस वृत्त के धेर्य ते। पत्ते, सहनशीलता फूल, तप दृदता स्रीर शूरता जड़ थी। हा! देखा, इस्त्राकु- 🖟 वंश को सिंह से फाड़ा हुआ यह रावण-गन्ध-हस्ती है। तेज ही इस हाथी के दाँत रूप हैं, क़ुलवंश पीठ की हड्डी श्रीर इसका क्रोध तथा प्रसाद (प्रसन्नता) दूसरे श्रङ्ग एवं सूँड थी। वही इस युद्ध के मैदान में मरा हुआ सी रहा है। देखी, इस राचसरूप अग्निको राम रूप मेघ ने बुक्ता दिया। इसका परा-क्रम ग्रीर उत्साह प्रकाशमान ज्वालाएँ श्री, बल धुग्राँ था, धीर इसका महाप्रताप ही भ्राँच थी। देखा, रावणक्ष साँड महाराज रामक्ष व्याव से मारा हुआ पड़ा है; राजसगण इसके पूँछ, कन्धा ग्रीर सींग थे; यह दूसरों की जीतनेवाला, पराक्रम श्रीर उत्साह करने में हवा के समान था जिसके कान वड़े तेज़ झौर झाँखें वड़ी चपल थीं।

शोक से व्याकुल विभीषण इस तरह विलाप करते श्रीर हेतुयुक्त (ग्रर्थ भरी) वार्ते कह रहे थे। उनको देखकर प्रभु वोले—हे विभीषण ! यह राजस-राज अशक्त होकर नहीं गिरा, किन्तु शङ्कारहित हो दैव-वश से मरा है। क्योंकि इसका पराकम वड़ा ही प्रचण्ड श्रीर उत्साह भी वड़ा श्रच्छा था। जो इस तरह चित्रय-धर्म पर श्रारूढ़ होकर मरते हैं

ग्रीर जो ग्रपनी वृद्धि चाहते हुए संग्राम में मारे जाते हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसने इन्द्र-सहित तीनों लोकों को संग्राम में उरा दिया था वह यदि कालधर्म के वश हो गया तो उसके लिए विलाप करना उचित नहीं है। फिर संग्राम में केवल विजय ही होता है, ऐसा तो कोई निश्चय कर ही नहीं सकता। लड़ने पर दो में से एक बात ही होतो है। या तो वह शत्रुश्रों से मारा जाता है, या शत्रुश्रों को मारता है। पुराने लोगों ने चित्रयों की यही गित निश्चित कर रक्खो है। जो चित्रय संग्राम में मारा जाय वह शोक करने के योग्य नहीं; यह विल्कुल ठीक है। हे भाई! इसी बात का निश्चय करो ग्रीर शोक छोड़ कर इसके वाद का जो कर्त्वन्य है, उस पर दृष्टि डालो।

महाराज के पराक्रम-युक्त वचन सुन, शोक-सन्तप्त होकर विभीषण वेलि — "हे रामचन्द्र ! यह रावण युद्धों में कभी हारा नहीं था। दूसरों की तो वात ही क्या, इन्द्र के साथ देवता भी इसका कुछ न कर सके थे। वह आपके द्वारा ऐसे ध्वस्त हो गया जैसे पानी अपनी मर्यादा के किनारे पर श्राकर फिर समुद्र में मिल जाता है। हे राघव ! इसने माँगनेवालों को वहुत कुछ दिया; अच्छे अच्छे भाग अच्छो तरह भागे और अपने नाकर-चाकरों का अच्छी तरह पालन-पोपण किया। इसने मित्रों की धन देकर सन्तुष्ट किया, ध्रीर शत्रुक्रों से वैर का पूरा बदला लिया। इसने हवन करके अग्नियों की विधिवत् त्रप्त किया; बड़ी घोर तपस्या की; सब वेदें। की अच्छी तरह पढ़ा लिखा भ्रीर वैदिक कर्मों में वड़ी शूरता प्रकट की। इसलिए आप के प्रसाद से मैं इसका प्रेत-कृत्य करना चाहता हूँ।" विभीषण के करुण-

वचन सुन कर महाराज ने रावण का प्रेत-कृत्य करने की उन्हें श्राज्ञा दी।

### दोहा।

वैर मरण लिग शत्रु तं, से। निवृत्त भा आज । जस तुम्हार तस मेार यह, करहु अन्तरकाज।

# ११२वाँ सर्ग।

## राचित्रयों का विलाप।

ब्रेचारी राचिसयाँ श्रव तक ता चुपचाप श्रक्त श्रवनं घरों में वैठी हुई थीं। परन्तु जत्र उन्होंने सुना वि रावण भी मारा गया तव उनसेन रहा गया। यद्यी उन्हें बहुत मना किया गया तथापि वे श्रत्यन्त शोक से दीन हो, वाल खेले हुए, संप्राम-भूमि में चलें श्राईं श्रीर वहाँ विलाप करती श्रीर दुखी होती हुं धूल में लोटने लगीं। जैसे यछड़ों के मरने से गाये हुखी होती हैं वैसीही उनकी दशा हुई। वे राससी को साध में लिये, नगरी के उत्तर फाटक से निकज़, भयङ्कर संप्राम-भूमि में जाकर पति का हुँ इने भ्रीर हा श्रार्यपुत्र ! हा नाथ ! इत्यादि कह कर पुकारने लगीं। कवन्धों से भरी हुई धीर रुधिर की कीचड़ से भरपूर ज़मीन पर जा कर वे गिर पड़ीं। फिर श्राँखों में श्राँखू भरे, पति के शोक से ज्याकुल, गजपति को मरने से हिशानियों की नाई, चिल्लाती श्रीर हुँड़ती हुँड़ती वहाँ पहुँची जहाँ यड़े शरीरवाला वड़ा पराक्रमी, कान्तिमान, ग्रीर नीले कजल 🛸 राशि के समान रावण पड़ा था। उसे देखते ही वे उसकी लोध पर कटी हुई वन की लता के समान गिर पड़ीं। उनमें से कोई तो वड़े श्रादर से उससे लिपद गी; कोई पैर पकड़ कर और कोई उसके

गले से लिपट कर रीने लगीं। कोई ध्रपनी दीनों बाँहें फेंकती हुई ज़मीन पर लोट रही था। कोई उसका मुँह देख कर वेहे।श हो गई। कोई उसकी -गोद में श्रपना सिर रख कर श्रीर उसका मुँह देख देख कर रा रही थी। कोई अपने आँसुओं का, कमल पर तुपार के विन्दु की तरह, उसके मुँह पर टपकाती हुई विलाप करती थीं। वे भ्रपने पति रावण को ज़मीन पर गिरा हुआ देख, अनेक तरह से चिल्जाती श्रार विलाप कर रही थीं। वे कहती जाती घों कि जिसने इन्द्र की ख्रीर यम की भयभीत कर दिया; जिसने कुवेर से पुष्पक विमान छीन लिया तथा जिसने गन्धर्व, ऋषि धीर वड़े वड़े देवताश्रेां को भी संप्रामों में ढरा दिया; वह प्राज लड़ाई के मैदान में मरा हुआ सो रहा है! हा!जा न श्रसुरों, ं न देवताओं थ्रीर न साँपों से ढरता था, उसकी भ्राज मनुष्यों से भय श्रा पहुँचा। श्रहे। ! जेा देवतात्रों, दानवें श्रीर राचसें से अवध्य था; इनमें से जिसे कोई भी न मार सकता था; वह पैदल मनुष्य से मारा हुआ सा रहा है। देखा, जो देवताओं, यन्तों, श्रीर दैत्यों से भी मारं जाने के योग्य न या वह निर्वल मनुष्यकी नाई मनुष्य से मारा गया ! इस प्रकार तरह तरह से विलाप करती हुई वे श्रति दु:ख़ कं साथ रे। रही थीं। फिर वे द्र: खार्च हो फहने लगीं-'देखें।, रावण ने हितवादी सुद्धदों के वचनों श्रीर उपदेशीं पर कान न दिया े केर अपने मरने के लिए सीता की हर लाया। हा ! इसी कारण इस समय सब राचस धीर इम सब मारी गई, धीर तुम ख़ुद भी मारे गये। हे रावण ! विभीपण तुम्हारा प्यारा भाई या भ्रीर तुम्हारे हित की बात कहता था; पर उसे तुमने

निकाल दिया। इससे यही जान पड़ता है कि मोह में फँस कर तुम अपना वध ही चाहते थे। यदि यह सीता राम की देदी जाती तो हम लोगों पर इतनी भारी विपद क्यों भ्राती ? इसं विपद ने ते। जड़ तक उखाड़ फेंकी। इससे तुम्हारा भाई भी ख़ुश होता; रावव भी मित्रपत्त में हो जाते; हम सब विधवा न होती श्रीर शत्रु लोग कुतार्थ न होते। वह तो तुमने किया नहीं, किन्तु ज़वरदस्ती से घातकतापूर्वक उसे श्रपने घर में रक्खा; जिससे राचस, हम श्रीर तुम भी एक साथ मारे गये। या तुमने कुछ भी नहीं किया, भीर न इसमें तुम्हारा कोई दीष है; दैव चाहे सो करे। दैव का मारा हुआ प्राणी ही मारा जाता है। यह वानरों का, राचसों का श्रीर तुम्हारा नाश दैवयोग से ही हुआ। क्योंकि दैवगति जो श्रा जाती है तो वह न तो अर्थ से, न काम से, न पराक्रम से ग्रीर न श्राज्ञा से ही हटाई जा सकती है। दोहा ।

एंहि विधि रेवित नारि सव, कुररी इव विलखाय। धारा इव श्रांसू वहत, नैनन ते बहुताय।।

## ११३वाँ सर्ग । मन्दे।दरी का विलाप त्यौर रावण की प्रेत-किया ।

हुस तरह सब राचिसयाँ रोती ही थीं कि इतने में रावण की पटरानी मन्दोदरी पित की वह दशा देख बड़ी दीनता से रोने श्रीर विलाप करने लगी। वह कहने लगी—''हे महाबाहु, कुवेर के छोटे भाई! तुम तो जब कुद्ध होते थे तब तुमसे इन्द्र की भी डर लगता था। तुम्हारे उद्देग से बड़े बड़े ऋपि,

यशस्त्री गन्धर्व भ्रीर चारण इधर उधर भाग गये थे। ऐसे होने पर भी तुमकी अकेले रामनामी मनुष्य ने हरा दिया ! क्या तुमकी लजा नहीं स्राती ? तुमने ते। लच्मी ग्रीर पराक्रम के द्वारा तीनों लोकों पर ष्राक्रमण कर लिया था। तुम ऐसे दवङ्ग थे, फिर भी एक जङ्गली मनुष्य राम ने तुमको कैसे मार लिया! तम तो ऐसी जगह रहते थे जहाँ का पता कोई भी मनुष्य, किसी तरह, नहीं पा सकता था। यही नहीं, किन्तु तुम ते। कामरूप भी थे। इस-लिए राम के द्वारा तुम्हारा विनाश होना बड़ी श्रस-म्भव बात है। मैं तो इस वात का विश्वास न कहँगी कि राम ने संप्राम में कोई भारी काम कर ऐसे विजयी पुरुष की जीत लिया। हाँ, शायद राम का रूप धा-रण कर ख़ुद यमराज ही श्राये हों जिन्होंने तुम्हारे विनाश के लिए यह माया फैलाई हो, ग्रीर तुमकी मारा हो। अथवा इन्द्र की ग्रीर से तुम्हारी यह धर्षणा हुई हो। पर यह भी संभव नहीं। क्योंकि इन्द्र की क्या शक्ति है जो तुम्हारी त्रीर नज़र उठा-कर भी देख सके। तुम तो देवताओं के शत्रु, महा-बली, महापराक्रमी श्रीर वड़े वीर थे। ऊपर की बातों में से कोई भी ठीक नहीं है। किन्तु ये रामचन्द्र महायोगी, परमात्मा, सनात्तन, श्रादि-रहित, मध्यरहित, अन्तरहित, वड़े से भी वहुत बड़े, तम से परङ्गत, घाता, शङ्ख-चक्र-गदा-घारी, श्रीवत्स-भूषित, नित्यश्री, अजेय, आदि के आदि, और ध्रुव हैं। ये साचात् विष्णु हैं। ये मनुष्य का रूप धारण् करके त्राये हैं। ये सब वानर-रूपधारी देवता हैं। सब लोकों के खामी श्रीमान, इन्हें साथ लेकर, लोकों के हित की इच्छा से यहाँ आये हैं। उन्हींने तुमकी परिवार-सहित उच्छित्र कर डाला। तुम महावली,

महापराक्रमी, महाभयङ्कर श्रीर देवताश्चों के शतु थे। तुमने पहलं इन्द्रियों की जीता, फिर त्रिभुवन की जीत लिया। उस पुराने वेर की याद करके उन्हों इन्द्रियों ने श्रय तुम्हें जीत लिया। जब बहुत राचसी को साथ तुम्हारा भाई खर जनस्थान में मारा गया था उसी समय यह निश्चय होगया था कि राम मनुष्य नहीं हैं। फिर, जिसमें देवताश्चों का भी प्रवेश होना कठिन है, ऐसी इस नगरी में जब हनु मान बानर ने प्रवेश किया उस समय हम सबका बड़ा दुख़ हुश्चा था। इसके सिवा मैंने साफ़ कहा था कि तुम राधव को साथ वैर मत करें। पर उस समय तुमने मेरा कहना न माना। उसीका यह फल हुशा।

"हे राचसों में श्रेष्ठ ! तुमनं ऐश्वर्य, देह ग्रीर प्रपने राचसों के नाश के लिए प्रकस्मान् सीता की इच्छा की । हे दुर्मते ! प्रकन्धती धीर रोहिसी से भी श्रधिक माननीय सीता की तुमने धर्पणा की; तुमने यह महा श्रतुचित काम किया। श्रहो ! पृथिवी से भी श्रधिक चमाशील, लदमी से भी अधिक सौभाग्यवती, धीर पति से वहुत ही प्यार करने-वाली सुन्दरी वेचारी दीन सीता की उस वन में से तुम कपट-पूर्वक दर लाये। तुम्हारा यह काम कुल-घातक हुन्ना। भला इतना करके भी यदि तुम्हारा मनोरथ पूरा होजाता, से। वह भी न हुआ। हाँ, उस पतित्रता की तपहरूप छाग से तुम भस्म छलक्त होगयं। तुम तो उसकी धर्पणा करते समय ही भस्म होगये होते, पर इन्द्र, श्रिप्त झादि देवता तुमन्ने डरते थे। वे तुमको सस्म किस तरह करते। है प्रिय! समय आने पर कर्त्ता अपने पाप के कर्म का फल प्रवश्य भोगता है। यह निःसन्देह वात है। धर्म करनेवाला भ्रानन्द पाता है श्रीर पापी श्रमङ्गल ।

प्रत्यत्त देख लो; विभीषण की सुख मिला धीर तुम्हें ऐसी विपद। श्रहो! तुम्हारे घर में क्या ऐसी स्त्रियाँ न शों जो सीता से रूप में अधिक हैं १ परन्तु काम के ्रमन्दे में फॅस कर तुमने यह वात न सोची ! भला तुम्हीं कहो कि क्या मैथिली मुभसे कुल में, रूप में या चतुरता में अधिक थी या मेरे वरावर भी थी ? पर मूर्खता के कारण तुमने यह वात भी न सोची। विना कारण के कोई भरता नहीं। इसलिए सीता तुम्हारे मरने का कारण हुई थें।र उसी श्रपनी मृत्यु के कारण की तुस दूर से हरं लाये। अब वह शोकरहित होकर राम के साथ विहार करेगी। मेरा पुण्य थोड़ा था इसलिए, मैं इस घार शोक-सागर में पड़ गई। मैंने तुम्हारे साथ कैलास, मन्दर, सेर, चैत्ररथ वन फ्रार देवताओं के सब वागों में विहार किया था। मैं बड़े विद्या विमान पर चढ़ी थी। मैं अतुल श्री धारण कर, अनंक तरह की चित्र विचित्र मालाग्रां ग्रीर वस्त्रों से भूपित हो तरह तरह के देश देखती हुई विहार करती थीं। हे वीर ! वही में भ्रत्र तुम्हारे मारे जाने से भ्राज उन काम भोगों से ध्वस्त हो गई। वहीं में भव कोई दूसरी ही हो गई। राजाग्रां की चञ्चल लहमी की धिकार है। हे राजन् ! तुम्हारा मुँह सुक्रुमार या, उसमें घच्छी भीं हैं थीं थीर त्वचा भी खच्छी थी। वह ऊँची नाक से मनाइर, कान्ति, श्री श्रीर द्युति में चन्द्रकमल सा था। वह सुर्ख़ चेहरा सूर्य के समान किरीट-मुमूहों से उद्भाल रहता था श्रीर चमकीले कुण्डलें। सं मजा रहता था। मदपान-भूमि में मद से उसके नेत्र चच्चल रहतं थे। वह मनोहर मुख तरह तरह की मालायें धारण कर मुस्क्वराता हुआ वात चीत किया करता था। यहाँ वह श्राजशोभा नहीं पाता।

्क्योंकि वह राम के वाणों से विदीर्ण, रुधिर की धारा से लाल, मेद तथा मज्जा से भरा हुआ और रथ की धूल लगने से रूखा हो रहा है।

''हा ! सेरी भ्रवस्था वैधव्यदायिनी दशा को पहुँच गई--में विधवा होगई। मैंने मन्दबुद्धि से इसका विचार तक न किया था। दानवराज तो मेरे पिता, राचसराज मेरे पति, धौर इन्द्र का जीतनेवाला मेरा पुत्र है-ऐसा सोचती हुई मैं बड़े गर्व में रहती थी। मैं अपने मन में यही गर्व रखती थी कि मेरे पित ग्रहङ्कारी शत्रुग्ने। का मधन करनेवाले, क्रूर श्रीर विख्यात हैं। वे वड़े बली, ग्रीर पुरुषार्थी होने के कारण सव स्रोर से निडर हैं। हे राचसों में श्रेष्ठ ! ऐसे प्रभाववाले होकर भी अकस्मात् तुमको यह भय मनुष्य से किस तरह ग्रागया। हे राचसेश्वर! तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनील की नाई नीला श्रीर कॅचे पर्वत की तरह वड़ा है। यह कंकन, वाजू-वन्द, पन्ना, मुक्ताहार, ग्रीर मालाग्रों से सुशोभित है। सुन्दर विहारों में यह छाधिक प्रकाशमान् श्रीर युद्धभूमि में ग्राभूषणों की चमक से, विजलियों से सेघ की नाई, शोसा पाता था। आज वही अनेक वागों से विधा हुआ पड़ा है; वह छूने धौर आिल-ङ्गन करने के भी योग्य नहीं। तुम्हारे शरीर में इतने वाण गड़े हुए हैं जिनसे वह साही जीव की तरह दिखाई देता है। तुम्हारे मर्म-स्थानों में ये तीर ऐसे ज़ोर से ध्राकर लगे हैं कि नसों के बन्धन तक कट कर ग्रलग होगये हैं। श्यामरङ्ग का रुधिर से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर जमीन पर पड़ा हुआ ऐसा दिखाई देता है मानों वज्र के प्रहार से गिरा हुआ पर्वत हो। हा यह स्वप्त है यास व है ? तुमको राम ने किस तरह मार डाला ? तुम ते। मृत्यु की

भी मृत्यु थे। तुम मृत्यु को वश में कैसे होगये ? हा ! तुमने लोकपालों को जीत लिया था। तुम तीनों लोकों की सम्पत्ति का भाग करते थे। तुमसे तीनां लोक घगड़ाते थे, तुमने लोकपालों की जीत लिया था, ग्रीर शङ्कर की भी विचलित किया था। तुम ग्रहङ्कारियों का मान भठजन करते, पराक्रम का प्रकाश करते श्रीर गर्जना से लोकों की ढरा देते थे। तुम प्राणियों को विदारण करते, श्रपने पराक्रम से शत्रुओं के निकट अहङ्कारपूर्ण वार्ते करते, अपने साथियों श्रीर नैकरों की रक्ता करते तथा भयङ्कर काम करनेवालों की मारते थे। तुम दानवेन्द्रों भ्रीर यत्तों का नाश करते थे। तुमने निवात-कवचों को पराजित किया या श्रीर द्यतेक यज्ञों का लीप कर डाला था। तुम श्रपने लोंगों की रचा किया करते, धर्म की व्यवस्था तीड़ते ग्रीर माया रचते थे। देवता, मनुष्य ग्रीर ग्रसुरां की कन्यात्रों की तुम हरण करते, शत्रु की खियों की शोक देते, अपनी सेना का पालन करते ग्रीर लङ्का द्वीप का भोग करते रहते थे। तुम कठिन काम करते रहते श्रीर हम लोगों की इच्छानुसार भीग देते थे। इस प्रकार के रिथयों में श्रेष्ट पति की राम से गिराया हुआ देखकर जी मैं यह शरीर धारण कर रही हूँ सो मैं वड़ी कठोर-हृदया हूँ। श्रच्छे से अच्छे विछीनों पर सोनेवाले हे राचसेश्वर ! तुम, धूल में लिपटे हुए, ज्मीन पर क्यों सी रहे ही ? लच्मण के हाथ से जब मेरा लड़का इन्द्रजित् मारा गया या तभी मुभी भारी धका लगा था। इस समय तुम्हारे मारे जाने से ता मैं मरही गई। ग्रव तो में वन्धुक्रों से, तुमसे क्रीर काम-भोगों से भी रहित होगई। अब मैं अनन्त काल तक शोक में पड़ी रहूँगी।

''हे रावण्! तुम तो वड़े लम्बे छीर दुर्गम मार्ग में जाते हो। मुभ दु:खार्त्ता की भी श्रपने साथ क्यें। नहीं लिये चलते ? तुम्हारं विना मैं न रह सकूँगी। गुभ दीना को यहीं छोड़ कर तुम किस लिए जाना चाहते-हो ? अरं सुभा दीन विज्ञपती हुई मन्द्रभागिनी से तुम क्यों नहीं बोलते ? हे प्रभा ! मैं विना पूँघट के, नगर के फाटक से निकल कर, यहाँ पैंदल चर्ला श्राई हूँ। क्या ऐसी दशा में श्राने से तुम मुक्त से मुद्ध होगये ? इसीसे नहीं बीलते। देखी, ये तुम्हारी सभी खियाँ लजा छोड़ कर छीर घूँघट इटा कर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देख कर तुमका कोध क्यों नहीं श्राता ? तुम्हारी कीड़ा में सद्दायता करनेवाली हम अनाघ होकर गिड़गिड़ा रही हैं। हमें सम-भाते क्यों नहीं ? या तुम प्रव हमें बहुत नहीं मानते ? हे राजन् ! तुमने पतित्रता, धर्मशीला, छैरः वड़ों की सेवा-ग्रुश्र्पा करनेवाली जिन अनेक कुलका-मिनियों की विधवा कर दिया घा, क्या उन्हीं छियां ने शोक-सन्तप्त होकर तुमका शाप दिया है जिससे तुम शत्रु के वश में पड़ गये ? तुमने जिनकी बुराई की उन्होंने तुम्हें शाप दिया घा, सो वही तुम्हारे सामने श्रा गया। तुम्हारं विषय में लोग इस तरह का प्राय: जो प्रवाद किया करते थे, वह सत्य ही है। क्योंकि पति-व्रताश्रों के श्रांस् धरती पर प्रकस्मात् नहीं गिरते। भला, सव वातें जाने दीजिए; में पूछती हूँ कि तुम ता अपने को बड़ा वीर समभते व धीर अपने तेज से तुमने लोकों पर प्राक्रमण भी किया घा फिर्फ़ 'नारी की चोरी' यह नीच कर्म तुमने क्यों किया ? मृग के वहाने से राम की आश्रम से दूर हटा कर उनकी स्त्री को जो तुम उठा लाये, इससे तुम्हारी कादरता सिद्ध होती है। परन्तु यह तो मुभे याद

नहीं पड़ता कि तुमने कभी युद्ध में कादरता दिखलाई है। मेरा देवर विभीपण भूत, भविष्यत् श्रीर वर्तमान तीनों कालों की बातें जाननेवाला तथा सत्यन्त है। उसने मैथिली का हरण देख कुछ सोच कर, श्रीर ऊँची साँस लेकर, जो कहा था कि देखें। काम श्रीर कोध से उत्पन्न तथा अकस्मात् प्राप्त हुआ यह दुराचार है—यह मुख्य राचसों के विनाश का कारण आ पहुँचा है। सो उसने जड़ तक खोद कर वहा दी। तुमने राचस-कुल की अनाथ कर दिया। तुम्हारे विषय में मुभेशोक न करना चाहिए। क्योंकि तुम तो वल श्रीर पराक्रम करने में प्रसिद्ध ही थे। पर क्या करूँ, छी-स्वभाव के कारण मेरी दुद्धि दीन हो जाती है। तुम तो अपने सुकुत श्रीर दुष्कृत लेकर अपनी गति को पहुँच गये। में अपने लिए पछता रही हूँ। तुम्हारे नष्ट हो जाने से दुखी हो रही हूँ।

'हे दशानन! तुमने हितकारी सुहरों की वात न मानी। तुम्हारे भाइयों ने सब वातें हित ही की कही थों। देखेा, विभीपण ने हेतु और अर्थ मिली हुई जो कल्याण-कारक वातें कोमलता से कही थों उन्हें तुमने न माना। मारीच, कुम्भकर्ण और मेरे पिता की भी वातों की बहादुरी के मद में डूब कर तुमने न माना। इन्हों सब वातों के न मानने का यह फल हुआ। हे नीले मेघ के समान, पीले वस्त्र पहने हुए, हे सुन्दराङ्गद! तुम अपने अङ्ग फैला कर और रुधिर से नहाये हुए क्यों सोते हो? घोर निहा में सीये हुए मनुष्य की नाई तुम मेरी वात का उत्तर क्यों नहीं देते ? मैं भी पराक्रमी, चतुर और संश्राम से न भागनेवाले सुमाली की नातिन (धेवती) हूँ। उठे। उठे।, क्यों सो रहे हो? यह तो नई धर्षणा है। आज सूर्य की किरणें लङ्का में निडर होकर धुस गई। देखो, जिस परिष से तुम शत्रुश्रों की मारते थे, जी सूर्य के समान प्रदीप्त श्रीर इन्द्र के वज्र के समान सदा तुमसे श्रादर पाता था, जी परिष संग्राम में बहुतों के प्राण्य लेता था श्रीर जी सोने की जालियों से मूषित था वही यह तुम्हारा परिष वाणों के मारे हज़ारों टुकड़े होकर ज़मीन पर पड़ा है। हा! तुम श्रपनी प्यारी खी की नाई रणभूमि से लिपटे पड़े हो श्रीर मुभे श्रिया की नाई समभ कर मुभसे वोलना भी नहीं चाहते।"

इस तरह विलाप करती और ग्रांकों से श्रशु-धारा वहाती हुई वह मन्दोदरी स्नेह के कारण धवरा कर बेहोश हो गई। उस समय मूच्छित हो कर रावण की छाती पर पड़ी हुई मन्दोदरी ऐसी शोभा दे रही थी जैसे सन्ध्या के लाल वादल में विजली की शोमा होती है। जो दूसरी रानियाँ शोक से अत्यन्त व्याकुल हो रे। रही थीं वे उसकी ऐसी दशा देख कर उसे उठा कर कहने लगीं— ''हे देवि! क्या तुम नहीं जानतीं कि लोगों की स्थिति अनित्य है। दशा के उलट पलट जाने से राजाओं की लच्मी भी स्थिर नहीं रहती।" इस तरह समकाये जाने पर मन्दोदरी बहुत रोती हुई ग्रपने सनों को ग्रश्रधारा से मिगोने लगी।

इतने में श्रीराघव विभीषण से बेलि—"हे भाई, श्रव अपने भाई का संस्कार करे। इन खियों को समकाश्री।" प्रभु की बातें सुन विभीषण कुछ से।च कर नम्रतापूर्वक श्रीर धर्मयुक्त हितकारक वचन कहने लगे। उन्होंने कहा—महाराज! धर्म श्रीर त्रत से हीन, कूर, घातक, मिध्यावादी, श्रीर दूसरे की खी पर बलात्कार करनेवाले इस दुष्ट रावण का संस्कार करना मुक्ते उचित नहीं। यह था ते। मेरा भाई परन्तु शत्रुरूप था । क्योंकि यह सदा सव का श्रहित. करने में लगा रहता था। वड़ा भाई होने के कारण यद्यपि यह पूज्य है तथापि पूजा पाने के येग्य नहीं। हे रामचन्द्र! इसका भाई होने से लोग सुमें भी बुरा कहेंगे। फिर इसके गुर्णों के। सुन कर शायद अच्छा कहें ते। कहें।

विभीषण की वार्ते सुन कर रघुनन्दन बड़े प्रसन्न
हुए। वे बेले—सुनो भाई! तुम्हारे ही प्रताप से
मैंने इसे जीता है, इसिलए जो अवश्य कर्तव्य ग्रीर
उचित होगा वह मैं तुमसे कहूँगा ही। सुनो, यह
रावण चाहे अधर्मी हो या मिथ्यावादी, फिर भी
तेजस्वी, बलवान, ग्रीर शूर तो या ही। ग्रीर यह
भी सुना जाता है कि यह इन्द्र ग्रादि देवताग्रों से
कभी नहीं हारा। यह राचस महात्मा, बली ग्रीर
लोकों को सतानेवाला था। वैर तो मरने तक रहता
है से। वह तो समाप्त हो गया। मेरा मनोरथ भी पूरा हो
गया। श्रव तुम इसका संस्कार करे।। श्रव जैसा यह
तुम्हारा है वैसा हमारा भी है। हे महाबाही! तुम्हारे
हाथ से इसका विधिपूर्वक संस्कार होना चाहिए।
यह बात मैं धर्मपूर्वक कहता हूँ। श्रव तुम इसका
जल्दी संस्कार करे।। इससे तुम्हारी कीर्त्त होगी।

रामचन्द्रजी के श्राहेशानुसार विभीषण ने भाई का संस्कार करना श्रारम्भ किया। वे पहले लङ्का में गये। वहाँ से उन्होंने रावण का श्रमिहोत्र वाहर निकलवाया। छकड़े, काष्ट के पात्र, श्रमियाजक, चन्दन, लकड़ो, श्रीर श्रीर श्रनेक तरह की लक-ड़ियाँ, श्रगुरु, श्रनेक तरह के गन्धद्रव्य, मणि, मुक्ता, श्रीर सूँगे—इन सब चीज़ें की बाहर निकलवा कर फिर थोड़ी देर में खुद राचसों की साथ ले वे बाहर निकल श्राये। फिर उन्होंने माल्यवान के साथ

उसकी क्रिया करना भ्रारम्भ किया। रावण रेशमी वस्र पहना कर फिर एक सोने की पालकी में उठा कर लिटा दिया गया। राचस-द्विज आँसू वहा रहे थे, अनेक तरह के नगाड़े वजते जाते थे श्रीर अच्छे स्तुतिपाठ के साथ चित्रविचित्र पताकाओं तथा फूलों से सुशोभित पालकी को उठाकर श्रीर विभी-पण की भागे करके राचस लोग लकड़ो साथ ले दिचण की ग्रीर गये। वहाँ ग्रध्वर्यु ने श्रप्तिहोत्र की अग्नि को प्रव्यक्तित किया। अग्नि-गृह के देखनेवाले ब्राह्मण उनके छागे छागे चले। ध्रन्त:पुर की स्नियाँ रोती पीटती हुई पीछे पीछे जाती थीं। चलने का. श्रभ्यास न होने से वे वेचारी गिरती पढ़ती चली जाती थीं। पालकी ले जानेवालों ने नियत स्थान में ले जाकर उसे रख दिया। फिर उन दुखी लोगों ने चन्दन, पद्मक, श्रीर ख़स की लकड़ियों की वेदेाक्त विधि से चिता वनाई । उसपर श्रच्छी तरह से काले हरिए का चर्म विछाकर वे राचसेन्द्र का पितृमेध करने लगे। चिता की वेदी दिचण श्रीर पूर्व भाग में रचकर यथोचित स्थान में उस पर उन्होंने श्राग रक्खी। फिर दही मिले हए घी से स्रुवा भर कर कन्घे पर, छर्कड़ा पैरों पर. उसल श्रीर सब काष्ट के पात्रों की दोनों जंबाओं के वीच सें--ग्ररिण, उत्तरारिण ग्रीर मूसल को यथीचित खान में रक्खा: जैसा कि शास्त्रों में महर्षियों ने लिखा है। इसके बाद वहाँ एक पवित्र पशु मारा गया। उसके रुधिर और सांस के वीच की खें 🎉 लेकर श्रीर उसे घी से लपेट कर राचसों ने राजा के मुँह पर रक्खा। यह सब करने के बाद गैन्ध ग्रीर मालाग्रों से रावग की लोश की भूषित कर ग्रीर तरह तरह के कपड़ों से हक कर वे, रोते हुए, उस

पर लावा वरसाने लगे। अब विभोपण ने उसे चिता पर रखकर विधिपूर्वक आगदी। फिर खुद नहा कर गीले कपड़े पहने हुए कुशसहित तिल-मिश्रित जला-अलि रावण को दी। अब वे बार बार राचिसयों की समभा कर कहने लगे—"तुम सब नगर की जाग्रे।" सब सियाँ नगर की चली गई। उनके चले जाने पर राचसेन्द्र विभीपण राम के पास आ चुपचाप खड़े हो गये। रामचन्द्र भी शत्रु की मार कर सेना, सुग्रीव और लह्मण सहित बड़े प्रसन्न हुए।

## दोहा।

रघुपति त्यागो चाप शर, सुरपति-कत्रच विशाल । शत्रुनाश ते रोप तजि, सौम्य भये तेहि काल ॥

# ११४वाँ सर्ग।

े विभीपण् का ग्रमिषेक ग्रौर सीता के पास विजय का सन्देश भेजना।

दानव अपने अपने विमानां पर चढ़कर युद्ध को कथा कहते और आनिन्दत होते हुए अपने अपने घर के। गये। भयङ्कर रावण का मारा जाना, राम का पराक्रम, वानरों का युद्ध, सुत्रीव की मन्त्रणा, हनुमान और लक्ष्मण का प्रेम तथा पराक्रम, सीता का पाति- अत्य और हनुमान की वीरता—इन सब की बड़ाई करते हुए देवता आदि गये। फिर रामचन्द्र ने इन्द्र म्युद्धित्य और प्रदीप्त रथ छोड़ दिया। उन्होंने मातिल से प्रशंसापूर्वक कहा—''अब आप यह रथ ले जाड़ए।'' राम की आज्ञा पाकर वह रथ लेकर आकाश में उड़ गया। उसके चले जाने पर रामचन्द्रजी प्रसन्न हो सुन्नीव को गले से लगा कर मिले। लक्षमण ने

महाराज की प्रणाम किया। सब वानर बाह वाह करने लगे। फिर महाराज सेना के ठहरने की जगह जाकर लच्मण से बेलि — "हे सीम्य ! विभीपण की लङ्का का राजतिलक दे।। क्योंकि यह प्रेमी, भक्त, श्रीर पूर्वोपकारी है। मेरा यह बढ़ा भारी मनोरश है कि मैं रावण के छोटे भाई विभीषण को लङ्का में श्रमिपिक (राजचिह्नों के साथ ) देखूँ।" प्रभु की श्राज्ञा पाते ही लुस्मण ने प्रसन्न हो हाथ में सोने के घड़े लिये। उन्हें श्रेष्ठ बानरेां की देकर कहा कि समुद्र का जल ले श्राग्रे।। लक्ष्मण के मुँह से निकलते ही उन्होंने शीव जल लाकर रख दिया। उनमें से एक घडा ले विभीषण की सिंहासन पर वैठाया धीर वहाँ सित्रों को इकट्टा कर लक्ष्मण ने लङ्का के राज्य का विधिपूर्वक ग्रिभिपेक कर दिया। उस समय उसके सब मन्त्री श्रीर भक्त वड़े प्रसन्न हुए। देवर्षि, बानर श्रीर राचस सब प्रसन्न हो रामचन्द्र की स्तुति करते लगे । विभीषण का श्रिभषेक होने पर रामचन्द्र बहुत ही प्रसन्न हुए। राम के दिये हुए लङ्का के राज्य को पाकर श्रीर अपनी प्रजा को समभाकर विभी-पण राम के पास आये। नगर के रहनेवाले बहुत प्रसन्न हो दही, अचत, लड्डू, लावा और फूल लं विभीषण के पास आये। उन्होंने राचसेन्द्र की भेंट दी। विभीषण ने उन मङ्गल रूप भेंट की चीज़ों की महाराज रामचंन्द्र ग्रीर लह्मण के ग्रागे निवेदन कर दिया। प्रभु ने विभीषण को कृतार्थ ग्रीर समृद्धार्थ देख उन्होंके सन्तोष के लिए वे चीज़ें प्रह्मा कीं। उस समय पास में हाथ जीड़े खड़े हुए हुनुमान् को देख कर श्रीरामचन्द्रजी बेाले — हे सौम्य ! महाराज विभीषंग की राय लेकर तुम लङ्का को जाश्रो, श्रीर सीता को मेरे जीतने का सन्देश तथा लच्मगा भ्रीर सुमीव सहित मेरा कुशल एवं रावण का मारा जाना सुनाष्ट्रो। यह सब सुनकर वैदेही जो कुछ कहे वह तुम मुक्तसे आकर कहे।

# ११५ वाँ सर्ग।

हनुमान् का सीता के पास जाकर प्रभु का सन्देश सुनाना श्रीर उनका सन्देश सुन कर राघव के पास श्राना ।

प्रभु रामचन्द्रजी की शाज्ञा पाकर राचिसें।
से प्रशंसित हनुमान लङ्का की गये। वहाँ विभीपण
की राय लेकर वे वृत्तवाटिका में घुस गये। रीति से
वहाँ जाकर वे सीता के पास पहुँचे। एक वार
देखने के कारण सीता तो उनकी जानती ही थीं।
हनुमान ने जाकर देखा कि सीताजी स्नान ग्रादि न
करने से मैली कुचैली ग्रीर डरी हुई, रोहिणी के दुल्य,
हैं; वे पेड़ के तले राचिसयों से घिरी हुई ग्रानन्दरिहत ग्रीर श्रप्रसन्न वैठी हैं। उन्हें देखते ही हनुमान्
ने पास जाकर शान्तिपूर्वक भुक्त कर प्रणाम किया।
सीताजी ने उनकी श्राते देख याद कर लिया कि ये वही
हनुमान हैं। वे मन में प्रसन्न हो चुपचाप वैठी रहीं।

उस समय सीताजी का प्रसन्न-मुख देख कर हतुमान् संदेशा सुनाने लगे। उन्होंने कहा—''हे सीते! रामचन्द्र, लचमण श्रीर सुग्रीन सकुशल हैं। शत्रु को मार महाराज कुतार्थ ही गंथे। उन्होंने तुम्हारे पास कुशल-संवाद कहने के लिए सुभी मेजा है। हे देवि! विभीषण की सहायता से प्रभु ने, बानरें। को साथ ले, रावण की मार गिराया। लच्मण ने भी महाराज की सहायता की। हे देवि! तुम्हारे पास में यह प्रिय संदेशा लेकर श्राया हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। बड़ो खुशी की वात है कि तुम श्रव तक जीती हो। श्रव हमारे विजय की ख़शी मनाश्री।" इतना कहकर कि श्रवने कृतार्थ श्रन्तरातमा से फिर वेलि—हे धर्मज़े! तुम्हारे ही प्रभाव से राघव ने यह विजय पाया है, इसलिए तुम श्रव दुःख त्याग कर स्वस्थ हो जाश्री। हे सीते! प्रभु ने कहा है कि रावण-रूप शत्रु की मैंने मार डाला श्रार लङ्का की श्रपनं वश में कर लिया। तुम्हारे शत्रु की जीतने के लिए ही मैंने सोना छोड़ दिया श्रीर समुद्र में पुल वाँध कर प्रतिज्ञा पूर्ण की। श्रभी तक तुम रावण के घर में हो, इसलिए घवराश्री मत। क्योंकि लङ्का का सव ऐश्वर्य विभीपण के हाथ श्रा गया। इससे श्रव तुम निश्चन्त हो जाश्रो श्रीर समभो कि श्रपने ही घर में हो। विभीपण हप्पूर्वक तुम्हारे दर्शन के लिए श्राना चाहते हैं।

कपि की बातें सुनकर सीता देवी इतनी प्रसन्न हुई कि कुछ भी न बोल सर्को। उनके कुछ भी उत्तर न देते देख वायुपुत्र फिर कहने लगे-''हे देवि! तुम क्या सोचती हो ? मेरी वात का कुछ भी उत्तर नहीं देतीं।" श्रव दुवारा कहने पर श्रत्यन्त प्रसन्न हो प्रेम की गृहद वाणी से जानकी वोलीं-''हे वानरें। में श्रेष्ट ! पति के विजय का समाचार सुनकर में ख़ुशी के मारे घोड़ो देर चुप श्रव में वहुत सोच रही हूँ कि यह हो गई थीं। मङ्गल-संवाद सुनाने के लिए तुम्हें क्या पारितापिक दूँ। तुम्हें देने के याग्य मुक्ते कुछ भी दिखाई ने देता। मैं पृथ्वी के सब पदार्थी पर दृष्टि डालती हूँ, पर कोई भी चीज़ यह प्रिय समाचार सुनाने के लिए तुमको देने योग्य नहीं सूमती ! हिरण्य या सोना, भयवा तरह तरह के रत् या तीनों लोकों

के राज्य में भी इस विषय की योग्यता नहीं।" यह सुनकर इनुमान्जी प्रसन्न हुए; वे हाथ जीड़े बीले-''हे पति के प्रिय और हित में तत्पर ! हे पति का 🏎 विजय चाहनेवाली सीताजी ! इस तरह के मनेाहर वचन कहना तुम्हीं जानती हो। हे देवि ! तुम्हारे ये सारयुक्त, स्निग्ध श्रीर प्रेमभरे वचन तरह तरह के रज़ों से ही नहीं वित्क देवराज्य से भी अधिक हैं। उनके सुनने श्रीर उनका मतलव समम लेने ही से मुभ्रे खर्ग का राज्य छादि मिल चुका। क्योंकि मैं शत्रु के मारनेवाले ग्रींर विजयी श्रीराघव को शान्तचित्त देखता हूँ। " सीताजी फिर मधुर वाणी से कहने लगीं-''हे किपयों में श्रेष्ठ ! वहत लचणोंवाले, माधुर्य गुण से भूषित श्रीर श्रष्टांगक्ष बुद्धि से पूर्ण वचन कहना तुम्हारा ही काम है। ्रे रहे वायु के पुत्र ! तुम बड़े धार्मिक ग्रीर स्तुति करने योग्य हो । वल-वीर्थ, शास्त्र, सत्त्व, पराक्रम, उदा-रता, तेज, चमा, धेर्य, श्विरता, ध्रीर नम्रता-ये सव गुण तथा इनके सिवा श्रीर भी वहुत से गुण तुम्हीं में श्रच्छे पाये जाते हैं।" यह सुनकर हनुमान्जी फिर हाथ जोड़ कर वेलि-- हे देवि! अगर तुम श्राज्ञा दे। तो मैं इन राच्च सियां की, जी पहले तुमकी बाटती बपटती थीं, मारूँ। हा ! ये बुरे रूपवाली, बुरे आवरणवाली, कर श्रीर टेढ़ी मेढ़ी शाँखेंवाली राचसियाँ दुखी, पतित्रता ग्रीर अशोक वाटिका में बैठी हुई तुमसे क्या क्या न कहती होंगी ? मेरे 🏸 र्स्नामने की बात है, एक बार रावण की आज्ञा से

इन्होंने कैसी कड़ी कड़ी बातें सुनाई थीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन विकराल राचिसयों की अनेक तरह से मारूँ। तुम सुभको वर दो तो मैं इन्हें घूँसों, थपड़ों, भुजाओं और घुटनों से मारना चाहता हूँ। दांतों से मैं इनके नाक-कान काटना तथा वालों की नीचना और इन्हें पछाड़ कर मारना चाहता हूँ। क्योंकि इन्होंने तुम्हारे साथ बुरा वर्ताव किया था। मैं इन्हें अनेक तरह की चीटों से मारना चाहता हूँ।

हनुमान की बातें सुनकर दोना श्रीर दीनें। पर दया करनेवाली देवी श्रीजानकी कुछ सोच विचार कर किप से धर्म की बातें कहने लगीं। उन्होंने कहा-"हे बानरों में उत्तम ! ये दासियाँ राजा के सहारे रहतीं, दूसरे की आज्ञा से काम करतीं और दूसरे के शासन के अधीन हैं। भला इन पर कैंान क्रोध करना चाहेगा ? मैं अपने भाग्य के दोषों श्रीर पूर्व-कृत कर्मों के द्वारा ये सब दुख पाती श्रीर ग्रपना ही किया भाग रही हूँ। हे महाभुज ! तुम ऐसी बुात मत कहो; क्योंकि यह दैवी गति है। मुभे ऐसी दशा में पड़ कर यही भीगना बदा था — इसी बात पर निश्चय करना चाहिए। मैं दुर्वल श्रीर दीनरूप में रावण की दासियों की जो डाँट उपट सहती थी सो अपने मन मैं यही सममती थी कि ये राजा की श्राज्ञा से मुक्तसे ऐसा वर्त्ताव करती हैं। उसके मारे जाने पर श्रवं ये मुक्ते नहीं धमकातीं, इसलिए यही समभाना चाहिए कि उस समय इनका कुछ भी कुसूर न था। हे कर्षे ! पुराग्त में अ एक जगह एक

<sup>.</sup> श सुनने की चाह, सुनना, ग्रहण करना, घारण कर लेना, उसमें तर्कवितर्क करना, उसका शोधन श्रीर ठीक ठीक समभ जाना, श्रीर उसमें से मतलब निकाल लेना— ये बुद्धि के श्राठ श्रङ्ग हैं।

<sup>ै</sup> किसी जङ्गल में बाघ के दर से एक व्याध बुच पर-चढ़ गया; परन्तु उसी बुच पर एक रीख़ पहले से ही बैठा हुआ था। पेड़ के नीचे से बाघ ने रीख़ से कहा कि हम-तुम

भालु ने ज्यात्र से धर्म की वंड़ी अच्छी बात कही है। वह मैं तुम से कहती हूँ; सुना। दूसरा व्यक्ति श्रीर किसी के पाप कमीं की प्रहण नहीं करता। दूसरों के बुरे काम देखकर वैसा ही वर्ताव न करना चाहिए; बल्कि अपने धर्माचरण की रचा करनी चाहिए। क्योंकि धर्मावरण करना ही सज्जनों का भूषण है। कोई चाहे पापी ही, या धर्मात्मा ही स्रथवा मारनं को योग्य हो।; परन्तु अच्छे मनुष्यों की उस पर दया ही करनी उचित है। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो ग्रपराध न करता हो। कुछ न कुछ ग्रपराध सभी से बन पडता है। कहाँ तक कहा जाय। हमारी समभ में जो जीवहिंसा करके विहार करते हैं, कूर हैं, पापाचारी धीर पाप कर रहे हैं, उनका भी अनिष्ट करना ठीक नहीं।" यह सुनकर वायुपुत्र वे। ले-''हे देवि ! तुम में सब गुण भरे हुए हैं। तुम श्रीरामचन्द्रजी की स्त्री हो। भला ऐसा क्यों न कहोगी ? तुमको ऐसा कहना उचित ही हैं। अब जो मुभा से कहा वह मैं महाराज से निवेदन कर दूँ।" वैदेही ने कहा-- ''मैं ग्रपने मत्तवत्सल पति को देखना चाहती हूँ।" यह सुन कर कपि वेाले-"हे

प्क ही जाति के हैं—जङ्गली जीव हैं। श्रीर यह मनुष्य— शिकारी—जैसा हमारा शत्रु है वैसाही तुम्हारा भी है। इस-लिए इसे नीचे पटक दें।। इसी में हम दोनों का कल्याशा है। इस पर रीछ ने कहा कि यह श्रपने स्थान पर बैठा है। इसे पटकने से पाप होगा। यह कहकर जब वह सो गया तब बाध ने शिकारी से कहा कि रीछ की पटक कर बेखटके हो जाश्रे। मैं इसे पाकर चला बाजँगा। शिकारी ने दगा की। ज्योंही उसने रीछ की धका दिया खोंही वह श्रभ्यासवश दूसरी शाखा के सहारे जा उटा। इस पर बाध ने रीछ से कहा कि इस दगाबाज़ शिकारी की श्रव भी नीचे गिरा दे। पर रीछ ने उसकी बात न मानी। उसने कहा, यह दगावाज़ श्रीर श्रपराधी भले ही हो, पर में इसके तेरे हवाले न करूँगा। देवि! लच्मण श्रीर मित्रों के साथ, उन चन्द्र सदश मुखवाले श्रीर इतशतु श्रीराम की तुम श्राज ही देखेगी जैसे इन्द्राणी इन्द्र की देखती हैं। "यह कह कर इतुमान्जी रामचन्द्रजी के पास जाने के कि

#### सोरठा ।

वायुतनय मित-थीर, सीता कर संदेश सव। कह्यो भ्राइ कपि-वीर, श्रीरघुपति, रणवाँकुरहिं॥

## ११६ वाँ सर्ग ।

महाराज के पास सीता का श्राना ।

त्रात्र हतुमान्जी अशोक-त्राटिका से चल कर रामचन्द्रजी के पास श्रा गये श्रीर उन्हें प्रणाम कर बीले-"हे प्रभी! जिसके लिए यह काम ग्रुक किया गया ग्रीर सव कामों का जो फतोदय है, उस शोक-पीडित सीता का देखना श्राप को उचित है। क्योंकि शोक करती और ग्रांस वहाती हुई मैशिली विजय का संवाद सुन कर आप की देखना चाहती हैं। पुरानी पहचान के कारम उन्होंने मुभ से विश्वास-पूर्वक यही कहा कि "मैं पति की देखने की इच्छा करती हूँ। यह कह कर उन्होंने ग्राँखों में ग्राँसू भर लिये।" हनुमान की वातें सुन कर धर्म-धारियों सें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र-जी कुछ श्राँखों में श्राँसू भर कर सीचने लगे; फिर गर्म थ्रीर लम्बी साँस ले पृथ्वी की श्रीर देख कर पासही खड़े हुए विभीषण से वेलि—''अच्छे हेर्ड राग से सुशोभित, ग्रन्छे भूवाों से भूषित श्रीर सिर से स्नान की हुई सीता को जल्दी ले आओ। देर न करे। ।" महाराज का वचन सुनते ही विभी-पण बहुत जल्दी अन्त:पुर में गये। वहाँ उन्होंने

अपनी खियों से कहा तथा महाभागा सीता देनी को देख कर उनसे भी हाथ जोड़ ने नम्नता-पूर्वक ने ले— ''हे नैदेहि! तुम अपने श्रङ्गों में अच्छा अङ्गराग ्रिकरों। अच्छे आभूपण पहन कर सनारी पर चढ़ो। तुम्हारे पित तुमको देखना चाहते हैं।" विभीषण की बात सुन कर सीता देनी ने कहा—''हे विभीपण ! में विना ही स्नान किये, इसी अबस्था में, प्रभु को देखना चाहती हूँ।" इस पर विभीषण ने कहा—''जैसा तुम्हारे खामी ने कहा है नैसा ही तुम को करना चाहिए।" पित्रता श्रीर पित्रमक्ता जानकी ने कहा—बहुत अच्छा।

इसके वाद उन्होंने सिर से स्नान किया, श्रच्छे भूषणों धीर अच्छे अच्छे कपड़ों की पहना। इस प्रकार से सुशोभित सीता देवी को बहुत श्रच्छे कपड़े ं से लपेटी हुई पालकी में वैठा कर, श्रीररचा के लिए वहुत से राचस साथ ले, विभीपण उन्हें प्रभु के पास ले श्राये। पहलें से जान कर भी कुछ सोचते हुए राघव के पास जाकर श्रीर प्रणाम कर राचसराज हर्पपूर्वक वाले-'महाराज! जानकी देवी उपिथत हैं।" श्रव श्रीराघव सीता का श्राना सुन कर बड़े श्रसमंजस में पड़ गये। राचस के घर में सीता वहुत दिनों तक रही थीं, इस कारण उस समय उन्हें कुछ कोध, कुछ हर्षे ग्रीर कुछ कुछ दीनता है। गई। सवारी पर चढ़ी हुई सीता की देख कर वे कुछ सोचने लगे। फिर वे कुछ अप्रसन्नसे होकर वेलि-**५** राज्यसाधिप ! सदा मेरे विजय की चाहना में तत्पर वैदेही मेरे पास जल्दी आवे।" यह सुनते ही विभीपण ने वहाँ से सव लोगों की वहुत जल्दी इटा दिया । कंचुक श्रीर पगड़ियां पहने हुए राज्स द्याय में वेंत लिये श्रीर फॉफ वजाते हुए 'हट जाश्री,

इट जाग्री। कहते हुए चारों ग्रीर घूमने लगे। उन लोगों के कहते ही बानरों श्रीर भालुश्री के फुंड वहाँ से दूर हट गये। उनके हटते समय बड़ा कीलाहल हुआ मानों वायु के वेग से समुद्र का शब्द होता हो। रामचन्द्रजी उन सव का हटाया जाना देख, कुछ कोध-पूर्वक विभीषण की ग्रीर देख कर बेाले-''विना मुक्त से पूछे इन लोगों को तुम क्यों कष्ट दे रहे हो! यह हुल्लड़ मिटाग्रो, क्योंकि ये तो सब मेरे खजन ही हैं। स्त्रियों के लिए न घर, न परदा, न अटारी, न तिरस्करणी (चिक ग्रादि) ग्रीर न इस तरह का राजसत्कार ग्राड़ करनेवाला है जैसा कि तुम कर रहे हो। उनका परदा ते। एक मात्र पातित्रत धर्म ही है। विपत्तिकाल, पीड़ा, युद्ध, खयंवर, यज्ञ श्रीर विवाह में खियों का दर्शन दूषित नहीं है। ऐसे समयों में उन्हें परदे में रखना ज़रूरी नहीं। यह सीता विपत्ति ग्रीर महादुःख में है, इसलिए इसे देखने में कुछ बुराई नहीं है, विशेष कर मेरे पास । इस-लिए सीता पालकी छोड़ कर मेरे पास पैदल श्रावे। ये सब बानर और भालू देखते रहें, कोई चिन्ता नहीं। " महाराज की ये वातें सुन कर विभीषण मन में कुछ चिन्ता करते हुए नम्रतापूर्वक सीता की प्रभु के पास ले भ्राये भ्रीर खड़ा कर दिया। उस तरह की प्रभु की वातें सुन कर लहमण, सुप्रीव श्रीर हतुमान् भी बड़े दुखी हुए। जब महाराज सीता की ग्रेार दंखनं लगे तव उनकी कठोर चेष्टा दंख कर लच्मा श्रादि ने जाना कि प्रभु सीता पर श्रप्रसंत्र हैं। उस समय सीता देवी लजा से अपने ही अङ्गों में मानें। घुसी जाती थीं। सीता देवी के पीछे पीछे विभीपण जा रहे थे। सीताजी, लोगों के सामने लज्जा के मारं ग्रापना मुँह ढाँपे, पति के पास पहुँच कर 'श्रार्थ- पुत्र, ब्रार्थपुत्र' कहती हुई रोने लगीं। वे विस्मय, हर्ष ग्रीर स्नेह से पति के चन्द्रमुख की देखने लगीं। दोहा।

सीता मन दुख दूर किय, रामचन्द्र मुख देखि। निर्मेल शशिसम मुख भयो, उदित पूर्ण शशि पेखि॥

११७ वाँ सर्ग ।

सोकनिन्दा के डर से श्रीरामचन्द्रजी का कठोर वचन कह कर जानकी को त्यागना।

नम्र होकर सामने खड़ी श्रीसीता देवी की देख कर महाराज अपने मन का अभिप्राय कहने लगे-हे भद्रे ! शत्रु की जीत कर मैंने तुक्ते जीत लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जे। करना उचित या वह मैंने किया। मैं डाह से छूट गया । अपमान की मैंने था वहाया। अनादर श्रीर शत्रु का एक ही साध नष्ट कर दिया। आज मेरा पेंहिप देखा गया थ्रीर मेरा श्रम सफल हुआ। आज में अपनी प्रतिहा से पार हुआ श्रीर खतन्त्र हो गया। चश्चल चित्त-.वाले राचस रावण ने जा तुम्ते श्रकेली पाकर दर लिया था उस दैव-दोप का मैंने जीत लिया। जा मनुष्य अपना अनादर अपने तेज के द्वारा दूर नहीं करता उसका वड़ा पुरुपार्थ किस काम का ? ऐसा मनुष्य बड़ा मूर्छ माना जाता है। हनुमान् नं समुद्र लाँच कर लङ्का की तहस नहस किया। उसके चे काम सफल श्रीर स्तुति करने के योग्य हुए। युद्ध में पराक्रम करने थ्रीर हित की सलाह दंनेवाले सेना-सहित सुप्रोव का भी परिश्रम सफल होगया। वीर विभीषण का भी परिश्रम सफल हुआ। वह अपने भाई का साथ छोड़ कर मेरी शरण में श्राया था। सीता के नेत्र ग्राभी तक हरियों की तरह

प्रकृष्टित थे। पर राम की इस तरह की वार्ते सन कर अव अाँखों में श्रांसू भर आये। उस समय राम-चन्द्रजी हृदयप्रिया सीता की दंख ता रहे थे, परन्त लोकापवाद कं हर से उनका हृदय दें। दुकड़े हुन्ना जाता था। निन्दा का विचार करते ही महाराज की ऐसा कोध हुआ जैसे कियों की आहुति पाकर आग जलने लगती है । उस समय महाराज टेढ़ी भींहें और तिरछी श्रांखें करके वानरों तथा राचमों को सुनात हुए सीता से बोलं—दंखा, मनुष्य की श्रपना श्रप-मान दूर करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वह र्सने रावण का मार कर कर दिया। उस अनाहर की मैंने इस तरह जीत लिया जिस तरह भगवान श्रगस्य नं श्रपने तपात्रल से दिल्ला दिशा की जीत लिया था। वह दिशा प्राणिमात्र के लिए जीतने येग्य न थी। तुमकी जान लेना चाहिए कि इन सुहदें। के पराक्रम से में संवाम के परिव्रम से पार हो गया: पर यह सब काम मैंने कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने कंवन प्रपनी मर्यादा की रत्ता की धार चारों श्रीर से होनेवाली निन्दा की रोका। मैंने अपनं विख्यात वंश की भ्रष्ठतिष्ठा थे। बहाई। तुम भपने चरित्र में --पातित्रज्ञ में, स्त्री-धर्म में --सन्देह युक्त पाई जाती हो । तुम यग्रपि मेरे पास खड़ी हो तथापि. श्रांख के रागी की दिये की नाई, सुके श्रमहा हो। हे जानिक ! में तुम्हें साहा देता हूँ कि यं दसों दिशायं तुम्हारे लिए खुली पड़ी हैं। तुम जहाँ चाही जिली जाग्री। मुभ्ते तुमसे छुट काम नहीं। क्योंकि ऐसा कीन कुलीन झार तेजसी मनुष्य होगा जा दूसरे के घर में रही हुई स्रो की, लोभ के कारण, प्रहण कर लेगा ? देखा, रावण ने तुमकी भपनी गोद में वैठाया श्रीर तुन्हें कुदृष्टि से

देखां। इस कारण, इतने वड़े जिल में उत्पन्न होकर भला में अब किस तरह तुम्हें प्रहण कर लूँ ? जिस यश के लिए मैंने तुमको जीता उसका लाभ मुमें कोगया। अब तुमसे मुमें कुछ प्रयोजन नहीं। अब तुम चाहे जहाँ चली जाओ। हे भड़े! मैंने यह सब बात तुमको सुना दी। जो दूसरी जगह जाने की तुम्हारी इच्छा न हो ते। यहीं लच्मण, अथवा भरत या शत्रुच या सुप्रीव किंवा विभीषण के पास रहे।। अभिप्राय यह कि तुमकी जिसमें सुख जान पड़े वैसा करे।। रावण वड़ा दुष्ट था। वह अपने घर में तुम्हारे दिव्य और मनोरम रूप की देखकर कभी न माना होगा।

## दोहा ।

पति को ऐसे कहु वचन, सुनि श्रति काँपी सीय।
्रिजिमि गजेन्द्र की कपट तें, तक मञ्जरि कमनीय।।

# ११८वाँ सर्ग।

सीता का ग्रानि में प्रतेश करना।

गुम के मुँह से कोध-भरे कठोर वचन सुनकर
सीता वड़ी दुसी हुई। उन्होंने ऐसी श्रिप्रय बातें कभी
त सुनी थीं, सो भी वानरों श्रीर राचसों के सामने।
इसिलए उनका कहना श्रीर भी वज्रपात के समान
हुआ। रामचन्द्र का कथन सुनतेही सीता तो मारे
लजा के नीचे की मुँह करके डर गई। उन्हें ऐसी
ग्लानि हुई कि मारे संकोच के मानों वे अपने
जन्हें श्रत्यन्त पीड़ित कर दिया था। श्राँ सुश्रों से
भरे हुए अपने मुँह को पाँडती हुई सीता गद्रद
वाणी से धीरे धीरे अपने पित से कहने लगीं—
हे वीर! श्राप मुकसे ऐसी अनुचित श्रीर कानों

को दुख पहुँचानेवाली कठोर वात इस तरह क्यों कहते हैं जैसे कोई चुद्र मतुष्य अपनी चुद्र स्त्री से कहै। ग्राप जैसा समभते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मुक्त पर विश्वास की जिए। मैं अपने चरित्र के विषय में शपथ खाकर कहती हूँ। दूसरी खियाँ की चाल ग्रीर व्यवहार देखकर ग्राप जी स्त्री-जाति मात्र पर शङ्का करते हैं, साे ठीक नहीं। इस विचार काे भ्राप अपने दिल से निकाल दीजिए। यदि भ्राप कभी मेरी परीचा ले चुके हैं ते। ऐसा गन्दा ख़याल श्रापको ज़रूर दूर कर देना चाहिए। विवश होते पर सुभतसे दूसरे मनुष्य के अङ्गंका स्पर्श हुआ। उसमें मेरा कुछ भी वश न था। अपराधी केवल दैव है। सेरे अधीन जो मेरा मन है वह तो आपही में लगा रहता है। क्या करूँ, केवल मेरे अङ्ग परा-धीन होगये। उसमें मेरा कुछ भी वश न या। हे मानद ! इतने दिनों तक मैं आपके साथ रही, फिर भी यदि स्रापने मुक्तेन जान पाया ता मैं वृथा मारी गई । यदि ग्रापकी छोड़ना ही था ते। जब हतुमान् को आपने मेरे पास भेजा या उसी, समय मुभे त्याग देते। यदि मैं उस समय त्याग का हाल जान जाती तो इस वानर के सामने ही, वह वचन सुनते ही, अपने प्राण छोड़ देती। ऐसा करने से आपकी व्यर्थ इतना कष्ट ते। न सहना पड़ता । अपने प्रार्थो को सन्देह में क्यों डालना पड़ता ? इन मित्रों की व्यर्थ क्लेश क्यों देना पड़ता? हे राजसिंह! आपने तो सिर्फ़ कोघ के वश में होकर स्रोछे मनुष्य की तरह, केवल सामान्य स्नी-जाति का धर्म मान लिया। सीता जनक की लड़की है, इस विचार से आपने नं तो मेरी पृथ्वी से उत्पत्ति की ग्रीर ग्रीर न मेरे चरित्र की ग्रीर ही ध्यान दिया। बाल्यावस्था में ग्रापने मेरा पाणिप्रहण किया, वह भी आपके लिए प्रमाण न हुआ। मेरी भक्ति श्रीर मेरे शील की कुछ भी न समक्त कर आपने पीठ पीछे डाल दिया।

इस प्रकार कहती श्रीर रोती-चिल्लाती, श्रांसू बहाती तथा गद्रद होकर गिड़गिड़ाती हुई सीता देवी दीन और शोक में पड़े हुए लच्मण से वेाली -- ''हे सौमित्रे ! मेरे लिए तुम चिता वना दे। वही इस दु: ख की श्रीषध है। मैं मिथ्या अपवाद से मारी गई। भ्रव मुक्ते जीने का उत्साह नहीं। मेरे गुणों से अप्र-सन्न होकर पति ने लोगों के सामने मेरा त्याग कर दिया। इसिलए उचित गति यही है कि मैं ग्राग में प्रवेश करूँ।" गिड़गिड़ाती हुई सीता देवी की ये वातें सुनकर क्रोध में होकर श्रीलच्मण रामचन्द्रजी की ग्रीर देखने लगे। उन्होंने उनके ग्राकार से जान लिया कि वे भी ऐसाही चाहते हैं। अतएव लदमण ने चिता वनाकर तैयार कर दी। उस समय राम-चन्द्रजी का कालान्तक यम के तुल्य चेहरा देखकर किसी मित्र की यह हिम्मत न हुई कि महाराज की मनावे या उनसे कुछ कहे। यहाँ तक कि उनकी ग्रीर कोई नज़र उठाकर देख भी न सकता था। नीचे की श्रोर मुँह किये हुए प्रभु की प्रदक्तिणा कर सीता देवी प्रदोप्त आग के सामने गई । वे देवताओं श्रीर ब्राह्मणों की प्रणाम कर हाथ जीड़े हुए बीलीं--"जिस तरह मेरा मन राघव से कभी श्रलग नहीं होता उसी तरह यह लोकसाची श्रमि चारों श्रीर से मेरी रत्ता करे। कर्म, वाणी और मन से यदि मैं सर्व-धर्मे राधव को छोड़ दूसरे की न जानती होऊँ तो यह अग्नि मेरी.रचा करे।" इतना कह ग्रीर अग्नि की प्रदिचिया कर महारानी उस प्रज्वित अपि में बेखटके बैठ गई। वहाँ बालक, बुड्ढे स्रादि बहुत

से लोग इकट्टे थे। उन सब ने देखा कि सीता देवी यहिंग में प्रवेश कर गई। सोने के समान कान्ति-वाली थीर सोने के भूपणों से भूषित वह देवी सबके सामने श्रिप्त में प्रविष्ट होगई। सोने की वेदी जैसी-सीता देवी को प्राधि-मात्र ने श्रीन में प्रवेश करते देखा। तीनों लोकों ने देखा कि घी की पृर्ण श्राहुति की नाई सीता देवी, श्राग में गिर पड़ीं। श्रनेक मन्त्रों के द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ की वसीर्धारा की नाई सीता देवी को जब खियों ने श्राग में गिरते देखा तब वे सब हाहा-कार करने थीर चिछाने लगीं। देवता जिस प्रकार शाप से नरक में गिरें उसी तरह सीता को श्रीन में जाते देवता, गन्धर्व श्रीर दानव लोगों ने देखा।

## दोहा।

अद्भुत कीलाहल भयो, तेहि छन हाहाकार। राचस कपिकृत लखि तहाँ, सीतहि अग्नि मँभार।)

## ११६ वाँ सर्ग । देवताओं का त्याकर रामचन्द्र की स्तुति करना ।

मुत्र लोगों की तरह तरह की वावें सुन राम-चन्द्र बहुत उदास हो गये। वे घ्राँखों में घ्राँसू भर कर कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचने लगे। इतने ही में राजा कुवेर, पितरों की साथ लिये हुए यम, इन्द्र, वरुण, वैल पर सवार तीन घ्राँखोंवाले श्रीमहादेव, घ्रीर सब संसार की रचनेवाले ब्रह्मा—ये सब सूर्य के समान विमानों पर चढ़ कर लङ्का में घ्रांक्य श्रीराघव के पास उपस्थित हुए। उन सब देवता श्री को देख मनुष्यशरीरधारी श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़ खड़े हो गये। भूषयों से ऋलङ्कृत देवता घ्रपनी घ्रपनी भुजा उठाकर वेलि—हे राघव ! ग्राप सव



श्रग्नि-परीचा ।

लोकों को रचनेवाले, श्रेष्ठ धीर ज्ञानियों में शिरो-मणि हैं। इतने बड़े सामर्थ्यवान् होकर भी प्रापने सीता को घरिन में क्यों जलने दिया ? हे देवताओं में श्रेष्ठ ! क्या घ्राप प्रपने को नहीं जानते ? घ्राप घाठों वसुग्रों के प्रजापित ऋतधामा नाम वसु हैं। घ्राप तीनों लोकों के घ्रादिकत्तां, स्वयं प्रभु, रहों में घ्राठवें रह, श्रीर साध्यों में पाँचवें हैं। महाराज ! घ्रिथिनीकुमार घ्रापके कान घीर चन्द्र तथा सूर्य आपके नेत्र हैं। प्राणियों के घ्रादि घीर घ्रन्त में घ्रापहीं देख पड़ते हैं। संसारी मनुष्य की तरह घ्राप वैदेहों का त्याग क्यों करते हैं ?

जब लोकपालां ने शीराघव से यह कहा तब वे वेलि-"मैं तो अपने की राजा दशरथ का पुत्र, मनुष्य द्वी, मानता हूँ। परन्तु जो मैं हूँ ख्रीर जहाँ से हूँ वह मुभ्ने श्रापही बतलाइए।" प्रभु के इतना कह चुकने पर ब्रह्माजी ने कहा - हे सत्यपराक्रमी, मेरी वात सुनो। श्राप नारायण देव श्रीमान चक्र-धारी प्रभु हैं। स्नाप एक श्रंगधारी बराह, भूत तथा भविष्य में दोनेवाले शत्रुश्रों की जीतनेवाजे हैं। भ्राप भ्रचय (नष्ट न होनेवाले) सत्य ब्रह्म हैं। भ्राप मध्य भ्रीर भ्रन्त में वर्तमान रहते हैं। भ्राप सब लोकों के परम धर्म रूप, विष्वकसेन (चारों श्रोर सेना वालें) चतुर्भुज, शाङ्ग धन्या धे।र हपीकेश हैं। ग्राप पुरुष, पुरुषोत्तम, ग्रजित, खड्गधारी, विष्णु, कृष्णु, भीर भ्रयाह वली हैं। श्राप सेनापति, गुविं के नेता (सर्वश्रेष्ठ) सत्य, बुद्धि, चमा, दम (ईन्द्रियनिप्रह), सृष्टिकर्ता ग्रीर संहार-कत्ती हैं। श्राप वामन, मधुसूदन, इन्द्र के कामीं की करनेवाले, महेन्द्र, पद्मनाभ श्रीर संप्राम के श्रन्तकारक हैं। श्रच्छे महर्पि भापको शरणागतवत्सल भीर शरण-

रूप कहते हैं। स्राप सहस्रशृङ्गधारी, वेदों के श्रात्मा, सी मस्तकवाले, श्रीर वृषभ रूप हैं। श्राप तीनों लोकों के ग्रादिकर्त्ता ग्रीर खयं प्रस् हैं। ग्राप सिद्धों ग्रीर साध्यों के भाश्रयभूत तथा पूर्व पुरुप हैं। श्राप यज्ञ, वपट्कार, ध्रोंकार ग्रीर परात्पर (सब से आगे) हैं। आपकी उत्पत्ति और लय का हाल कोई नहीं जानता कि आप कीन हैं। आप सब प्राणियों में, ब्राह्मगों में, गायों में, सब दिशाग्रों में, श्राकाश में, पर्वतों श्रीर नदियों में दिखाई देते हैं। स्राप श्रीमान् सहस्रचरण ( हज़ार पैर वाले ), शतमस्त्रक (सी सिर वाले ) श्रीर सहस्रनयन (हज़ार श्रांखोंवाज़े) हैं। स्राप भूतों स्रीर पर्वतों-सहित इस पृथ्वी को धारण करते हैं। अन्त में पृथ्वी के जल में आप महा-सर्परूप देख पड़ते हैं। हेराम ! श्राप देवता, गन्धर्व थीर दानवों सहित तीनों लोकों की घारण करते हैं। में ग्राप का हृदय, देवी सरस्तती जीम ग्रीर देवता श्रापके रोम (बाल ) हैं; श्रापके श्रङ्गों में त्राह्मणों की रचना है। श्राप का पलक मारना रात श्रीर पलक उठाना दिन है। वेद आप के संस्काररूप संसार की प्रवृत्ति भ्रीर निवृत्ति के जनानेवाले हैं। विना स्राप के यह (संसार) कुछ भी नहीं है। सब संसार भ्राप का शरण भ्रीर भ्राप की स्थिरता पृथ्वी है। हे श्रीवत्सलचगा ! भ्राग भ्राप का क्रोध ग्रीर चन्द्रमा ग्राप का प्रसाद है। पूर्व समय में तीन पैरों से तीनों लोकों पर आक्रमण आप ही ने किया था। स्रापही ने इन्द्र को राज्य पर बिठाया ग्रीर विल की कठारता-पूर्वक बाँधा। यह सीता देवी भगवती लहमी छीर छाप विष्णु, कृष्णं तथा प्रजापति देव हैं। रावण की मारने के लिए आपने मनुष्य का शरीर धारण किया। यह हमारा ही

काम था। इसे आपने पुरा कर दिया। हे राम!
रावण की आपने मारा। अन प्रसन्न हो कर स्वर्ग
को पथारिए अर्थात् यथेष्ट अपने परम धाम की
भूषित की जिए। हे देव! आप का नीर्थ अमोघ है,
और आप का पराक्रम कभी निष्फल नहीं होता।
हं रामचन्द्र! आपका दर्शन और आप की स्तुति
अमोघ है। जो मनुष्य आपकी भक्ति करेंगे वे भी
अमोघ होंगे। जा प्राणी पुराणपुरुषोत्तम आपके
निश्चल भक्त होंगे वे इस लोक में और परलोक में
भी अपना मनेरथ पायेंगे। यह ऋषि की कही हुई
दिव्य स्तुति प्राचीन इतिहास रूप है। जो लोग इसे
पढ़ेंगे उनका पराजय कभी न होगा।"

## १२० वॉसिंग! यस्ति का प्रकट होकर सीता को रा

त्र्यग्नि का प्रकट होकर सीता को रामचन्द्र की गोद में देना।

दुस तरह पितामह की वातें सुनकर वैदेही की।
गोद में लिये हुए अग्निदेव अपने रूप से प्रकट हुए।
वह चिता इधर उधर से फट गई। सीता देवी, तरुण सूर्य के समान सोनं के भूपणों से भूषित, लाल कपड़े पहने, काले और घुँघुराले वालों से शोमित, बहुत साफ, फूल और आभूषणों से अलंकृत तथा पहला ही रूप धारण किये हुए थीं। उन्हें अपि-देव ने रामचन्द्र की समर्पण कर दिया। अग्निदेव ने सीता देवी के विषय में कुछ कहना आरम्भ किया। क्योंकि वे लोकसाची हैं। उन्होंने कहा—हे राम! यह तुम्हारी जानकी देवी हैं। इनमें किसी तरह का पाप नहीं। ये वाणी, मन, बुद्धि, और आंखों के, द्वारा, धर्मशील आपको छोड़ कर दूसरे मनुष्य की श्रीर नहीं फिरीं। इनका चरित्र सब तरह शुद्ध

है। उस समय पराक्रम के ग्रहक्कारी राजस ने इनकी अकेली, दोन और तुमसे रहित पा कर हर लिया था। उस समय ये विवश थीं। उसने इनकी ले जाकर अन्तः पुर में रक्खा। परन्तु ये वेचारी ग्रापही में मन लगाये रहीं। ये आपही की परायण समभती थीं। उस समय भयक्कर और कूर बुद्धिवाली राजसियाँ इन्हें बहुत लोभ दिखलाती और धमकाती थीं। पर इनका चित्त आप ही में लगा हुआ था। राजस का ते। इन्हें कभी ध्यान भी न श्राता था। हे राधन ! शुद्धहृदया और पाप-रहिता इस देवी की आप प्रहण कीजिए। मैं आपकी ग्राहा देता हूं कि अब आप इससे कुछ भी न कहें।

अभिदेव की ये वार्ते सुन कर रामचन्द्रजी कुछ देर तक ध्यानावस्थित हो गये। फिर उनके नंत्र हर्ष से प्रमुखित हो गये। उन्होंने अग्निदेव से कहा-''ग्रापने जा कहा वह ठीक है। क्योंकि लोगों के पास सीता पवित्रता के ही योग्य है। पर उस समय मैंने इसे इसलिए प्रहण न किया कि यदि सीता की शुद्धता दिखलाये विना में इसे महण कर लेवा वे। लेग कहते कि 'देखे।, बहुत दिनों तक सीता रावण के घर में रही, फिर भी राम ने विना विचारे उसे प्रहण कर लिया। देखे। राम वड़े कामी श्रीर मूर्ख हैं। भैं तो जनकपुत्री की श्रनन्यचिता समभता हूँ। वह सुभ ही में अपना मन लगाने-वाली है। श्रनिन में प्रवेश करते समय मैंने उसे इसीलिए नहीं रोका जिसमें तीनी लोकी के विश्वास हो जाय । मैंने सत्यता का आश्रय लियारी जिस तरह समुद्र अपनी मर्यादा का कभी उलहुन नहीं कर सकता उसी तरह वड़े नेत्रोंवाली सीता का रावण किसी तरह अनादर नहीं कर सकता

या। क्योंकि इसकी रक्ता इसके तेज से होती है।

दुष्ट रावण की क्या सामर्थ्य थी जी इस पर हाथ

ढालता। क्योंकि प्रज्वलित श्रमि की ज्वाला की नाई

न्यह उसे प्राप्त करने के श्रयाग्य थी। यह पतिन्नता
सीता रावण के घर में किसी तरह से कादर होने के
योग्य भी न थी। क्योंकि यह मुक्ते छोड़ कर दूसरे

मनुष्य की नहीं जानती। सूर्य की प्रभा जैसे सूर्य से

श्रमित्र है वैसेही यह मुक्तसे श्रमित्र है। श्रव ता

यह तीनों लोकों के सामने श्रद्ध भी हो चुकी।

श्रव में इसको कैसे स्थाग सकता हूँ १ जिस तरह

वीर मनुष्य कीर्ति का स्थाग नहीं कर सकता वैसे

ही में भी इसे त्याग नहीं सकता। श्राप लोग लोक
नाध हैं। श्रापने हित की श्रीर प्रेम भरी बार्ते कही हैं,

इनका पालन मुक्ते श्रवश्य करना चाहिए।

देशहा ।

एहि विधि कहि करुणायतन, ऋत सिय धङ्गीकार। प्रभुहिं प्रशंसत देव सब, जय जय श्री श्रुतिसार॥

# १२१ वाँ सर्ग।

शिवकृत स्तुति, दशरथ का याना योर बहुत प्रसन्न होना।

इस तरह राम का कथन सुन कर श्रीशङ्कर धाले-"हे कमलनयन, महाबाहो, हे महावत्तः स्थल! श्रापनं यह काम बहुत श्रव्हा किया। यह बहुत ही श्रव्हा हुआ जा तीनां लेकों के दाकण श्रव्ध-फार रूप रावण के भय का श्रापनं मिटा दिया। ययोंकि वह बहुत बढ़ गया था। श्रव श्राप श्रयोध्या नाकर दीन भरत की धीरज वैधाहए। वहाँ जाकर यशिक्वां कीशस्या, कैंकेथी श्रीर लच्मण की माता सुमित्रा की देखिए। फिर राज्यासन पर बैठ कर

मित्रों की धानन्द दीजिए; इत्त्राकु-कुल के वंश का स्थापन कीजिए; अश्वमेध यज्ञ से देवताओं की तृप्त कर उत्तमोत्तम यश प्राप्त कीजिए श्रीर धन से बाह्यणों की तृप्त कर ध्रपने स्वर्गधाम की यात्रा की जिए । देखेा, ये तुम्हारे पिता राजा दशरथ विमान पर सवार हैं। ये मनुष्य-लोक में तुम्हारे वड़े थे। ये महायशस्त्री तुम्हारे द्वारा तर गये श्रीर इन्द्र-लोक में पहुँच गये हैं। लह्मण-सहित स्राप इन की प्रणाम करें।" महादेवजी के कहने पर महा-राज ने फ्रीर लच्मण ने पिता की प्रणाम किया। वे विमान में बैठे थे थीर श्रपनी देवलहमी से देवीप्य-मान तथा पवित्र कपड़े धारण किये हुए थे। उस समय विमान पर चढ़े हुए राजा दशरथ प्राणों से भी ध्रधिक प्यारे ध्रपने पुत्र को देख वड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रामचन्द्र की दोनों मुजाश्रों से उठा लिया। वे उन्हें गोदी में वैठाकर श्रीर गले से लगा कर वेलि-हे रामचन्द्र ! मैं सच सच कहता हूँ कि तुम्हारे विना मुफ्ते देवश्रेष्ठों के समान यह स्वर्ग भी प्रिय नहीं है। हे वेलिनेवालों में श्रेष्ठ ! तुम्हारे वनवास के लिए कैंकेयी ने जा जा वचन कहे थे वे मेरे हृदय में जमे हुए हैं। परन्तु श्राज लच्मण-सित तुमकी सकुशत देख कर में दु:ख से छूट गया। मेरा दु:ख उसी प्रकार स्रलग हो गया जैसे सूर्य कुहिरे से छूट जाता है। जिस तरह श्रप्टानक ने कहोल नामक श्रपने पिता को तारा था उसी तरह है सुपुत्र ! तुम ने मुक्ते तार दिया । भ्रब मैंने यह वात समभी है कि देवताओं ने रावण के वध के लिए तुमकी गूढ़ भाव से रक्खा था। तुम सा-चात्पुरुपोत्तम हो । हे राम ! जिस समय तुम वन से लीट कर घर जाग्रोगे श्रीर कौशल्या की मालून

होगा कि तुम शत्रुश्रों को जीत कर श्राये हों उस समय तुमको देखकर वह कृतार्थ हो जायगी। वे नगर-निवासी भी कृतार्थ होंगे जा देखेंगे कि तुम वन से लौट कर नगर में आ गये और राज्य पर श्रभिपिक्त हो गये। हे रामचन्द्र ! भरत वड़ा श्रनु-रक्त, बली, पवित्र श्रीर धर्माचरण में तत्पर है; उस-के साथ तुम्हारा मिलन मैं भी देखना चाहता हूँ। हे सौम्य! तुमने मेरी प्रीति के लिए चौदह वर्ष वन में काटे श्रीर सीता तथा लदमण के साथ दण्ड-कारण्य में निवास किया । श्रव तुम्हारा वनवास समाप्त हुआ श्रीर तुमने प्रतिज्ञा पूरी कर ली। तुमने रावण की मार कर देवताओं की संतुष्ट किया। तुमने यह बड़ा ही अच्छा काम किया। हे शत्रु-सूदन ! तुमने बड़ी प्रशंसा के येग्य यश पाया। अब तुम भाइयों-सहित राज्यासन पर वैठा और बड़ी आयु प्राप्त करे।।

श्रपने पिता के ये वचन सुनकर रामचन्द्रजी हाथ जोड़े बेले-''हे धर्मज्ञ! कैकेशी श्रीर भरत के ऊपर श्राप प्रसन्न हूजिए। श्रापने जो कैकेशी से कहा था कि पुत्र के साथ तुमें में छोड़ता हूँ; से। वह शाप न उसे स्पर्श करे श्रीर न उसके पुत्र के।।" राजा ने कहा—''ऐसाही होगा।" श्रव लहमण को गले से लगाकर राजा वोले-''हे धर्मज्ञ! तुम पृथ्वी पर बड़े धर्म, यश, स्वर्ग श्रीर उत्तम वड़ाई को पाप होगे। क्योंकि रामचन्द्र तुम से वहुत प्रसन्न हैं। हे सुमित्रानन्दन! राम की सेवा करा। क्योंकि ये सदा सब लंगों के हित में ही लगे रहते हैं। देखें, इन्द्र सहित तीनों लोक, सिद्ध श्रीर महर्षि सभी रामचन्द्र की वन्दना श्रीर पूजा करते हैं। ये प्रत्यक्त, श्रवर, ब्रह्म श्रीर देवों

के गुप्त हृदय हैं। इसलिए सीता सहित इनकी जो तुमने सेवा की से। धर्माचरण ग्रीर यश-लाम किया। "लच्मण से इतना कहकर हाथ जोड़े खड़ी हुई सीता से राजा मधुरता-पूर्वक धीरे से वेलि- "हे पुत्री! राम नं जो तुम्हारा त्याग किया था उस विषय में तुम ग्रपने मन में जुछ कोध न रखना। क्योंकि वे तुम्हारी मलाई ही चाहते हैं। उन्होंने वह काम तुम्हारी ग्रुद्धि के लिए किया था। हे पुत्रि! तुम्हारा चरित्र शुद्ध ग्रीर दुष्कर है। तुम्हारा खूब यश फेलेगा। पित की सेवा करने के लिए तुम्हों सिखलाऊँ ही क्या; परन्तु में इतना ज़कर कहूँगा कि तुम्हारे परमदेवता यही हैं। "महाराज दशरथ दोनों पुत्रों ग्रीर पुत्रवधू की इस तरह समभा कर विदा हुए ग्रीर विमान पर चढ़ कर इन्द्रलेक की चले गये।

# १२२वाँ सर्ग । रामचन्द्र के कहने से मरे श्रौर घायल बानरों को इन्द्र का जिलाना एवं श्रारोग्य करना ।

महाराज दशरथ के चले जाने पर देवराज इन्द्र वड़े प्रसन्न हो माथा-मनुष्य श्रीरामचन्द्र से वेले। श्रीराम हाथ जोड़ खड़े थे। इन्द्र ने कहा—''हे राधन, मनुष्यों को हम देवताओं का दर्शन मिलना अमेष (अप्राप्य) है। तुम्हारं मन में जो इच्छा हो से। कहो।' प्रसन्न हुए इन्द्र की वार्ते सुन कर महाराज नम्नतापूर्वक वेलि—हे देवराज! यदि आप मुक्तसे प्रसन्न हैं तो मैं जो कहता हूँ उसे सत्य की जिए। जो वानर मेरे लिए पराक्रम करके मर गये हैं वे सव जी उठें। मेरे लिए जो पुत्रों श्रीर ित्रयों से श्रलग हो गये हैं उन्हें में प्रसन्न देखना चाहता हूँ। ये सब पराक्रमी तथा श्रूर हैं, श्रीर मृत्यु की कुछ भी नहीं समभते। ये युद्ध में श्रूरता करते हुए मारे गये हैं। हे पुरन्दर, इन सबका जिला दीजिए। ये सब बड़े बीर श्रे। इन्होंने मृत्यु की कुछ भी परवान कर बड़ी बहादुरी की थी। ये श्राप की कृपा से ग्रुभ से श्रामिलें ता यड़ा श्रच्छा हो। में यही वर मांगता हूँ। हे मानद! पीड़ा से श्रीर घावों से रहित, बल तथा पीक्प से सम्पन्न बानरों श्रीर भालुश्रों की में देखना चाहता हूँ। में यह भी चाहता हूँ कि जहाँ ये बानर रहें वहीं दुर्भिच में भी मृल, फल श्रीर फूल होते रहें; उनके विना इन्हें फप्ट न मिलं। निदयां निर्मल प्रवाहों से बहती रहें।

राघव की वातें सुन कर इन्द्र प्रसन्न हो वेलि-"हं रघुवंशियों में श्रेष्ठ, प्यारे ! तुमने जो वर माँगा वह यहा भारी है। पर मैं दा बार कभी नहीं बोला (यानी एक बार मंजूर कर फिर इन्कार नहीं किया), इसलिए ऐसा ही होगा। एक बार मुँह से जो निकल गया सा निकल गया। वह श्रन्यथा नहीं हो सकता। जिन वानरीं श्रीर भालुश्रों के मुँह तथा भुजाएँ फट गई हैं श्रीर जिनको राचसों ने मार टाला है वे पीड़ा स्रीर घावां से रहित स्रीर वल तया पुरुवार्ध सं सम्वन्न हो होकर, सोकर छठे हुए प्राची की नाई, उठ खड़े होंगे । वे सब सुहद, बन्धु, उद्यो श्रीर अपने घर वालों के साथ वड़े श्रानन्द सं वहीं जाकर मिलेंगे। युच प्रकाल में भी फूली धीर फलों से लदे रहेंगे धीर नदियाँ जल से भरी रंहेंगी।" देवराज के इतना कहते ही सब बानर श्रीर भालू उठ कर खड़ें हो गये। उनके शरीरों में पीड़ा न थी थ्रीर घाव विस्कुल दिखाई न देते थे। वे सब ऐसे मालूम होते थे मानें अभी से कर उठे हैं। वहाँ जितने वानर मीजृद् थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो गया!

देवता लोग रामचन्द्र की सब तरह से परिपृगाँथे देखकर प्रसन्न हुए। वे बोले—''हे राजन्!
श्रव श्राप श्रयोध्या की जाइए; इन वानरीं की बिदा
कर दीजिए; श्रीर इस वेचारी, श्रनुरक्त, यशिखनी
जानकी की समभा दीजिए। श्राप के बिना शोक
तथा व्रत करनेवाले भरत, शत्रुव्न श्रीर सब माताश्रों
की श्राप वहाँ जाकर देखिए। श्राप अपना श्रमिषेक
करवा कर नगर-निवासियों को श्रीर मन्त्रियों की
प्रसन्न कीजिए।" इतना कह कर श्रीदेवराज इन्द्र,
देवताश्रों की साथ ले, विमान पर चढ़कर स्वर्ग की
पथारे श्रीर लक्ष्मण-सहित महाराज ने उन देवताश्रों
की प्रणाम कर सेना के टिकाने की श्राह्म दी।

### दोहा।

प्रभुभुज-पालित सेन सव, श्रित श्रीसहित विराज। जिमि विकास शोभित निशा, सहित निशाकरराज॥

# १२३ वॉं सर्ग ।

रनान ग्रादि करने के लिए रामचन्द्र से विभीषण की प्रार्थना।

ज्ञव वह रात वीत गई तब सबेरे महाराज के पास विभीपण आये। वे जय कह कर हाथ जोड़े हुए वे।ले-''हे राघव! ये शृङ्गार-कारिणी कमलनयनी स्त्रियाँ आई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सव महाराज के आड़ों की स्नान, अङ्गराग (ज्वटन), वस्त्र, आमूणण, चन्दन और माला आदि तरह तरह की चीज़ों

The state of the state of the state of

द्वारा सुशोमित करें।" विभीपण की प्रार्थना सुन कर प्रभु ने कहा-"भाई! सुप्रोव श्रादि वानरें से कहो। ये सब स्नान छादि प्रसाधन करें। मुभ्ते तो कैकेयो के धर्मात्मा पुत्र विना स्नान, कपड़ा ग्रीर श्राभूषण कुछ नहीं सुहाते। क्योंकि वह महाशाहु, सुख भोगने योग्य, सुकुमार श्रीर सत्यवक्ता है। मेरे बिना वह कप्ट पा रहा है। हाँ, तुम मेरी यात्रा का विचार करें। ; जिससे हम अयोध्या नगरी में जल्दी पहुँच सकें। क्योंकि वह मार्ग वड़ा दुर्गम है।" विभीपण ने कहा-"राजन्, मैं उस नगरी में भ्राप की जल्दी पहुँचा दूँगा। सुनिए, मेरे यहाँ एक पुष्पक विमान है। वह सूर्य के समान चम-कीला है। मेरा भाई रावण उसे कुवेर से छोन लाया था। मेरं भाई ने संप्राम करके कुवेर की जीत लिया था। वह विभान काम-गामी (जिधर जाने की इच्छा हो उधर ही चलनेवाला ) श्रीर दिव्य है। वह ग्राप के लिए यत्नपूर्वक रित्तत रक्खा है। उसका आकार मेघ के समान दिखाई देता है। उसके द्वारा ग्राप, विना ही कप्ट कें, अयोध्या में पहुँच जायँगे। हे प्रभो ! यदि मैं महाराज के प्रमु-प्रह के योग्य होऊँ, यदि मेरे गुणों की महाराज याद करते हैं। श्रीर यदि मेरे ऊपर महाराज का सीहाई है। ता श्राप यहाँ लहमण श्रीर सीता-सहित रह कर सब प्रकार की मेरी सेवा की श्रङ्गी-कार कीजिए। फिर यात्रा का विचार कीजिएगा। में तो किङ्कर हूँ। मैं आप से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ ग्राज्ञा नहीं देता।" यह सुन कर महाराज वानरें। श्रीर राचक्षें को सुनाते हुए वेलि-हे वीर ! मैं तुम्हारी उस बड़ी सहायता ही से पूजित हो चुका। इससे विशेष अनेक तरह की राय देने

श्रीर मित्रता से भी तुमनं मेरी वड़ी सेवा की । हे राचसेश्वर! इस समय में तुन्हारा कहना न मानृंगा। क्योंकि भरत को देखने के लिए मेरा सन बड़ी जल्दी कर रहा है। देखी, सुभी लीटाने केन्द्र लिए वह चित्रकृट तक ग्राया था। वह दाघ जोड़ सिर नवा कर प्रार्थना कर रहा था, परन्तु मैंने उसका कहना न माना । इसलिए उसे, कीशल्या की, सुमित्रा की, श्रीर कैंकेयी की देखने के लिए तथा गुरु लोगों की, गुरु को, मित्रों की, पुरवासियों श्रीर देशवासियों की देखने के लिए मेरा मन वडी जल्दी कर रहा है। अब सुक्ते आज्ञा दे।। मैं तुम से सत्कार पा चुका। हं मित्र ! बुरा मत माना। में तुम से प्रार्थना करता हूँ। मेरी वात मान ले। वह विमान मेंगा कर यहाँ खड़ा कर दें। अब में कृतकृत्य हो गया। ध्रव मेरा यहाँ रहना किस तरह ठीक हो सकता है ?

महाराज की वार्ते सुनंत ही विभीषण ने बहुत जल्दी वह विमान मँगवाया। वह विमान सोने से चित्रविचित्र वना हुन्ना था, पत्रे से उसकी वेदिका वनी हुई थी, श्रीर वह भीतरी काठिरयों से थिरा हुन्ना था। वह चारों श्रीर यांदी से प्रकाशमान था, सफेद सफेद पताकाशी श्रीर ध्वजाशों से सजा हुन्ना था, सबका सब काध्वनमय था श्रीर सुवर्ण मय अटारियों से सुशोभित था। वह सुवर्णमय कमलां से विचित्र, किङ्किणीजालों से मनोहर, श्रीर सुका तथा मिण्यों से वने हुए करोखों से देखने के येग्य था। मधुर खर से बजनेवाली घण्टियाँ वसमें चारी श्रीर लगी हुई थां। वह मेरु की चोटी के समान बड़ा था श्रीर विश्वकर्मा की तरह तरह की कारीगरी को सूचित करता था। वह चाँदी श्रीर मोतियों के

यहें बढ़े महलों से वहुत श्रच्छा लगता था। उसकी तल-भूमि रफटिक मिणयों से बनी हुई थी, श्रीर बैठने के लिए उसमें श्रच्छे श्रच्छे पत्रों के मश्च - विद्यमान थे। उसमें बढ़े बड़े कीमती विद्याने विद्ये हुए थे। तरह तरह के महाजनों से वह भरा हुआ था। उस पर काई आक्रमण न कर सकता था थीर चाल उसकी मन के समान (मनोजन) तेज़ थी। राधन की ऐसा विमान सींप फर विभीपण खड़े ही गये।

देशहा ।

श्रीप्रमु लिख तेहि यान की, श्रद्भुत कुधर विशाल । लहमण श्रम सेना सहित, विस्मित भे तेहि फाल ॥

## १२४वाँ सर्ग । सबको साथ लेकर रामचन्द्र का विमान पर चहना।

विमान की पास खड़ा कर विभीपण हाथ जीट कर महाराज से बीज कि प्रभी ! अब क्या भाक्षा है। उसे सुन कर महाराज कुछ देर तक सीच कर किर प्रेमपूर्वक बीज — हे विभीपण ! इन बानरों ने गुढ़ में बड़ा पीक्ष दिखलाया है इस-लिए इनकी तरह तरह के रहीं, धर्ना और कपड़ी से संबुष्ट की जिए। देखी, यह लक्क्षा प्रजित थी; इसे की ई भी जीत न सकता था। इन लोगों ने प्राणीं का भय छोड़ कर गुद्ध से मुँह न मी ड़ा श्रीर इसे जीत जिया। ये जीत कर छता घे हो गये। इस लिए भय धन श्रीर रहीं के दान से इनके कामी की मफल करो। तुम बड़े छतता हो। इससे ऐसा करे। जिम की दावा, संप्रह करनेवाला, दयाल श्रीर जिते- न्द्रिय समभते हैं। इसीसे मैं तुमको याद दिलाता हूँ। हे राचसराज ! जो राजा सेना को दान, मान श्रादि सत्कार से सन्तुष्ट नहीं करता— सैनिकों को केवल युद्ध में भोंकनाही जानता है—उसको सेना, श्रप्रसन्न होकर, छोड़ देती है।

प्रभु की छाज्ञा से विभीषण ने रत्न छीर धनों से वानरों के सेना-पितयों को यथोचित सन्तुष्ट किया। वानरां का यथोचित सत्कार देखकर राम-चन्द्रजी प्रसन्न हए। फिर लजीली वैदेही की गोद में लंकर धनुर्धारी लच्मण के साथ वे विमान पर चढ़े। उस समय श्रीराघव बानरें। से श्रीर सुश्रीव तथा विभीपण से आदरपूर्वक वेाले—हे यानरें में श्रेष्ठो ! तुम लोगों ने मित्र का काम ठीक ठीक किया। श्रव में तुम्हें श्राज्ञा देता हूँ कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाकर अपने इच्छानुसार रहे। हे सुप्रीव ! मित्र, स्नेही श्रीर हितकारी को जैसा करना उचित है वैसाही तुमने धर्म से डर कर किया। श्रव तुम श्रपनी सेना लेकर किष्किन्धा की जान्री श्रीर राज्य का पालन करे। हे विभीपण ! मेरे दिये हुए लङ्का के राज्य का तुम श्रच्छी तरह शासन करें। इन्द्र-सहित देवता भी कभी तुम्हारी स्रोर टेढ़ी नज़र न कर सकेंगे। मेरी श्राद्वा से प्रजा की तुम नीतिमार्ग पर चलाश्री। में भ्रपने पिता की राजधानी भ्रयोध्या की जाऊँगा। तुम लोगों से में श्राज्ञा ले विदा होता हूँ।

महाराज का यह कथन सुनकर वे सब बानर श्रीर विभीषण भी हाथ जोड़ कर बेले—"प्रभी ! हम लोग भी श्रयोध्या को चलना चाहते हैं। हम लोग श्रानन्द-पूर्वक वने। श्रीर नगरों में घूमेंगे। श्राप का राज्यभिषेक देखेंगे श्रीर कीशाल्या माता को प्रणाम कर फिर हम लोग श्रयने घर की जल्दी लौट श्रावेंगे। इसिलए श्राप हम सब की भी साथ लेते चिलये।" सब की यह इच्छा सुनकर महाराज ने प्रसन्न हो कहा—"वाह वाह! इससे श्रच्छी बात क्या है। यह सुनकर तो सुभे बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रव में तुम सब मित्रों के साथ नगर में जाकर श्रानन्द-लाभ कहँगा। हे सुगीव! तुम बानरों के साथ आग्रें। श्रें को साथ श्राग्रें। हे विभीपण! तुम भी श्रप्तने मन्त्रियों सहित इस पर बैठ लो।" प्रभु की श्राह्मा पाकर सब बानरों को साथ ले सुगीव श्रीर श्रपने मन्त्रियों सहित विभीपण उस विमान पर चढ़ गये। जब सब चढ़ चुके तब प्रभु की श्राह्मा पाकर वह कुवेर का परम श्रासन—पुष्पक विमानश्राक्माश में उड़ चला। इंसयुक्त श्रीर प्रकाशमान उस विमान पर बैठे रामचन्द्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे कुवेर की नाई सुशोभित हुए।

### देशहा।

राचस वानर भालु सव, चढ़े यान पर जाइ। स्रति प्रशस्त विस्तार कछु, तेहि कर कहि न सिराइ॥

# १२५ वाँ सर्ग । 🗸

प्रभु का सीता से सब युद्ध का वृत्तान्त कहना और अयोध्या का दर्शन।

श्रीरामचन्द्रजी की छाज्ञा पाकर वह विमान शब्द करता हुआ उड़ कर छाकाश में पहुँचा श्रीर बड़े ज़ोर से चला। चारों छोर दृष्टि फैला कर महाराज सीता से बोले—हे सीते! इस लङ्का की छोर नज़र करे। देखा, कैलास-शिखर की नाई इस त्रिकूट पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई यह नगरो कैसी सुन्दर देख पड़ती है। यह

संप्राम-भूमि देखेा, जहाँ वानरों श्रीर राचसों के रुधिर तथा मांस की कीचड़ हो रही है। है बड़े नेत्रॉवाली ! देखा, यह वरप्राप्त ग्रीर महाप्रमाशी राचसराज सा रहा है। यह वही रमशानभूमि है जहाँ रावण का दाह-कर्म हुआ था। मैंन तुम्हारे लिए उस रावण की मारा था। देखी, यहाँ पर कुम्भकर्ण श्रीर प्रहस्त मारे गये थे। इनुमान ने भूम्राच को यहीं मारा या । यहां सुपंता ने निद्यु-न्माली की मारा था। लदमण ने यहाँ रावण कं लड़के इन्ट्रजित् का वध किया या। यहाँ म्रङ्गद ने विकट नामक राचस की मारा था। यहाँ पर विह-पाच, दुप्प्रेच, महापार्य, महोदर, अकम्पन श्रीरं बडे वड़े वली राचस तथा त्रिशिरा, ग्रतिकाय, देवान्तक, नरान्तक श्रीर श्रेष्ठ राचस युद्धोन्मत्त एवं मत्त मारे गये। यहीं कुम्भकर्ण के दोनें। पुत्र कुम्भ श्रीर निकुम्भु तथा वजदंष्ट्र भीर दंष्ट्र भादि बहुत सं राजस मारेगये। युद्ध में मैंने दुर्द्धर्प ध्रीर मकराच की मारा था । भ्रकम्पन, शोषितात्त, यूपात्त, प्रजंघ, विद्यु-जिद्द, यज्ञेशत्रु, सुप्तत्र, सूर्यशत्रु श्रीर बद्धशत्रु श्रीह बहुत राचस यहाँ मारे गये थे। यहाँ पर हज़ारों सपितयों के साथ मन्दोदरी विलाप करती थी। हे वरानने ! यह समुद्र का किनारा दिखाई देता है; जहाँ इम लोग इस पार धाकर ठहरे घे। देखे, ंतुम्हारे लिएं नल के द्वारा यह पुत वैंधवाया गया था । हे वैदेहि ! इस अच्छोभ्य वरुणालय सागरको देखेा, जो अपार गर्जना करता है और शङ्ख तंबु शुक्तियों (सीपों) से भरा हुआ है। हे मैथिलिं! देखे। यह हिरण्यनाभ सुवर्ण पर्वत है। हनुमान के श्राराम करने के लिए यह समुद्र से निकला था। यह समुद्र को पेट में देख पड़ता है। यह सेना के

ठहरने का खान है। यहाँ पर पुल बाँधने के पहले शिव ने मेरे ऊपर छपा की थी। यह समुद्र का घाट देखें। यह सेतुबन्ध नाम से प्रसिद्ध छीर तीनों लोकों से पूजित है। यह पित्र छीर महापातकों का नाशक है। यहाँ पर ये राचसराज विभीपण मुक्तसे आकर मिले थे। वह देखें।, सुपीव की नगरी किष्किन्धा है, जिसमें चित्र विचित्र वाग्व वगीचे हैं। यहाँ मेंने वाली की मारा था।

सीतादेवी किष्किन्धा नगरी को देख कर प्रसन्न हुईं। वेराम से प्रेम-युक्त वचन कहने लगीं कि ''हे रघूत्तम ! में चाहती हूँ कि सुप्रीव की प्यारी तारा ष्पादि श्रियों के साध तथा धीर श्रीर वानर-श्रेष्टों . की स्त्रियों के साथ मैं अयोध्या की चलूँ।" सीता की इच्छा से विमान ठहराया गया। सुप्रीव से राम-्रचन्द्रजी वेाले-''हे वानरों में श्रेष्ठ ! तुम सब प्रधान वानरों से कह दो कि वे श्रपनी श्रपनी सियों की साथ ले प्रावें प्रार तुम भी प्रापनी खियों को साथ लेकर श्रयोध्या चलो । हे सुग्रीव ! इस काम में जल्दी करे।; देर न द्वाने पाये। अभु की भ्राज्ञा पाकर वानर-राज दूसरे प्रधान वानरों के साथ श्रपने अन्तःपुर में गये ग्रार तारा से बोले-"हे प्रिये ! तुम रामचन्द्र की प्राज्ञा से धीर सीवा की प्रीति के लिए, दृसरी वानरियों की साथ लं, इमारं साथ जल्दी चली। हम तुन्हें श्रयोध्या नगरी श्रीर महाराज दशरथ की सब रानियों की दिखा लावेंगे।" सुमीव की वात ं मुन कर सर्वाङ्गसुन्दरी तारा सब वानरीं की स्त्रियों को बुलाकर कदनै लगी—''सुप्रीव की यह इच्छा है कि में तुम सब के माश्र श्रयोध्या की चलूँ। मुक्ते भी यह ्ल्व पसन्द है। वहाँ हम सब, पुर-वासियों श्रीर देशवासियों के साथ राम का नगर मैं प्रवेश धीर दशरथ की खियों की विभूति देखेंगी।" तारा की आज्ञा पाकर वे सब अपने अपने भूषणों धीर वस्त्रों से सज धज कर आ गई और विमान की प्रदिचणा कर सीता के दर्शन की इच्छा से भट विमान पर चढ़ गई। उन सब की लेकर विमान फिर उड़ने लगा।

विमान जब ऋज्यमूक पर्वत को पास पहुँचा तव रामचन्द्र वेाले---''हे सीते ! यह जो विजली-सहित मेघ की तरह देख पड़ता है, यह ऋष्यमूक पर्वत है। यह काध्वन भ्रादि धातुओं से खचित है। मैं सुप्रीव से यहीं मिला था श्रीर यहीं मैं ने वाली के मारने की प्रतिज्ञा की थी। यह देखेा, कमलों के विचित्र वनों से भरी हुई पम्पा देख पड़ती है। यहाँ मैंने दुखी होकर तुम्हारे लिए विलाप किया था। इस पम्पा के किनारे मैंने धर्मचारिखी शबरी की देखा था, धीर यहाँ मैंने कवन्ध को मारा था। उसकी भुजायें योजन भर की थीं। हे सीते! जनस्थान में यह जे। अनेक शाखा-प्रशाखाओं से युक्त बरगद का पेड़ दिखाई पड़ता है इस पर जटायु रहता था। हे विलासिनि ! यहाँ तुम्हारे लिए युद्ध हुआ था। उसमें खर, दूपण श्रीर तिशिरा मेरे वाणों से मारे गये। तुम्हारे लिए यहाँ पिज़योँ में श्रेष्ठ जटायु, रावण के हाथ से, मारा गया था। देखी, वह हम लोगों का श्राश्रम दिखाई देता है। वह चित्र-पर्धशाला देख पड़ती है। वहीं से तुमकी रावण ज़बरदस्ती हर ले गया था। देखेा, यह निर्मल जल वाली गोदावरी नदी दिखाई पड़ती है। केलों के बुचों से घिरा हुन्नां वह ग्रगस्य मुनि का ग्रांश्रम है। वह महात्मा सुतीच्ण का स्राश्रम है। यह शरभङ्ग का घाश्रम देखे। । यहीं इन्द्र दिखाई दिये थे। ये वे तपस्ती दिस्ताई दे रहे हैं जिनमें सूर्य भ्रीर श्रिग्नि के समान तेज़िंसी श्रिति मुनि कुलपित हैं। हे सीते ! यहीं तुमने उस धर्मचारियी तपिस्तनी की देखा था और इसी जगह मैंने विराध की माराधा। हे सुतनु ! यह पर्वतराज चित्रकूट दिखाई देता है। कैकेची के पुत्र भरत, मुम्ते मनाने के लिए, यहीं आये थे। देखेा, दूर से वह यमुना दिखाई देती है। उसके आस पास विचित्र वन हैं। वह देखें।, भरद्वाज का त्रात्रम दिखाई देने लगा। वह त्रिपय-गामिनी पवित्र गङ्गा तरह तरह के पत्तियों से सुशो-भित और अनेक तरह के फूले हुए वृत्तों से मनोहर देख पड़ती हैं । ग्रागे देखेा, वह श्रंगवेरपुर हैं । यहीं मेरा मित्र गुह रहता है। अब वह मेरे पिता की राज-धानी अयोध्या दिखाई देने लगी। तुम यहाँ लौट कर ग्राई हो, उसे प्रणाम करो।" ग्रव वे सववानर श्रीर विभीषण, वड़ो ख़ुशी से, उचक उचक कर श्रयोध्या नगरी की देखने लगे।

## दोहा।

रवेत हर्म्य-माला-रचित, हय-गज-पूर्ण विशाल । सुठि कच्या सुरपुरी सम, सकल लख्यो तेहि काल ।

# १२६ वाँ सर्ग ।

रामचन्द्र का भरद्राज के ग्राश्रम में जाना।

व्यनवास के चौदह वर्ष वीत जाने पर, पंचमी के दिन, महाराज भरद्वाज के आश्रम में गये। वे मुनि को प्रणाम कर पूछने लगे—''भगवन्! क्या आपने अयोध्या के सुभिच और आरोग्य का समा-चार पाया है? प्रजा का पालन भरत अच्छी तरह से तो करते हैं? हमारी सब मातायें जीती हैं न?'' रामचन्द्र जी के प्रश्न सुन कर मुनि हिपैत हुए। वे मुसकुरा कर वेलि —हे राम ! भरत तुम्हारी बाहा के वश में हे।कर, जटा रखाये हुए, तुम्हारी प्रतीचा कर रहे हैं। वे तुम्हारी खड़ाडँ ओं की सेवा किया करते हैं। तुन्हारे घर में सब कुशल-मङ्गल है। हे र्घुनन्दन ! हमने श्राप की उस समय देखाया कि श्राप चीर-वस्त्र धारण किये हैं, महावन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, खी साध में हैं, श्रीर श्राप राज्य से अलग हैं; केवल धर्म में आप का वित्त लगा हुआ है, पैदल चल रहे हैं, सब चीजों का साग कर पिता के वचन पर श्रारुड़ हैं, श्रीर सब भेली से रहित हैं मानाँ खर्ग से च्युत देवता हैाँ। ग्राप की वह दशा देख कर हमारा मन वड़ा करुणा-युक्त हुआ था। इसने सोचा था कि ये कैकेयो के कहते से वन को जाते तो हैं, पर फज़-मूल खाकर इतने दिन कैसे विवावेंगे। परन्तु इस समय तुमको कृतार्ध श्रीर मित्रों तथा बन्धुश्रों के साथ देखकर इसकी वड़ी ख़ुशी हुई। यह जानकर हमें श्रीर भी श्रानन्द हुआ कि आप शत्रु को जीत आये हैं। हे राघत! इम तुम्हारा सुख ग्रार दुख जानते हैं। जब तुम जनस्थान में रहते थे तव तुम ब्राह्मणों के उपकार में दत्तचित्त श्रीर तपिलयों की रत्ता में तत्पर थे। इस समय इस वैदेही की रावण हर ले गया था। मारीच का दर्शन, सीता का अपमान, कवन्य का दर्शन, पम्पा के किनारे जाना, सुग्रीव से मैत्री, वाली का वध, सीता को खेाजना, हनुमान का पराक्रम, सीता का पता लगने पर नल का पुल वाँघना, वानर् यूघपतियों का लङ्का जलाना; पुत्र, भाई, मन्त्रो, सेर्नो श्रीर सवारियों-सहित व्लगर्वी रावण का मारा जाना, उस देवकंटक के मारे जाने पर देवताओं का ग्राना, ग्रीर देवताग्री के द्वारा तुमकी बर मिलना श्रादि सव समाचारों की हमने तपोवल से जान लिया था। हसारे शिष्य श्रयोध्या में जाया श्राया करते हैं। उनसे हमें वहाँ के समाचार मिलते रहते हैं, हे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ! हम भी तुमको वर देते हैं। श्राज हमारे सत्कार की स्वीकार करें। कल श्रयोध्या को जाना।

मुनि के ये वचन सुनकर महाराज ने श्रादरपूर्वक उनका सस्कार खीछत किया ग्रीर उन्होंने यह
वर माँगा कि, हे मुने ! श्राप के वरदान से हम यह
चाहते हैं कि यहाँ से लेकर श्रयोध्या तक श्रकाल
में भी युच फलवान रहा करें ग्रीर सव में से मीठा
मीठा रस वहने लगे । वे फल श्रमृत के समान खादु
ग्रीर सुगन्धित हो तथा श्रनेक तरह की चीज़ें पैदा
करें।" राधव के मुँह से निकलते ही इसे मुनि
महाराज ने खीकार कर लिया । उनके प्रताप से
वस मार्ग के सब युच खर्ग के युचों के समान बन
गये । जिनमें फल नहीं लगे थे, वे फलवान होगये;
जिनमें फूल नहीं थं, वे फूलने लगे; जी सूखे हुए
थे वे हरे हरे पत्तों ग्रीर डालियों से सुशोभित हो
गयं ग्रीर उनसे मीठा रस बहने लगा । वहाँ से ले कर
तीन योजन तक चारों श्रीर यही चमस्कार हो गया ।

दोहा।

हर्पित वानर यूथपति, दिव्य फलन कहूँ देखि। खाहिं श्रघाहिं प्रशंसहीं, खर्गीजन इव पेखि॥

१२७ वाँ सर्ग ।

राघव के कहने से हनुमान का भरत

भूत श्रयोध्या नगरी को देख रामचन्द्रजी गुछ सोच विचार कर वानरों की ग्रेगर देखने लगे।

फिर इनुमान से वेलि-हे वानरों में श्रेष्ट ! तुम जल्दी अयोध्या में जाकर देखाकि राज भवन के लोग कुशलपूर्वक तो हैं। श्रॅंगवेरपुर में जाकर उस वनवासी गुह से मेरा कुशल-समाचार कहो। जब वह मुभको कुशलपूर्वक, आरोग्य और तापरहित सुनेगा तो बड़ा प्रसन्न होगा। क्योंकि वह मेरा मित्र ष्रात्मा के तुल्य है। वह तुमको ष्रयोध्या का मार्ग श्रीर भरत का सब समाचार बतला देगा। फिर तुम भरत के पास जाकर उनकी मेरा क्रशल-संवाद भ्रीर स्त्री तथा लच्मग्र-सहित मेरी कृत-कार्यता सुना देना। रावण के द्वारा सीता का इरणः सुपीव की मैत्री, वाली का वध, मैथिली की खेाज, तुम्हारे द्वारा उसका पता लगना, समुद्र लाँघ कर तुम्हारा पार होना, लङ्का में सीता का पता पाना, मेरा समुद्र-दर्शन, पुल का बाँधना, रावण का मारा जाना; इन्द्र, ब्रह्मा ग्रीर वरुण का वरदान, महादेव की कृपा से पिता की भेंट श्रीर फिर मेरा श्राना श्रादि सब हांल भरत से कह देना। श्रीर यह भी कहना कि राचसराज तथा वानरराजं की सहायता से हमने शत्रुक्षां को जीत कर सर्वेत्तिम यश पाया है। मेरे महावली मित्र भी साथ आये हैं। देखना कि इन वातों को सुनकर भरत की चेष्टा, आकार श्रीर कथन किस तरह का होता है। मेरे विषय में इन सव वातेां पर ख़ूब ध्यान देना । वहाँ के सब समाचारों पर लच्य करना छीर भरत की चेष्टाओं पर खूव दृष्टि रखना। उनके गुँह की रङ्गत, दृष्टि श्रीर वागी की खुव पहचानना। क्योंकि इष्ट पदार्थों से 🗀 ध्यच्छी तरह भरा पूरा तथा हाथी, घेाड़ेंग स्रीर रथेंग से सम्पन्न राज्य किस मनुष्य के मन की नहीं फेर सकता ? बहुत दिनें। तक राज्य करने से शायद

.खुद भरत ही राज्य के लोभी हो जायँ। यदे वेही राज्य चाहें ते। चिन्ता ही क्या है। वे उसे लेलें श्रीर सारी पृथ्वी पर हुकूमत करें। हे कपे! उनकी बुद्धि श्रीर मन के श्रमिप्राय का पका निश्चय कर कें तुम जल्दी लीट श्राग्री। हमारे दूर पहुँचने से पहले ही तुम श्राजाश्री।

प्रभु की श्राज्ञा पाकर वायु-पुत्र मनुष्य का रूप बना कर अयोध्या की बहुत जल्दी चले। उस समय हुनुमान् ऐसे वेग से उर्ड़ जैसे वेग से साँप पर गरुड़ भ्रापटता है। वे वायु के मार्ग की लाँच कर बड़े पिचयों के उड़ने के मार्ग से गये। गङ्गा-यमुना के सङ्गम की लाँघ कर वे भट श्रंगवेशपुर में गुह कं पास पहुँच गये। वहाँ वे गुह से प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे-- 'हे गुह ! तुम्हारे मित्र सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ने सीता श्रीर लदमण-सहित तुम्हारे पास कुशल समाचार भेजा है। श्राज पश्चमी की रात को भरद्वाजमुनि के प्रेम से वे त्राश्रम में रहेंगे श्रीर उनकी श्राज्ञा पाकर वहाँ से कल यहाँ श्रावेंगे। इसलिए तुम कल उनकी देखेगी।" फिर तेजस्वी हनुमान वहाँ से बहुत जल्दी उहे; श्रीर मार्ग में परशुराम के तीर्थ की, वालुकिनी, वरूबी, श्रीर गोमती नदीं की, देखते हुए तथा साखू के वड़े भयङ्कर वन की, कई इज़ार प्रजा से पूर्ण विस्तियों श्रीर वड़े समृद्ध राज्यों को देखते हुए वड़ी दूर जाकर निन्दिशाम के पास पहुँचे। कपि ने देखा कि वहाँ तरह तरह के वृत्त फ़्ले हुए हैं, जो नन्दनवन श्रीर चैत्ररथ वन में देख पड़ते हैं। वहाँ के लोगां को उन्होंने स्त्रियों, पुत्रों ग्रीर पैत्रों के साथ सुन्दर भूषणों से भूपित हो छानन्द करते देखा। फिर **अयोध्या से एक कोस पर चीर श्रीर कृष्ण मृग-चर्म** 

धारण किये भरत को देखा । दीन ध्रीर दुवन भरतजी स्राश्रम में रहते थे; वे भाई के दु:ख से पीड़ित, मलिन भ्रीर फलमुलाहारी थे। वे दान्त, तपस्ती श्रीर धर्मचारी थे । वे ऊँची जटाएँ वाँधे श्रीर वल्कल-वसन पहने नियमपूर्वक ध्यानावस्थित रहते थे। वे त्रहार्षिकं समान तपस्वी थे। राष्ट्र की खड़ाऊँओं को भ्रागे रख कर पृथ्वी का शासन करते, भ्रीर चारा वर्णी की रक्ता में तत्पर थे। दीवान श्रीर श्रुद्ध पुरेत-हित उनके साथ रहते थे। भरतजी जोगिया कपढे पहनं हुए मुख्य सेनापतियां के साथ थे भीर वैसा ही वेप रखनेवाले परिजनों से सेवित थे। (भाश्रित लांग नहीं चाहते श्रं कि मुनिवेपधारी राजा की. वृसरे प्रकार की पेशाक पहन कर, सेवा करें।) भरतजी दंहधारी धर्म की तरह वहें धर्मह वे। उन्हें देखतेही इतुमान हाथ जोड़ कर वेलं —हे देव! श्राप दिन-रात जिन दण्डकारण्यवासी भीर चीर जटाधारी के सोच में रहते हैं उन रामचन्द्र ने प्रापकं लिए कुराल-समाचार भेजा है। में भापकी यही प्रिय समाचार सुनाने के लिए श्राया हाँ। श्राप **इ**स दारुण शोक को त्याग दीजिए। घोड़ी ही देर में ष्प्राप ष्प्रपने भाई से मिलेंगे। श्रीरामचन्द्रजी रावण को मार और सीता को पाकर समृद्धार्थ होगये। वे अपने महावली मित्रों के साथ, लदमण तथा वैदेदी की संग लिये, आ रहे हैं। इन्द्राणी-सहित इन्द्र की ज़ाई शोभित महाराज श्रभी श्राकर भाषसे मिलते हैं।

इस तरह किप के मुँह से सुनते ही भरतजीं मारे हर्ष के वेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में सावधान होकर डन्होंने दम लिया। पहले तो उन्होंने घवराहट से लपक कर किप को गले से लगा लिया छीर अपने आनन्द के आँ सुओं से उसके शरीर की सींच दिया। फिर कहने लगे— है भाई! तुम देवता हो अथवा मनुष्य ? तुमने वड़ी द्रया की जो यहाँ आये। हे सीम्य! इस आनन्द समाचार के सुनाने से मैं तुमको एक लाख गाय, सी गाँव छीर सोलह कन्यायें देता हूँ। वे कन्याएँ कुण्डलों से भूषित, अच्छे आचरणवाली, श्रीर सोने के रङ्गवाली हैं। उनकी नाक अच्छी है, वे मने हर जंघाओं से सुशोभित, चन्द्रमुखी, सम्पूर्ण भूषणों से भूषित तथा सम्पन्न और अच्छे कुल की हैं। दोहा।

रघुपति कर श्रागमन सुनि, भरत हर्प भरि पूर । भइ दर्शन की लालसा, मिट्यो दुःख श्रति कूर ॥

## १२८ वाँ सर्ग।

By Same

हनुमान् का संक्षेप में प्रभु की सब कथा भरत से कहना।

भ्रत बोले—''श्रहो! वन में गये वहुत दिन वीत गये। श्रव में श्रपने नाथ का कीर्तन सुनता हूँ। देखो, संसार की यह प्रसिद्ध कहावत बहुत ठीक श्रीर कल्याण-दायिनी है कि जीते हुए मनुष्य को सी वर्ष में भी श्रानन्द की प्राप्ति होती है। श्रच्छा, हे कपे! यह तो वतलाश्रो कि रामचन्द्र का वानरों के साथ सम्त्रन्थ कैसे हुआ ? उनके म्याथ मेल किस जगह श्रीर किस मतलव से हुआ ? सुफसे सब हाल ठीक ठीक कहो।" भरतजी के दिये हुए श्रासन पर हनुमान बैठ गये श्रीर उनके पूछने पर वे प्रभु के वन-सम्बन्धी सब चरित सुनाने लगे—''यह तो श्राप जानते ही हैं कि श्राप की

माता ने किस तरह वर माँग कर राम की वनवास दिया; पुत्र को शोक से महाराज दशरथ ने किस तरह प्राण लाग दिया श्रीर दृतों ने नाना के घर से श्राप को किस तरह श्रयोध्या में पहुँचाया। श्राप ने यहाँ श्राकर राज्य नहीं चाहा। सद्धर्म-मार्ग के श्रनुसार राज्य समर्पण के लिए श्राप भाई के पास चित्रकूट गये, परन्तु पिता के वचन पर स्थिर रहने के कारण उन्होंने न माना । उस समय आप उनकी खड़ाऊँ ले कर लीट आये। यहाँ तक का हाल ते। आपको मालुम ही है। आप के लौट श्राने पर जी हाल हुआ उसे सुनी। स्राप के चले जाने पर उस वन के सब मृग, पत्ती व्याकुल से दिखाई देने लगे। वह वन महापीड़ित सा द्वागया। फिर महाराज हाथियों के पैरों से खूँदे हुए भ्रीर सिंह, ज्याघ तथा मृगों से भरे हुए बड़े घेर दण्डका-रण्य में गये। वहाँ तीनों के पास बड़े ज़ार से गरजता हुत्रा विराध राज्ञस म्रा पहुँचा। उसे हाथी की तरह चिल्लाते देख दोनों भाइयों ने उठा लिया श्रीर उसकी वाँहें ऊपर की तथा मुँह नीचे की करके गड्ढे में डाल दिया। यह भारी काम करके दोनों भाई शाम की शरभङ्ग ऋषि के आश्रम में गये। जब शरमङ्ग खर्ग को सिधार गये तव महाराज सब मुनियों की प्रणाम कर जन-स्थान में गये। वहाँ राम के पास शूर्पण्या नामक राचसी माई। राम ने लक्मण की स्रोर इशारा किया ते। उन्होंने तलवार से उसकी नाक ग्रीर कान काट लिये। अब उसकी श्रीर के चौदह हज़ार राचस इकट्टे हो गये। तव श्रकेले राघव ने, दिन के चै। थाई समय में ही, उन सब की नष्ट कर दिया। वे राचस बड़े बली, धीर महापराक्रमी थे। वे तपस्या में विघ्न करते रहते

थे भ्रीर उसी दण्डकारण्य में रहते थे। रामचन्द्र ने उन सब की मार डाला। खर की मारा श्रीर दृष्ण की उससे भी पहले मारा। त्रिशिरा की सबके बाद मारा। वह राचसी इस तरह श्रयना श्रपमान देख रावण के पास जाकर रोने लगी। तब रावण का सेवक मारीच नामक राचस रत्नमय मृग वन कर सीता की लुभाने लगा। सीता ने प्रभु से कहा-"हं प्रभा ! इस मृग का पक्त हिए। यह हमारे आश्रम की सुशोभित करेगा।" इसलिए रामचन्द्रजी धनुष लेकर हरिए के पीछे दें हैं। वे उसे बाग्र से मारने लगे। इतने ही में, रामचन्द्र के कुछ द्र जाने पर श्रीर वहाँ से लच्मण के भी चले जाने पर, रावण वहाँ श्राया श्रीर श्राश्रम में घुस कर सीता को हर कर इस तरह ले जाने लगा जैसे श्राकाश में कूर यह रोहिणी को हरता हैं। जटायु नामक गीध सीता की छुड़ाने के लिए गया पर उसकी उसने मार गिराया। सीता की ले जाते हुए रावण को बड़े बड़े पर्वताकार बानरीं ने देखा थीर वड़ा आश्रर्य किया। सीता को लिये हुए रावण वड़ी जल्दी चला जा रहा था। पुष्पक विमान पर चढ़ा हुआ वह बहुत जल्दी लंका में पहुँच गया। वहाँ सुवर्णभूषित एक वड़े राजभवन में मैथिली को ले जाकर समभाने श्रीर लुभाने लगा। परन्तु श्रीजानकी ने उसके सव वचनों की स्रीर उसे भी रुणवत् संगमा। इसके वाद रावण ने उनकी अशोक-वाटिका में वैठा दिया।

"श्रव इधर जब राघव मृग की मार कर हीटे श्रीर पिता दशरथ के वड़े प्यारे गृध्र की मरा हुआ देखा तब वे श्रीर लक्ष्मण सीता की ढूँढ़ने लगे। गोदावरी नदी के किनारे फूले हुए बनों में ढूँढ़ते ढूँढ़ते

कवन्ध नामक राचस मिला। उसके कहने से महा-राज ऋष्यमृक पर्वत पर पहुँचे छी।र सुमीव से मिले। वहाँ दोनों की मैत्री हो गई। सुप्रीव की उसके भाई बाली ने घर से निकाल दिया था। जब प्रभु श्रीर. वानरराज में परस्पर वातें करते करते वडा प्रेम है। गया, तव रामचन्द्रजी ने उसे श्रपने वाहुवल से फिर राज्य दिला दिया । प्रभु नं विशालस्य महावली वाली का मार कर सुप्रीव की सब बानरीं का राजा बना दिया। सुगीव ने महारानी के खेाजने की प्रतिज्ञा की छीर दश कराड़ वानर इवर उधर भेजे। उनमें से हम लोग विनध्याचल पर्वत पर द्वाँदने के लिए गये । हुँहते हुँहते घहुत समय दीत गया; पर सीता देवी का पता न लगा । उस समय इम सबका बड़ा शोक हुआ। फिर वहाँ गृधराज के भाई सन्पाती ने हम लोगों की बतलाया कि सीता रावण के घर में है। तत्र मैंने श्रपनं दु: खित संगियों का दु:खदुर करने के लिए सी योजन चें। इंसमुद्र की लींघा श्रीर लङ्का में जाकर अशोक वाटिका में सीता की देखा। वे वहाँ पीतकीशेय वस्त्र पहने, मलिन, भ्रानन्द-रहित श्रीर हदवत किये रहती थीं। मैं उनके पास गया भ्रीर सब हाल ठीक ठीक पृछ कर उन्हें मैंने पहचान कं लिए राम की दी हुई क्रॅग्ठ़ी दी। फिर उनकी दी हुई मणि लंकर में, कृतार्फ हो, समुद्र के इस पार चला श्राया। वह मिण मैंने श्रीराघन का श्रर्पण कर दो । रामचन्द्रजी ने सीता का समाचार पाकर अपने जीवन की आशा समभी । यदि के रोगी मरण-ग्रवस्था को पहुँच गया हो भीर उस दशा में उसे भ्रमृत पीने की मिल जाय ते। उस समय उसकी जैसी दशा हो, वही दशा उस समय राम की हुई। फिर प्रभु ने लङ्का का नाश करने के

लिए ऐसा प्रबन्ध किया जैसे प्रलय के समय में सव लोगों के नाश के लिए श्राग्न तैयार होती है। उन्होंने नल के द्वारा समुद्र में पुल व्धवाया। उसी पुल के द्वारा वानरी सेना समुद्र के पार उतरी। फिर लङ्का में पहुँच कर नील ने प्रहस्त की, राघव ने क्रुम्भकर्ण की, लच्मण ने रावण के पुत्र की, श्रीर खुद राम ने रावण की मारा। इसके वाद इन्द्र, यम, वरुण, महेश्वर, ब्रह्मा श्रीर दशरध, ये सब श्रा कर प्रभु से मिले श्रीर वर दिया। श्रुपि श्रीर देविंप लोग भी वहाँ श्राये श्रीर सब ने श्रीराधव की वर दिया। वर पाकर महाराज श्रीतिपूर्वक वानरों के साध पुष्पक विमान पर चढ़ कर किलिसन्धा में श्राये। वहाँ से चल कर गङ्गा के किनारे मुनि के श्राश्रम में श्रागये। श्रव कल, पुष्य नचत्र के योग में, विद्यवाधा-रहित रामचन्द्र की श्राप यहाँ देखेंगे।"

#### दोहा ।

वायु-तनय के वचन सुनि, हर्ष न हृदय समात । हाय जे।रि वेलि भरत, भयो कृतारथ तात ॥

# १२६ वाँ सर्ग । भरतमिलाप ।

क्षि की वातें सुन कर भरतजी वहें प्रसन्न हुए। उन्होंने शत्रुव्र की ष्याद्या दी कि पवित्र रहने वालं मनुष्य नगर के देवताओं का शङ्गार करें तथा मद्र्य सुद्ध्य स्थानों की सजावें। उन्हें सुगन्ध-मालाश्रों से भूषित करें श्रीर तरह तरह के वाजे वहाँ तैयार रक्खें। जी सृत पुरानी कथायें जानते तथा स्तुति करने श्रीर पुराणों में चतुर हैं श्रीर जी. वैतालिक सबेरे गा बजा कर राजाश्रों की जगाते हैं

वे रामचन्द्रजी का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चलें। तरह तरह के बाजे बजाने में चतुर बजन्त्री लोग, वेश्याएँ, राज-माताएँ, मन्त्री लोग, सैनिक, सेनासमूह, खियाँ, ब्राह्मण, चित्रय, प्रधान वैश्य, मुखिया और कुदुन्त्री-इन सब से कह दो कि राम-चन्द्रजी का चन्द्रमुख देखने के लिए चलें। भरत की ग्राह्मा पाते ही शत्रुष्त्र ने हज़ारों नैकिरों को ग्राह्मा दी — ऊँची-नीची, श्रीर टेढ़ी मेढ़ी जगह की सम कर दो श्रीर निन्द्रमाम से ग्रामे की ज़मीन की ठंडे जल से सींच हो।

श्राक्षा होते ही सब लोग ज़मीन पर फूल श्रीर लावा विछाने लगे। पताकाओं से गिलियाँ सजाई जाने लगीं। सवेरा होते ही फूलों ग्रीर मीतियों की मालाश्रों से तथा सोने-चाँदी से मकानों की शोभा की जाने लगी। सब राजमार्गों में बिना ही धक्ते के लोग पंक्ति वाँध वाँध कर भर गये। अब राजा की ग्राज्ञा से वड़े प्रसन्न धृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, भ्रर्थसाधक, भ्रशोक, मन्त्रपाल भ्रीर सुमन्त्र, ये मन्त्री ध्वजाश्रों से श्रलंकृत श्रीर हज़ारीं मस्त हाथियों की साय लेकर निकले। इनके सिवा श्रीर लोग भी सोने के है।देवाली गम्भीर-गामिनी हथिनियों को सजा कर ले चले। बड़े बड़े महारथी लोग घोड़े ग्रीर रथ सजा कर ले गये। हज़ारीं घोड़ों पर सवार हो श्रीर म्रपने अपने हाथों में शक्ति, ऋष्टि, पाश, ध्वला ग्रीर पताकार्ये लिये हुए वीर लोग चले। उनके साथ हजारों पैदल मनुष्य थे। महाराज दशरथ की सब रानियाँ कीशस्या श्रीर सुमित्रा की आगे करके सवारियों पर चढ़कर चलीं। इसके वाद भरतजी मुख्य ब्राह्मणें, प्रधान वैश्यों श्रीर नगर-वासी मुख्य महाजनों की साथ ले और हाथ में माला तथा

मोदक (लड्डू) लिये मिन्त्रयों से घिरे हुए स्राश्रम से चले। भरतजी के साथ शङ्ख श्रीर तुरहियाँ वजती जाती थीं; ग्रीर वन्दीगण स्तुति पढ़ते जाते थे। भरतजी उपवास के कारण कुश थ्रीर दीन थे। वे चीर ग्रीर काला मृग-चर्म पहने थे। भाई का ग्राग-मन सुनकर वे वड़े प्रसन्न थे। उन्होंने रामचन्द्रजी भी खड़ाऊँग्रों को सिर पर रख लिया। सफ़ेद मालाग्रीं से शोमित सफ़ेद छाता ग्रीर राजा के योग्य सोने की मूँठवाले सफ़ेद चँवर साथ में लिये। मन्त्रियों की साथ ले वे अगवानी करने के लिए चले। उस समय घोड़ों की टापों के शब्दों से, रथेंा की गड़गड़ाहट से ग्रीर शङ्ख तथा दुन्दुभी की ध्वति से पृथ्वी काँप गई। हाथियों की चिग्घारों ग्रीर शङ्कों तथा दुन्दुमियों के शब्दों से कोलाहल मचाते हुए अयोध्या के सव लोग नन्दियाम मैं पहुँच गये। जब तक यहाँ सब साज वाज इकट्टा हुआ तव तक वायुपुत्र हतुमान्जी भरत का सव समाचार रामचन्द्रजी की सुना कर फिर भरतजी के पास था गये। उनको देख कर भरतजी ने कहा-''क्यों' भाई! बानरों के चित्त बड़े चञ्चल होते हैं। कहीं तुम अपनी खाभाविक चञ्चलता से ते। यह ख़बर मुक्ते सुनाने नहीं आये हो ? क्याँकि मैं आभी तक न श्रीरामचन्द्रजी की देखता हूँ श्रीर न उन कामरूप बानरेाँ की ही।" यह सुनकर कपि बोले — महाराज ! सुनिए। भरद्वाज सुनि ने महाराज का सत्कार किया है। उनकी छुपा से मार्ग के सब वृत्त सदा फल देनेवाले, फूले हुए, मधु रस बहाने वाले और मस्त भैंशिं से गुजायमान हो रहे हैं। वहीं खाने पीने में देर हुई है। मुनि की इस तरह का सामर्थ्य इन्द्र के वरदान से प्राप्त है। स्राप चिन्ता

न की जिए। यह ली जिए, प्रसन्न हुए बानरीं का शब्द सुनाई देने लगा। में सममता हूँ, वह वानरी सेना गोमती नदी के पार उतर रही है। श्रव श्राप साल्वन की श्रोर दृष्टि की जिए। देखिए, कैसी धूल उठ रही है। में समभता हूँ कि वानर उस वन में यूनों को हिला रहे हैं। वह देखिए, श्राकाश में चन्द्र के समान विमान दिखाई देता है। इस सुन्दर पुष्पक विमान की ब्रह्मा ने श्रपने मन से रचा था। महाराज ने रावण की मार कर इसे पाया है। देखिए, यह देगहर के सुर्य की तरह चमक रहा है। इस पर रामचन्द्रजी सवार हैं। कुनेर की छुपा से यह मन की तरह जल्दी उड़ता है। इस पर राम, लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव श्रीर विभीपण सवार हैं।

इस तरह सुनते श्रीर 'रामचन्द्र' शब्द कानी में पड़ते ही स्त्री, वालक, युवा ग्रीर वृद्धों का ऐसा श्रानन्द शब्द हुन्ना कि सम्पूर्ण श्राकाश भर गया। सब लोग रथों, हाथियों ग्रीर घोड़ों से उतर उतर कर ज़मीन पर खड़े हो गयं। वे सब विमान पर श्री राघव को ऐसे देखने लगे जैसे कोई चन्द्रमा को देखता है। भरतजी विमान की श्रोर मुँह किये, हाष जाड़े, म्रानन्द से खागत-पूर्वक मध्ये ग्रीर पादार्थ से रामचन्द्रजी की पूजा करने लगे। उस समय विमान पर वड़े नेत्रोंवाले श्रीरामचन्द्र ऐसे मालूम होते थे मानों देवराज इन्द्र हों। विमान पर बैठे हुए अपने भाई की देख कर भरतजी ने बड़ी नम्रता से ऐसे प्रणाम किया जैसे कोई मेरु पर स्थित सूर् को प्रधाम करता है। इसके बाद राम की माहा से वह इंस-भूषित विमान जमीन पर उतर पड़ा। फिर प्रभु ने भरत की उस पर बैठा लिया। तव भरत ने प्रभु को फिर प्रणाम किया। उस समय

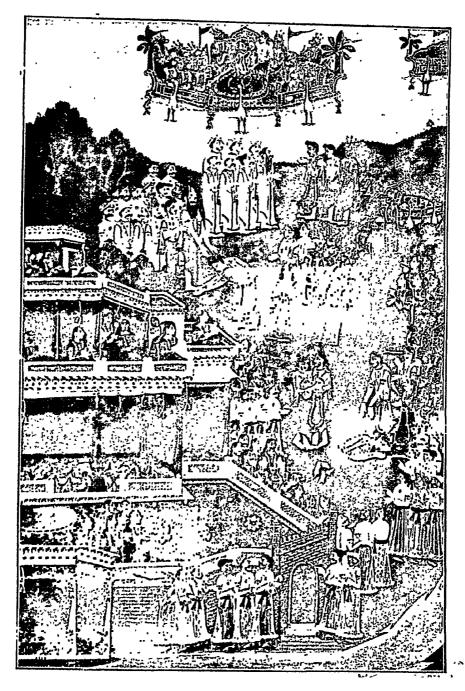

राम-प्रत्यागमन ।

रामचन्द्र ने बहुत दिन के बाद मिलनेवाले भरत की गोद में उठा कर गले से लगा लिया। फिर भरत ने भपना नाम सुनाकर लच्मण श्रीर वैदेही की प्रणाम 🏸 किया। इसके वाद भरतजी सुग्रीव, जाम्बवान, श्रङ्गद, मैन्द, द्विविद, नील, ऋपभ, सुपेगा, नल, गवाच, गन्धमादन, शरभ छीर पनस इन सब की गले से लगा कर मिले। ये सब वानर कामक्पी ता ये ही । श्रतः उस समय मनुष्य-रूप धारण कर वे बड़े हर्प से भरत का कुशल-समाचार पूछने लगे। फिर भरतजी सुमीव को गले से लगा कर वेलि-"हे सुप्रीव! हम चार भाइयों के तुम पाँचवें भाई ही। क्योंकि सीहद से मित्र होता है श्रीर अवकार शत्रु का लचग है।" इसके वाद भरतजी विभीपण से वोलं-"हे भाई! वहे श्रानन्द की वात है कि तुम्हारी 🋫 .सद्दायता से इतना वड़ा दुष्कर काम किया गया।'' ंभव शत्रुघ्न ने दोनीं भाइयों को प्र**णाम कर सी**ता कं चरण छूए।

रामचन्द्रजी ने वर्ण-द्योन ग्रीर शोककिषित माता कें।शिल्या के धरणों की प्रणाम किया ग्रीर उनके मन की दिषित किया। तदनन्तर सुमित्रा ग्रीर केंकेंगी की प्रणाम कर प्रभु ग्रीर ग्रीर माताओं तथा पुरादित की प्रणाम करने के लिए गये। श्रव स्थ नगरवासी हाथ जोड़ कर श्रीरामचन्द्रजी से वेलि—"दे कीशल्यानन्दवर्धन, हे महावाहो रामचन्द्र श्रीप का स्थागत है।।" उस समय नगरवासियों कि श्री श्राप का स्थागत है।।" उस समय नगरवासियों पड़ती थीं। जब नगरवासियों की श्रीभवादन की रामचन्द्रजी ग्रदण कर चुके तब भरत जी ने अपने देनों हाथों से महाराज की खड़ाऊँ श्रों की उनके चरणों में पहना दिया भीर हाथ जोड़ कर कहा—

"यह राज्य, जो भ्राप ने इतने दिनों तक मेरे पास धरोहर रक्ला था वह मैं ग्रापके श्रधीन करता हूँ। ध्राज मेरा जन्म कृतार्थ श्रीर मनेारथ पूरा हुआ। क्योंकि आज मैं आप को अयोध्या में लीट घाया देखता हूँ। घ्रव घ्राप कीश, भाण्डार, घर श्रीर सेना को देखिए। श्रापके तेज से मैंने सब दस गुना कर रक्ला है।" भ्रातृवत्सल भरत की ये वातें सुनकर वानरों की श्रीर विभीषण की घाँखों से श्राँसू वहने लगे। फिर श्रीरामचन्द्रजी भरत की गोद में ले सेनां-सहित विमान पर चढ़ कर भरत के आश्रम की चले। वहाँ पहुँच कर महाराज विमान से उतर पड़े। वे विमान से बोले-"भेरी श्राज्ञां है कि तुम कुवेर के पास चले जाश्रो। तुम उन्हीं की सवारी में रहे। ।" राम की आज्ञा पाते ही वह विमान उत्तर दिशा की छोर कुवेर की राजधानी में चंता गया। जिस पुष्पंक विमान की राचस जीत कर लाया था वह रामचन्द्र जी की श्राज्ञा से क्रवेर की फिर मिल गया। इसके बाद महाराज ने भ्रपने मित्र पुरोहित के चरणों मेँ प्रणाम किया तथा उनकी एक आसन पर बैठा कर आप भी पास ही दूसरे भ्रासन पर वैठ गये, मानों नृह-स्पति के साथ इन्द्र बैठे हों।

## १३०वाँ सर्ग । रामराज्याभिषेक ।

न्ध्रव भरतजी हाथ जोड़ कर रामचन्द्रजी से वेलि-महाराज! मेरी माताने वरदान में पाया हुआ राज्य मुक्ते सींपा था। श्रव वही राज्य मैं फिर आप को वैसेही देता हूँ जिस तरह आपने मुक्ते दिया था।

जिस तरह अनेले ही ढोने में समर्थ महावली वैल के भार को छोटी घोड़ी नहीं हो सकती उसी तरह मैं . इस राज्य के भार की सम्हालने में उत्साह-हीन दी रहा हूँ। जिस तरह जल के वेग से टूटे हुए पुल का वाँध वाँधना कठिन है उसी तरह चारों स्रोर से खुले हुए राज्य-रूप छिद्र को रीक रखना मेरे लिए बड़ा कठिन है। हे वीर ! आपकी गति का अनु-सरणकरना ता वड़ा ही कठिन है। इसका में वेसा ही उत्साह नहीं कर सकता जिस तरह घोड़े की चाल का गदहा और हंस की गति का कीया अनु-सरण नहीं कर सकता। जैसे घर की फुज़वाड़ी में ं कोई वृत्त लगाया जावे श्रौर वह समय पाकर खूब कॅचा तथा शाखा-प्रशाखाधीं से युक्त तो हो जावे पर फूल लग कर भड़ पड़ें, फल न लगें, ते। .जिस. काम के लिए वह लगाया गया था वह काम तो हुआ ही नहीं। यह मैंने एक दृष्टान्त के तौर .पर कहा है। इसका मतलव श्राप समभ सकते हैं। इसलिए हे नरेन्द्र ! श्राप सेवकों पर शासन .कीजिए। यह संसार भ्राप को श्रमिपिक्त भ्रीर दोपहर के सूर्य की नाई तपता हुआ देखे। नगाड़ों पर इंका पड़ने के शब्द काश्ची तथा नृपुरें। की भनकारों छीर मधुर गाने के शब्दें। के साथ छाप जागिए ध्रीर सोइए। जब तक सूर्य-मण्डल घूमता रहे श्रीर यह पृथ्वी स्थिर रहे, तव तक श्राप इस जगत् के खामी वन कर रहिए।

महाराज ने उनका कहना मानकर सब स्वीकार किया और अच्छे आसन पर बैठ गये। फिर शत्रुष्त के कहने से बढ़े चतुर, कोमल तथा हलके हाथें। बाले और जल्दी वाल बनानेवाले नाई रामचन्द्र के समीप बैठ गये। पहिले भरतजी ने स्नान किया

फिर लक्ष्मण ने, उनके वाद वानरेन्द्र सुपीव ने फिर राचसराज विभीपण ने स्नान किया । सब से पीछे रामचन्द्र ने भ्रपनी जटायें साफ कराके स्तान किया । वे चित्र-विचित्र माला. पहने, सुगत्ध हुन्य लगाये श्रीरवड़े क़ीमती कपड़ों से भूपित है। कान्ति से प्रज्वलित हुए। जी भूपण श्रीर अलंकार वाकी रह गयं थे सी शत्रुव ने ठीक करवा दिये। महाराज का, लच्मण का श्रीर सीता के श्रंगां का विशेष ष्रलंकार महाराज दशरध की सब रानियों ने किया। फिर वानरियों का प्रसाधन ( त्रिशेप अलंकार) महा-रानी कै।शल्या ने वड़े हर्प-पूर्वक अपने हाथां से किया। इसके बाद शत्रुत्र की भाहा से सुमन्त्र एक मनोहर रथ सजा कर ले आये। सूर्य और प्रक्रि के तुल्य उस प्रच्छे रघ पर महावाहु रामचन्द्रजी सवार हुए। नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने हुए श्रीर कुण्डलों से भूपित सुपीव तथा इतुमान, एवं सव भूपाणों से भूपित मने। हर कुण्डल पहने हुए सुप्रीय की लियां श्रीर सीवाजी बड़ो उत्कण्ठा से नगर देखने के लिए चलीं। इधर भयोध्या में राजा दशरध के मन्त्रो लोग पुरोहित के साघ विचार करने लगे छीर अशोक, विजय तथा सिद्धार्थ, तीनं रामचन्द्रजी की वृद्धि (भ्रभिपंक) के लिए श्रीर नगर की श्रीवृद्धि के लिए भापस में सलाह करने लगे। सव की यही राय हुई कि मङ्गलपूर्वक रामचन्द्र के श्रभिपेक के लिए सब चोज़ें इकट्ठी की जायें। इस तरह विचार करके वहाँ से सब रामचन्द्र के दर्श्य करने.के लिए निकले।

इन्द्र की नाई रथ पर सवार होकर महाराज नगर देखने के लिए चले। भरत ने उस रथ के घेड़ों की रास पकड़ो, श्रीर शत्रुव्न ने छाता लिया; एक



राम-विलक ।

चमर लद्मण और दूसरा चमर राच्स-राज विभी-पण महाराज के सिर पर. डुलाते जाते थे। उस समय आकाश में ऋषियों का समूह, देवता श्रीर ्रमरुद्रण राम की स्तुति कर रहे थे। उनकी वड़ी मधुर ध्वित सुनाई देती थी। शत्रुखय नामक पर्वता-कार गजेन्द्र पर सुमीव सवार थे। बाक़ी वानर मनुष्य का रूप बना, नै। इज़ार हाथियां पर सवार थे। सत्र भूपणों से भूपित वे वड़े अच्छे लगते थे। अटारियों की मालाओं से सुशोभित इस नगरी में महाराज रामचन्द्र जी शङ्ख ग्रीर तुरही के शब्दों सहित गये। नगर-वासी खड़े हो हो कर उनकी छावे देखने लगं । वे उनका जयजयकार मनाते श्रीर महारान से अनुमेादन ( प्रशाम श्रादि ) पाते हुए पीछे पीछे चलने लगे । उस समय मन्त्री, ं ताद्वाण श्रीर प्रजा से घिरे हुए महाराज ऐसे शोभते थे जैसे नचत्रों से वेष्टित चन्द्रमा शोभता है। महा-राज के श्रागं श्रागं नगाड़े वजते, ताल श्रीर खस्तिक नामक वाजे वजते जाते थे श्रीर हर्प से श्रच्छे श्रच्छे मङ्गल-पाठ सुनातं हुए गवैये चले जाते थे। श्रचत, सोना, गाय ग्रीर कन्या लिये त्राह्मण श्रीर लड्डू द्दाय में लिये अनेक मनुष्य प्रभु के आगे आगं जा रतं ग्रे । इसके वाद् श्रीरघुनन्दन ने मन्त्रियां से सुप्रीव की मेंत्री का, इनुमान के प्रभाव का श्रीर वानरां कं पुरुपार्घ का वर्गन किया। उसे सुन कर अयोध्यावासी बढ़े चिकत हुए कि इस तरह की ्र ग्कृसी सेना पर बानरां ने ऐसा पराक्रम किया ! श्रवं महाराज हृष्ट पुष्ट मनुष्यां सं भरी हुई श्रयोध्या-पुरी में गये। पुरवासियों के घर पताकाओं से सजाये हुए थें। अब महाराज इस्वाक्तवंशवालों के द्वारा सदा से सेवित, अपने पिता के महल में पहुँचे।

पहले तो राघवजी पिता के महल में सुगीव श्रादि की लिया गये। फिर कीशल्या, सुमित्रा श्रीर कैकेश को प्रणाम कर भरत से मधुरता-पूर्वक कहने लगे—''हे भरत! वह मेरा भवन सब से श्रेष्ठ हैं। उसमें श्रशोक वाटिका लगी हुई है। श्रीर वह मोती तथा पन्ने श्रादि से खचित श्रीर बहुत बड़ा है। वहाँ सुगीव को ठहराश्री।" महाराज के इतना कहते ही भरतजी सुगीव का हाथ पकड़ कर उस भवन में ले गये। फिर शतुझ की श्राह्मा से नैं। कर लोग तेल के दीपक, पलँग श्रीर विछीने लेकर वहाँ पहुँचे। भरत ने सुगीब से कहा कि श्रीरामचन्द्र के श्रीभेपक के लिए दूतों को श्राह्मा दीजिए। तब सुगीव ने किप वीरों को बहुत जल्दो श्राह्मा ही कि, इन चारों घड़ों की चारों समुद्रों के जल से भर कर कल सबेरे यहाँ ले श्राश्री।

राजा की आज्ञा पाकर जाम्बवान, हनुमान, वेगदर्शी श्रीर ऋषभ ये चारी घड़ों को लेकर गरुड़ की तरह स्राकाश-मार्ग से उड़ कर गये; स्रीर फट-पट समुद्र का जल भर लाये ग्रीर राजधानीश्रयोध्या में रख कर बैठ गये। इसके बाद ग्रीर श्रीर बानर भी पाँच सी निदयों का जल घड़ों में भर लाये। सुपेण पूर्व ससुद्र से सर्व-रत्नभूपित कलश भर लाये। ऋषभ दिचाय सागर से लाल चन्दन, कपूर त्रादि सुगन्धित चीज़ों से सुगन्धित सुवर्ष घट की; गवय पश्चिम समुद्र से श्रीर उत्तर समुद्र से हनुमान जलपूर्ण घड़ा भर लाये। ग्रब मन्त्रियों के साथ शत्रुघ्न ने उन घड़ों को देखकर पुरोहित ग्रीर सुहदें। से रामचन्द्रजी के श्रभिषेक के लिए निवेदन किया। तदनन्तर वृद्ध वशिष्ठ मुनि ने ब्राह्मयों की साथ ले कर सीता-सहित रामचन्द्र को रत्नों से बनी हुई चैकी पर वैठाया। जिस प्रकार आठों वसुओं ने

इन्द्र का श्रभिषेक किया था उसी तरह उस समय वशिष्ट. विजय, जावलि, काश्यप, कात्यायन, गौतम, ग्रीर वामदेव, ये सब मिल कर महाराज का श्रभिषेक करने लगे। श्रभिषेक इस क्रम से हुआ कि पंहले ते। ऋत्विक बाह्यणों ने, फिर पोडश कन्याओं ने, सब मन्त्रियों ग्रीर योद्धाश्रों ने, तदनन्तर नगर के रहनेवाले वड़े बड़े ज्यापारियों ने बड़े हर्प से महाराज का अभिपेक किया। इसके वाद सब ग्रीप-धियों के रसें से आकाशचारी देवताओं ने, फिर चारों लोकपालों ने, तदनन्तर इकट्ठे होकर सब देवों ने महाराज को स्नान करवाया। ब्रह्मा ने रश्नों से भूषित एक किरीट बनाया था। उसकी महाराज मनु ने श्रीर उनके पश्चात् उनके वंश के सव राजाश्रों ने ग्रुममुहर्त्त में घारण किया था। वह सोनं का था। वह वड़े मूल्यवान पदार्थोंसे खचित ग्रीर तरह तरह के रत्नों से भ्रलंकृत था। उस सभा में तरह तरह के रत्नों से वने हुए सिंहासन पर श्री-रघुनन्दन की बैठाकर वशिष्ठजी ने वह मुकुट महाराज के मस्तक पर रख दिया। इसके बाद मृत्विजों ने श्रीरघुपति की अनेक तरह के भूषण पहनाये। महाराज के सिर परशत्रुच्च ने सफ़ेद छाता लगाया। एक सफ़ेद चॅवर सुग्रीव ने श्रीर दूसरा चन्द्रप्रकाश चॅंबर विभीषण ने लिया। श्रव इन्द्र की श्राज्ञा से वायु ने बड़े देदीप्यमान तथा सौ कमलों से वनी हुई काञ्चनी माला ला कर रामचन्द्र की अर्पण की। डन्होंने सब रत्नों श्रीर मिएयों से शोभायमान एक हार भी महाराज की दिया। उस आनन्द की उत्सव में देवता श्रीर गन्धर्व गाने लगे तथा श्रप्स-रायें नाचने लगीं। उस समय पृथ्वी श्रन्न से परि-पूर्ण, वृत्त फलों से लदे हुए और फूल गन्धयुक्त

देख पड़ते थं। एक लाख घोड़े, एक लाख नई व्यानी हुई गायें छीर सी वैल महाराज ने ब्राह्मणों की दिये। फिर तीस करेड़ सोने के सुद्रा, तरह तरह के भूषण, छोर छनेक प्रकार के मृल्यवान कपडे. बाह्यणों को दिये। इसकी वाद सूर्य की किरणों की नाई चमकीली, सीने की बनी हुई, श्रीर मिण्यों से खचित दिन्य माला रामचन्द्रजी ने सुप्रीव की दी। पत्रे से खचित और चन्द्रमा के समान प्रकाशमान् विजायठ अङ्गद की दिये। अच्छे से धन्छा मणियोवाला मुक्ताहार महाराज ने श्री जानकी जी की दिया। सीता देवी का दा निर्मल श्रीर दिव्य बख श्रीर मिले । इसके बाद महारानी श्रपने कण्ठ का हार उतार कर सब बानरों की तथा पति की श्रोर वार बार दंखने लगीं। तब प्रभुने उन कं श्रभिप्राय कें। समभ कर कहा—''हे भामिनि ! तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे यह देदो।" तत्र वैदेही ने वह द्वार उन इतुमान की दे दिया जिनमें तेज, धर्य, यश, चातुर्य, सामर्थ्य, नम्रता, नीति, बुद्धि, पीरुष श्रीर विक्रम सदा निवास करते हैं। चन्द्रमा की किरणों से चमकते हुए सफेद मेघों के द्वारा जैसे पर्वत शोभित होता है उसी तरह हतुमान्जी उस समय उस हार से सुशोभित हुए। वहाँ जितने वृद्ध वानर श्रीर सेनापित घे उन सवका वस्रों श्रीर भूपर्णो से यद्याचित सत्कार किया गया। विभीष्य, सुवीव, इनुमान, जाम्बवान तथा थीर भीर भी जो खास खास वानर घे उन सब के मनारघों के संस् कर्मकारी श्रीरामचन्द्रजी नं पृर्ण कर दिया। उन्हें वहुत से रत्नों के द्वारा सन्तुष्ट कर दिया। फिर वे सब श्रपने श्रपने घर जाने कं लिए तैयार हुए। तदनन्तर प्रभु में द्विचिद, मयन्द, ग्रीर नील की भी

इच्छानुसार कृतार्थ किया । इस तरह श्रीराज-राजेश्वर महाराज का राज्याभिषेक देख कर वानरों ने किष्किन्धा का रास्ता लिया। श्रीराम से स्रादर पा 🐥 कर सुप्रीव भी वहीं की पथारे। कुल भ्रीर धन की प्राप्ति से प्रसन्न होकर विभीपण भी अपने साथी राचसों को संग ले कर लंका की गये और वहाँ निष्कण्टक राज्य करने लगे। श्रीरघुकुल के चन्द्रमा राम वड़े आनन्द से अपने राज्य पर आहळ हुए श्रीर लद्मण से कदने लगे-"हे धर्मज़! श्राश्री, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो, जिस के अधिष्ठाता इमारे पूर्वज राजा लोग होते आये हैं। जिस तरह हमारे पितरों ने अपने बड़ों के पास यौवराज्य स्वीकार किया या उसी तरह युवराज होकर तुम भी राजकाज करने में सहायता करे। ।" 🫂 श्रीराम ने सौिमित्रि से बहुत बहुत कहा परन्तु उन्हें ने यह काम स्वीकार न किया। तव महाराज ने भरत को यौवराज्य पर बैठाया। राज्य पाने के वाद राघव ने पौण्डरीक, ग्रश्वमेघ, वाजिमेघ तथा ग्रीर ग्रीर भी अनेक तरह के यज्ञ अनेक वार किये। राज्य को दस हज़ार वर्ष को समय में महाराज ने दस श्रश्वमेध यज्ञ किये जिनमें श्रन्छे श्रन्छे घोड़े ग्रीर बहुत सी दिचणायें दीं।

इस तरह भ्राजानुवाहु (घुटनों तक लम्बी भुजाओं वाले ) श्रीर विशालवचा (बड़ी छातीवाले) श्रीरामचन्द्रजी राज्य का शासन करने लगे। उन्होंने भ्रानेक तरह के यज्ञों से देवताओं को सन्तुष्ट किया। प्रभु के राज्य में न विधवाओं का विलाप सुनने में भ्राया, न साँप से किसी ने भय पाया, श्रीर न कोई व्याधि से पीड़ित देख पड़ा। चार ता राज्य में थे ही नहीं, भ्रमर्थ के पास तक कोई न

फटका श्रीर वृद्धों की वालकी की प्रेत-किया नहीं करनी पड़ी। सब लोग भ्रानित्वत, धर्म में तत्पर श्रीर रामचन्द्र के दर्शन में उत्साहित रहते थे। पर-स्पर कभी किसी का ग्रनिष्ट नहीं करते थे। उस राज्य में हज़ार वर्ष से कम किसी की उम्र न देख पड़ी। लोग इज़ार इज़ार पुत्र वाले (अर्थीत खूब सन्तान वाले ) होते थ्रीर रेाग-शोक-रहित देख पड़ते थे। उस समय के वृत्त सदा फल मूल श्रीर फूलों से लदे रहते थे। मेघ समय पर वर्षा करता **भीर हवा भ्रत्यन्त सुख देनेवाली चलती थी। सब**ः लोग अपने अपने काम करते और अपने ही कामें से सन्तुष्ट रहते थे। सब प्रजा धर्म में तत्पर श्रीर भूठ से दूरं रहती थी; सब अच्छे चिह्न रखती श्रीर-धर्म के काम में उत्साही रहती थी। इस तरह महा-राज रामचन्द्रजी ने सुख-पूर्वक दस हज़ार वर्ष तक राज्य किया।

भगवान् वाल्मीक सुनि ने इस आदिकान्य का निर्मा अपने सुँह से किया है। यह धर्म का, यश का, आयुर्वल का और राजाओं को विजय का देनेवाला है। जो मनुष्य इसे सुनते हैं वे पाप से छूट जाते हैं। जो पुत्र की इच्छा करता है उसे पुत्र और जो धन की इच्छा करता है उसे धन मिल जाता है। रामाभिषेक सुनने से राजा भूमण्डल की जीत कर शत्रुओं पर अधिष्ठाता होता है। जिस तरह राम से कैशिएत्या, लन्मण से सुमित्रा और भरत से कैश्वी जीवत्पुत्रा थीं उसी तरह इस कान्य के सुनने से खियाँ जीवत्पुत्रा थीं उसी तरह इस कान्य के सुनने से खियाँ जीवत्पुत्रा होती हैं। उनके पुत्र जीते रहते हैं। उनहें बड़ी आयु मिलती है। राम के विजयक्तान्य की जो अद्धा से, कोधरहित होकर, सुनते हैं वे बड़ी नड़ी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं; उनके

ऊपर चाहे जैसी विपद ग्रा जाय तो भी छाया की नाई, बिना कप्ट दिये, उन पर से वह निकल जाती है। यदि कोई परदेश में हो तो वह फिर आकर अपने वन्धु-वान्धवों से मिलता है ग्रीर उनके साथ ग्रानन्द करता है। श्रीरामचन्द्रजी की कृपा से इसके सुनने वाले मनोवाञ्चित वर पाते हैं ग्रीर उनसे देवता प्रसन्न रहते हैं। जिनके घर में विन्न करनेवाले देवता होते हैं वे भी इसके सुनने से शान्त हो जाते हैं। राजा सने ता विजयी हो, प्रजा सुने तो कुशली हो, धीर स्त्री यदि रजीधर्म के बाद शुद्ध होकर सुने ते। उत्तम पुत्र जने। इस प्राचीन इतिहास की पुजने ग्रीर पढ़ने से मनुष्य सब पापों से छूट कर बड़ी श्रायुपाता है। चत्रिय लोग इस इतिहास की नम्रता श्रीर प्रणामपूर्वक बाह्यणों के मुँह से सुनें ता इसके द्वारा उन्हें ऐश्वर्य भार पुत्रका लाभ होगा। सम्पूर्ण रामायण के सुनने श्रीर पढ़नेवालों पर रामचन्द्रजी सदा सन्तुष्ट होते हैं। उनके सन्तुष्ट होने से वड़ा लाभ है क्योंकि वे सनातन, विष्यु, श्रादिदेव, हरि धीर सांचात् नारायण हैं। हे मनुष्या ! इस प्राचीन इतिहास की अच्छी तरह श्रद्धापूर्वक वर्णन करे। जिससे तुम्हारा मङ्गल हो ख्रीर विष्णु का वल वहे। इसके प्रहरा श्रीर श्रवण से देवगण सन्तुष्ट होते श्रीर पितर श्रानिदत होते हैं। रामचन्द्र की इस संहिता को जो लोग लिखते हैं वे खर्ग पाते हैं। जो इसे सुनता है उसे कुटुम्ब की प्राप्ति होती है, उसके यहाँ

धन-धान्य बढ़ता है; उसे उत्कृष्ट त्रिणी ग्रीर उत्तम सुस प्राप्त होता है। इस भूतल पर उसकी अर्थसिद्धि होती है। इसलिए हे भाइयो ! आयुष्यकारी, आरोग्य-कारी, यशदायक, सुबुद्धिदायक, मङ्गलरूप, वीर्य-कारक ग्रीर भाइयों से प्रीति करनेवाले इस आख्यान को समृद्धि चाहनेवाले सज्जन अवस्य अवस्य करें।

#### छप्य ।

उद्यत विमल प्रताप रजनिचर-यूथ-तापकर। लोकोत्तर तूणीर दिव्य सायक सुचाप कर॥ देव विप्र गोपाल भक्त हित चाहत सब विधि। भाव परीचक नाथ महाकरुणा-वारांनिधि॥ भूभार-हरण हित विविध तनु धरत करत लीला सुभग। तंहि नमत नम्र गोपाल नित, छाँ हि सकल जंजाल मग॥

तदत्वरणधर्मा तरप्रसत्यधेकमी,

तदनुवदनशर्मा चैप गोपालशर्मा।
प्रणतशरणमाद्यं वेदवादैनिंगाद्यं,
मनुजतनुमनीशं नौति रामाख्यमीशम्॥
प्रद्भुतरीद्रभयानककरुणवीभत्सका रसाः पञ्च।
वीरस्याङ्गानि द्युर्धर्लस्यन्तां युद्धकाण्डेऽत्र॥
प्रद्भुतो युद्धकाण्डोऽयं दृश्यो गोपालशर्मणा।
प्रमेणानृदितो भूयानुष्टेन रामजगत्पतः क्षः॥

ः यह युद्धकाण्ड बड़ा श्रव्भुत श्रीर देखने योग्य है। पं॰ गोपाल शर्मा ने बड़े परिश्रम सेइसका हिन्दी-श्रनुवाद किया है। यह ज़गरपति रामचन्द्रजी की सन्तुष्ट करनेवाला हो।



# 

( हिन्दीभाषानुवाद )

一渕茶低一

# उत्तरकांग्ड।

—/≯≫*€∻−* भाषान्तरकार-कृत मङ्गलाचरगा । <sub>श्लोकः</sub>

श्रीमच्चन्द्रनिभा विभाति विमला कीर्तिस्तु यस्य प्रभो— यों लोकान सुखिनो व्यधात खलु वधाद्घोरस्य देवद्विषः; पित्र्यं राज्यमुपास्य यश्चिरतरं कालं स्वधिष्ण्यं परम् प्रागात्स प्रणतार्तिनाशनपरो रामोऽस्तु नः श्रेयसे ॥१॥

षट्पद्-छन्दः

जय जय सीतानाथ निजेन्द्रातस्तनुधारिन ।
नट इव रचयसि चरितमहो मानवानुकारिन ॥
प्रगातित्रय प्रीयसे शुद्धभक्तया भक्तानाम ।
क्षमसे सकलागांसि तवाङ्घ्रचोरनुरक्तानाम ॥
गोपाल एष शिरसा नमति विदितहद्य जगतां हरे ।
तापं त्रिविधं हर हर विभो सर्वमस्ति भवतः करे ॥२॥

# पहला सर्ग। राक्षसों के मारने के लिए ऋषियों का धाकर रामचन्द्र का अनुमोदन करना।

च्याव रामचन्द्र के राज्य पाने पर सब मुनि लोग राचसों के मारने के विषय में अनुगोदन करने श्राये। कैशिक, यवकीत, गार्ग्य, गालव श्रीर मेघा-तिथि के पुत्र कण्व — ये सब ऋषि पूर्व दिशा से श्राये । स्वस्त्यात्रेय, नग्रुचि, प्रमुचि, ग्रगस्य, ग्रत्रि, सुसुख थ्रीर विमुख—ये ध्रगस्त्य की भ्रागे करके दिचा दिशा की ग्रोर से ग्राये। नृषङ्गु, कवषी, धीम्य ग्रीर कीषेय ये शिष्यों-सहित पश्चिम दिशा से भ्राये। वशिष्ठ, कश्यप, श्रत्रि, विश्वामित्र, गै।तम, जमदिन श्रीर भरद्वाज—ये सात ऋषि उत्तर दिशा से महाराज रामचन्द्र के राजभवन के द्वार पर आकर उपिशत हुए। ये सब भ्राग्न के समान तेजस्वी, वेदवेदाङ्ग-पारग धीर अनेक शास्त्रों में कुशल थे। इनमें से भगवान् श्रगस्य द्वारपाल से वेाले -- महा-राज रामचन्द्र से निवेदन करें। कि ऋषि लोग द्वार पर खड़े हैं। वह द्वारपाल नीति श्रीर खामी की चेष्टा पहचानने में चतुर था, चालचलन का अच्छा था, बहुत होशियार छीर धैर्यवान् था। त्रगस्त्य मुनि के कहने पर वह पूर्ण चन्द्रमा के तुल्य प्रकाशमान श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर वाला कि राजन ! श्रगस्त्य मुनि-सहित श्रनेक ऋषि श्राये हैं। यह सुनते ही महाराज ने कहा-उनको यहाँ स्नानन्दपूर्वक लिंवा लाग्रे। द्वारपाल ने ऋषियों से कहा-महाराज! श्राप लोग सुख-पूर्वक भीतर जाइए । श्रनुमति पाकर ऋषि लोग राजमन्दिर मैं चले गये। मुनियों को श्रपने

खड़े हो गये। उन्होंने ऋर्घ, पादार्घ सीर गोप्रदान से उनका पूजन किया । उनके बैठने के लिए महा-राज ने सोने के वने हुए विचित्र, वड़े अच्छे, कुशा-स्तरण वाले श्रीर मृगचमी से भूपित श्रासन दिये। उन पर ऋषि लोग यथोचित बैठ गये। वे कहने लंगे- "हे महावाहो ! हम सव तरह कुशल-पूर्वक है। क्योंकि हम तुम को क्रशल-पूर्वक श्रीर शत्रु की मार कर श्राया हुआ देखते हैं। यह बड़े श्रानन्द की वात है। हे राजन ! यह वड़ी वात हुई जी प्रापने लोगों के रुलाने वाले रावणं की मारा। हे रामचन्द्र। श्राप के लिए ऐसा कर देना कुछ वड़ी बात नथी। क्योंकि श्राप तो धनुप लेकर तीनें लोकों का विजय कर सकते हैं। ग्राप ने फेवल उसी की नष्ट नहीं किया किन्तु उसके पुत्र पात्र आदि का भी नष्ट कर दिया। ग्रहोभाग्य है जो हम लोग श्राप की-्सीता, लच्मण तथा दूसरे भाइयों के साथ विजयी देखते हैं। यह वड़ा काम हुआ जो प्रहस्त, विकट, विरूपाच, महोदर, धीर अकम्पन धादि राचस मारे गये। कुम्भकर्यां इतना वड़ा था कि तील में उससे श्रधिक इस जगत् में कोई नहीं पाया जाता। सो वह भी मारा गया। त्रिशिरा, श्रविकाय, देवा-न्तक, श्रीर नरान्तक-ये सभी राचस बड़े वली थे। इनको आपने युद्ध के मैदान में गिरा दिया। राज-साधिप रावण की तो देवता भी न मार सकते थे। उससे द्वन्द्व-युद्ध कर आपने विजय पाई। रावंष का पराजय करना इतना कठिन न या जितना कि ईन्द्र जित् की मारना कठिन था। पर आप के द्वारार्वह भी मारा गया। काल के समान दाइने वाले उससे वच कर श्राप विजयो हुए। हे राम! इस इन्द्रजित् पास भाते देख कर महाराज हाथ जोड़े उठ कर का वध सुन कर हम लोग बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि

वह वड़ा मायाची था थीर किसी से भी मारे जाने योग्य न था। उसका मारा जाना इमलोगों के लिए बड़ा श्राश्चर्य-कारक हुआ। हे काकुत्स्य, हे श्रमित्र-कर्पण ! हम ऋषियों को यह श्रभय-दिचणा देकर श्राप जो समृद्ध देख पड़ते हैं इससे बढ़ कर दूसरा श्रानन्द क्या हो सकता है ? यह सुन कर महाराज हाथ जोड़ कर कहने लगे—महाराज ! कुम्भकर्ण थ्रीर रावण, दोनों महावीरों को छोड़ कर श्राप लोग इन्द्रजित् की प्रशंसा क्यों करते हैं ? इसके सिवा महोदर, प्रहस्त, विरूपाच, मत्त, उन्मत्त, दुईप, देवान्तक ग्रीर नरान्तक क्या बड़े वली न थे १ इन्हें छोड़ कर ग्राप इन्द्रजित् की ही प्रशंसा क्यों करते हैं ? श्रतिकाय, त्रिशिरा श्रीर धूम्राच, इन महावीरेां की श्राप ने जुछ भी प्रशंसा नहीं की जैसी कि मेघनाद 🚽 ी कर रहे हैं। हे ऋषियो ! इन्द्रजित् का प्रभाव, वल श्रीर पराक्रम कैसा था ? किस कारण वह रावण से भी वढ़ कर था ? यदि यह वात मेरे सुनने यांग्य हो ग्रीर गोप्य न हो तो कुपा-पूर्वक सुक्ते सुनाइए। यह मेरी भाहा नहीं, किन्तु प्रार्थना है । उसने इन्द्र को भी किस तरह जीत लिया या श्रीर किस तरह वर पाया था ? पुत्र ऐसा बलवान कैसे हुआ ग्रीर उसका पिता वैसा क्यों न था ?

#### दोहा।

पुत्र अधिक भा पिता तें, किमि जीत्यी सुरराज। केहि विधि वर पायो परम, सकल कहहु मुनिराज।।

## दूसरा सर्ग । रावण श्रादि की उत्पत्ति

अगस्य का रावण श्रादि की उत्पत्ति वर्णन करने के लिए पहले विश्रवा मुनि की उत्पत्ति बतलाना।

म्हाराज रामचन्द्र के प्रश्न सुन, कर: अगस्य
सुनि वे। ले—''है रामचन्द्र! उस कारण के। सुनिए
जिससे इन्द्रजित् का तेज श्रीर वल बढ़ा हुश्रा था; वह
शत्रुश्रों के। ते। मारता था पर उनसे स्वयं मारा नहीं
जा सकता था। श्राप के। पहले रावण के कुल, जन्म
श्रीर उसकी वरदान-प्राप्ति का वृत्त वतलाता हूँ।

पहले सत्ययुग में, ब्रह्मा के पुलस्य नामक ब्रह्मिष पैदा हुए।वे साचात् ब्रह्मा ही के समान थे। उनके धर्मः श्रीरशील स्रादि गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। क्षेवल इसीसे समभ लेना चाहिए कि वे प्रजापित के पुत्र थे। इसी कारण वे सब देवें के ग्रीर सब लोकों के बड़े प्रिय थे। वे उज्ज्वल गुणां से बड़े बुद्धिमान थे। तपस्या करने की इच्छा से वे, मेरु पर्वत के पास, तृग्राविन्दु के श्राश्रम में जाकर रहने लगे। वहाँ वे जितेन्द्रिय होकर तप:स्वाध्याय मैं लग गये। कुछ दिनों में वहाँ ऋषियों, नागों श्रीर राजर्षियों की कन्याये आ आकर उनके काम में विझकरने लंगी। उन कन्यार्थी के साथ अप्सरायें भी मिल गई। सव इकट्टो हो कर वहाँ कोड़ा करने लगीं, एक ते। वहाँ का वन वड़ा रमगीय था; दूसरे वह सव ऋंतुओं में सेवन करने के योग्य था। इसलिए वे रोज़ वहाँ श्राती ग्रीर खेला करती थीं; जहाँ पुलस्यमुनि तपस्या करते थे वृहीं श्राकर वे गाती बजाती ग्रीर नाचती थीं। इस कारण तप में विझ होता था। विझ होते देख एक दिन ऋषिक्रुद्ध हो कर बोले—''जो लड़की

मेरी दृष्टि के सामने आवेगी वह गर्मवती हो जायगी।"

ऋषि के मुँह से यह निकलते ही शाप के मारे सव

कन्यायें छर गईं, पर राजिं दृणविन्दु की कन्या

छसे न सुन पाई। इसिलिए वह पहले की तरह
वहाँ जाकर निर्भय हो खेलने लगी। परन्तु वहाँ

छसने ग्रीर किसी दूसरी सखी को न देखा। उस

समय प्रजापित के पुत्र महातेजिंखी पुलस्य सुनि

स्वाध्याय कर रहे थे। वह वेद की ध्वनि छसके

कान में पड़ी। उस तपोधन का दर्शन होतेही वह

पाण्डु वर्षी (पीले रंग की) हो गई। उसके शरीर में गर्भ

का चिह्न दिखाई देने लगा। अपने इस देाप की देख

कर उसे बड़ी घवराहट हुई। वह कहने लगी, सुके

यह क्या हो गया!

मन में सोचती सोचती वह अपने घर लीट गई। उसे देख कर त्रणविन्दु नं कहा-''तेरी यह दशा कैसी हो गई ? तेरे शरीर का रंग अनुचित क्यों हो गया ?'' वह कन्या दीन हो कर कहने लगी—''पिता जी! मैं नहीं जानती कि किस कारण से मेरा खरूप ऐसा हो गया। मैं ता इतना ही जानती हूँ कि महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में में अपनी सखियों की हुँदने गई थी। वहाँ मैंने किसी भी सखी की नहीं पाया। जब मैंने भ्रपना ऐसा बदला हुआ रूप देखातव डर के मारे यहाँ भाग छाई।" कन्या की बातें सुन कर राजर्पि तृश्वविन्दु ने तपा-वल से ध्यान कर के देखा ता वह ऋषि का काम जान पड़ा। उन्होंने जान लिया कि उनके शाप से ही कन्या की यह दशा हो गई। अब तृणविन्दु डस कन्या को साथ ले ग़ुनि के पास गये चौर उनसे बेाले —''भगवन् ! अपने गुणों से भूपित श्रापही भाई हुई मेरी इस कन्या की श्राप प्रहण कीजिए।

में भिना देता हूँ, श्राप तपस्या में लगे रहते हैं, इसिल्ए प्राप की इन्द्रियाँ यक जाती हाँगी। यह आप की सेता टहल सदा करंगी।" यह सुन कर मुनि नं उसे स्वोकार कर लिया। तृण्यिन्दु कन्या देकर अपने आश्रम को लीट गये। बहु कन्या वहीं रह कर अपने गुर्वों से पति का सन्तुष्ट करती थी। उसके शील धीर चरित्र से प्रसन्न है। कर सुनि वेलि—''हे सुत्रेाणि ! मैं तरे गुणों से प्रसन्न हुन्ना, इसलिए में प्राज तुभो भ्रामे तुल्य पुत्र दंता हूँ। वह देानों वंशों को बढ़ावेगा श्रीर पालस्य कहलावेगा। तूने मेरे वेद के शब्द सुन कर गर्भ-धारण किया है इसलिए उस पुत्र का नाम विश्ववा द्वांगा।" यह सुन कर वह देवी वड़ी प्रसन्न हुई। उसने घोड़े ही दिन के वाद विश्रवा नामक पुत्र पेंदा किया। यह विश्रवा तीनों लें।कों में विख्यात, यशस्वी, श्रीरबड़े.. धर्मात्मा हुए ।

## देशहा ।

समदर्शी श्रुतिपारगत, त्रवाचार रितधाम। पिता तुल्य तप महें निरत, भयें विश्रवा नाम॥

## तीसरा सर्ग।

कुवेर की उत्पत्ति की कथा।

पुतस्य के पुत्र विश्रवा घोड़े ही दिनों में पिता के तुल्य तपस्या करने लगे। ये मुनि सत्यवान, शीलवान, दान्त, खाध्याय में तत्पर, पिता शी को समान देख पड़ते घे। इनका यह चमत्कार देख कर भरद्वाज मुनि ने श्रपनी कन्या देवनिर्धिनी का ज्याह इनके साथ कर दिया। सन्तान की इच्छा

से ये इंसका मङ्गल चाहने लगे। उन्होंने अपनी स्त्री से बाह्यण के गुणेवाला वीर भ्रीर वड़ा अद्भुत एक पुत्र पैदा किया। उसके उत्पन्न होने से ब्रह्मा बड़े ्रप्रसन्न हुए। वे इनकी कस्याणकारिणी बुद्धि देख कर वोले---''यह श्रापका लड़का धनाध्यत्त होगा।" फिर ब्रह्मा ने देवपियों के साथ इसका नाम-करण किया। उन्होंने कहा—''यह पुत्र निश्रवा से उत्पन्न हुआ है और यह है भी उन्हीं के समान, इसिलए यह 'वैश्रवण' नाम से प्रसिद्ध होगा।'' अब वे वैश्रवण, उस तपावन में, आहुति दिये हुए अग्नि के समान वढ़ने लगे। वे वड़े तेजस्वी हुए। उनका विचार तपस्या करने का हुआ। क्योंकि तप ही परमा गति है। यह सोच कर वड़े उप नियमा के साथ वे हज़ार वर्ष तक तपस्या करते रहे। हज़ार वर्ष वीत जाने <sup>े</sup> पर उन्होंने जलाहार, वाताहार श्रीर केवल उप-वास स्रादि विधियाँ कीं। उनके हज़ार वर्ष ऐसे वीत गयं मानों एक वर्ष वीता हो। पितामह उनके तप से प्रसन्न हुए। वे इन्द्र के साथ सव देवताओं का लेकर इनके प्राथम में प्राये ग्रीर बोले-''हे वरस ! में तुन्हारे इस काम से सन्तुष्ट हुआ। अब तुम वर माँगो।" वैश्रवण ने कहा—"भगवन् ! में लोकपाल होना चाहता हूँ। मेरे अधिकार में सब कोश रहे। " ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर कहा-"वहुत भ्रच्छा, ऐसा ही होगा। मैं चौथे लोकपाल की रचना ही चाहता था। वह तुम्हों होना चाहते हो ने बहुत अच्छी वात है। हे धर्मज्ञ ! तुम निधियों के स्वामी हैं। इन्द्र, वरुण श्रीर यम इन तीनों में तुम चौथे धनाध्यत्त हुए। अपनी सनारी के लिए तुम यह पुष्पक विमान लो । यह सूर्य के समान चमकीला है। अब तुम देवताओं के समान हो।

हम जाते हैं। तुम्हारा मङ्गल हो। हे तात ! तुमको ये दो वर दे कर हम क्रुंतकृत्य हुए।" यह कह कर ब्रह्मा उन देवताओं को साथ ले वहाँ से चले गये।

**उन सब के चले जाने पर धनेश** प्रपने पिता से हाथ जोड़ कर बोले-"भगवन् ! पितामह से मैं ने इप्टबर तो पा लिया, पर मेरे रहने के लिए पितामह ने कुछ भी प्रवन्ध नहीं किया। इसलिए अब आप ऐसा प्रवन्ध कर दीजिये जहाँ मेरे रहने से किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचे। ए पुत्र की वात सुन कर विश्रवा सुनि बोले-"दिचिए ससुद्र के किनारे एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके आगे के हिस्से में इन्द्र की नगरी के समान रमग्रीय लङ्का नामक पुरी है। विश्वकर्मा ने उसका राचसों के रहने के लिए वनाया था। वहीं तुम रहो। वह पुरी सोने के प्राकार, परिखा, यन्त्र ग्रीर शखों से भर-पूर है। वह सोने ग्रीर पत्रों के भूषणों से भूषित है। वहाँ राचस रहते थे, पर विष्णु के डर से सब छोड़ भागे। वे सब नीचे रसातल में जा बसे । अब वह सुनसान, बिना खामी के, पड़ी हुई है। हे पुत्र! तुम वहाँ जाकर सुखपूर्वक रही। वहाँ तुम्हारा रहना निर्दोष होगा। वहाँ रहने से किसी तरह का भगड़ा न होगा। वहाँ कोई बाधा देने वाला नहीं है। ए यह सुन कर धनाध्यत्त ने जाकर उस पुरी की वसाया। हज़ारी यच लोग वहाँ जाकर हर्ष-पूर्वक रहने लगे। वैश्रवण के शासन से थोड़े ही दिनों में वह नगरी भरंपूर हो गई। चारों स्रोर समुद्र से घिरी हुई उस पुरी में विश्रवा मुनि के पुत्र वड़े प्रसन्न होकर रहने लगे। वैश्रवण कभी कभी पुष्पक विमान पर चढ़ कर अपने माता पिता को देखने के लिए वहाँ साया करते थे। देवों स्रीर गन्धवीं

की स्तुति सुनते, अप्सराधों के नाच से अपने घरें। की शोभा बढ़ाते और किरग्रें। से सूर्य की नाई प्रकाश करते हुए वे वैश्रवण पिता के पास आने जाने लगे।

## चौथा सर्ग।

त्रादि सृष्टि से राक्षमों की उत्पत्ति की कथा का त्रारम्भ ।

च्चागस्य मुनि से यह कथा सुन कर रामचन्द्र को बड़ा छाश्चर्य हुआ कि लड्डा मैं पहले भी राज्ञस रहते थे। यह कैसी वात है। रामचन्द्र सिर हिला कर श्रीर मुसकराते हुए वार वार महर्षि की ध्रोर देख कर बेाले-"भगवन्! इस लङ्का में पहले भी राचसों की वस्तो थी; यह सुनकर सुके वड़ा ध्राश्चर्य हुआ। क्योंकि हमने तो यही सुना है कि पुलस्य ही के वंश से राचस पैदा हुए हैं। इस समय द्यापने दूसरे से भी उनकी उत्पत्ति का वर्णन किया। क्या वे लोग रावण, कुम्भकरण, प्रहस्त, विकट, श्रीर रावण के पुत्रों से भी श्रधिक वलवान थे ? हे ब्रह्मन् ! इन सबका मूल पुरुष कौनसा महा-बली राचस था ? विष्णु ने किस अपराध से उन्हें किस तरह मार भगाया ? हे ब्रह्मर्पे ! छाप सब विस्तार-पूर्वक कहिए। जिस तरह सूर्य अधेरे को दूर करता है उसी तरह सब हाल वता कर आप मेरा सन्देह दूर की जिए। "राघव की ये वातें सुन कर श्रगस्त्य मुनि चिकत होकर वाले—हे राम ! ब्रह्मा जब कमल से पैदा हुए तब उन्होंने सबसे पहले जल रचा। जल की एचा के लिए अनेक प्राणियों की उत्पन्न किया। वे सब जीव वड़ी नम्नता से ब्रह्मा के पास खड़े होकर बोले कि, हम क्या करें ? उस

समय वे सब भूख श्रीर प्यास के मार बड़े दुखी हो रहे थे। ब्रह्मा ने हँस कर उनसे कहा—'तुम सब इसकी रचा करें।' ब्रह्मा की यह श्राह्मा सुन कर उन भूखीं श्रीर बिना भूखों (प्यासों) में से कुछ, ने तो कहा कि 'रचामः'—हम रचा करते हैं श्रीर बहुत से बोल उठे कि 'यचामः'—हम उत्तरोत्तर बृद्धि करते हैं। उनका इम तरह कहना सुन कर ब्रह्मा बोले, जिन्होंने 'रचामः' कहा है वे राचस होवें श्रीर जिन्होंने 'यचामः' कहा है वे राचस

उनमें होति स्रीर प्रहित नामक दो भाई मधु-कैटम के समान ये। वे दोनां ही राचसें के राजा हुए। प्रहेति धार्मिक था, इसलिए वह ता तपा-वन में चला गया। पर देति ने अपने विवाह के लिए वड़ा प्रयत्न किया । 'मया' नामक काल की वहन थी। वह वड़ी भयङ्कर थी। उसीसे वह श्रपना व्याह कर लाया। उस भया से प्रदीप्त सूर्य के समान चमकीला विद्युक्तेश नामक एक लड़का पेदा हुन्ना। वह ऐसा बढ़ा जैसा पानी में कमस बढ़ता है। जब वह जवान हुआ तब उसका पिता उसके विवाह के लिए यत्न करने लगा। सन्ध्या के एक पुत्री थी। उसका नाम सालक्टङ्कटा था। वह प्रभाव में सन्ध्या के हो समान घी। उसी लड़की को वह अपने लंडके के लिए ले आया। उस समय सन्ध्या ने भी सीचा कि प्रान्त में यह लड़की किसी न किसी की देनी ता पड़ेगी ही, इसलिए इसीकी दे दें तो अच्छा है। अब विद्युत्केश उसके सो भ्रानन्दपूर्वक इस तरह विहार करने लगा जिस तरह इन्द्राणी के साथ इन्द्र विहार करते हैं। हे रामचन्द्र ! कुछ दिनों वाद वह सन्ध्या की लड़की, सालकटङ्कटा, विद्युत्केश से इस तरह गर्भवती हो गई

जैसे समुद्र से मेघ-घटाएँ गर्भ-धारण करती हैं। उस राचसी ने मेघ-गर्भ के समान एक लड़का मन्दराचल पर जाकर इस तरह पैदा किया, जिस तरह गङ्गा ्रते अप्रि-सम्भव गर्भ को त्यागा था। उस लड़के को वहीं-पर्वत पर-छोड़ कर वह सन्ध्या की लड़की, रति की इच्छा से, फिर पति के पास श्राकर विहार करने लगी । शरद ऋतु के सूर्य की नाई दीप्तिमान् वह लड़का सेघ की गर्जना के तुल्य शब्द से धीरे धीरे रोता छीर हाथ की मूँठी मुँह में दिये हुए वहाँ पड़ा था। उस समय वैल पर सवार पार्वती श्रीर भगवान् शिव वायुमार्गः से कहीं जा रहे थे। जव उस लड़कों के रोने का शब्द उनके कान में पड़ा तव वे वहाँ गये। उन्होंने देखा कि राचस का लड़का पड़ा हुआ रा रहा है। उसे देख कर पार्वती े को वही दया श्राई। उन्होंने शिवजी से फहा-''इस पर दयादृष्टि करनी चाहिए।" तब त्रिपुरारि महा-राज ने, इसी समय, उस लड़के को उसकी माता को समान उम्र दे दी । क्योंकि वे ते। सनातन ग्रीर भ्रव्यय (नप्ट न होनेवाले ) देव हैं, उनकी प्रस-न्नवा से कोई चोज़ दुर्लंभ नहीं है। उसे श्रमर बना कर, पार्वती की प्रसन्नता के लिए, उन्होंने उसे एक श्राकाशगामी नगर भी दे दिया। इसके बाद पार्वती ने राचसों को वर दिया कि 'जिस समय राचसी गर्भवतीं हो उसी समय वह वालक जने ग्रीर वह वालक उसी समय माता के समान उम्रवाला हो जाय। हे रामचन्द्र ! अय सुकेश नामक राजस की वदः लड़का प्रभु के वरदान से वड़ा गर्नित हो गयाः। वह उस: नगर को श्रीर लच्मी को पाकर **उस**्नगर-विमान में बैठा बैठा, इन्द्र की नाई, चारां श्रार घूमने लगा।

## पाँचवाँ सर्ग । सुकेश के वंश का विस्तार।

. न्याव सुकेश को धार्मिक ग्रीर वर पाया हुन्ना देख कर विश्वावसु गन्धर्व की जोड़ के कान्तिमान् प्रामणी नामक गन्धर्व ने प्रपनी कन्या देववती ब्याह दी। वह दूसरी लच्मी के समान, तीनां लोकों में प्रसिद्ध और रूप-यौवन से सम्पन्न थी। सुकेश की 'लड़की दे करके मानें। उसने राचसों के लिए लड़्मी समर्पण कर दी । देववती ऐसे पति की पाकर, धन पाने से निर्धन मनुष्य की नाई, बड़ी सन्तुष्ट हुई। राचस भी उसे पा कर ऐसा शोभित हुआ जैसे प्रश्जन नामक दिग्गज से उत्पन्न हुन्ना हाथी हथिनी को पाकर शोभा पाता है। हे राघव ! सुकेशः के तीन लड़के हुए । वे यज्ञ के गाईपख श्रादि तीन अप्रियों के समान थे। माल्यवान, सुमाली और माली, उन तीनों के नाम थे। वे तीनों त्रिनेत्र शिव के तुल्य प्रभाववान, धौर व्ययता-रहित तीनी लोको की तरह थे। वे तीन श्रम्भियों के समान, तीन मंत्रों की भाँति, बढ़े उप तीन घोर महारोगों के समान थे। वे तीनों इस तरह वढ़ने लगे जैसे लापरवाही करने से राग बढ़ते हैं। कुछ दिनों में वे तीनों पिता की वर-प्राप्ति श्रीर तपावल से ऐश्वर्य का लाभ देख कर तपस्या करने के लिए मेर पर्वत पर गये। वे महावार नियमां का पालन कर सब प्राणियों की भय देने वाली तपस्या करने लगे। वे सत्य-पालन, सरलता और सम दृष्टि का नियम करके ऐसा कठिन तप करने लगे जो पृथ्वी पर दुर्लभ था। ऐसा कठिन तप करके वे तोनों लें।कों को सन्ताप देने लगे। इसके बाद चतुर्मुल ह्या विमान पर चढ़ कर वहाँ श्राये श्रीर वेलि कि वर माँगा। यह भुनकर श्रीर इन्द्र-सहित देवगणों तथा हिंदा की ग्रयने पास ग्राया देख कर वे तीनों हाथ जोड़ कर ग्रुचों की नाई धरधर काँपते हुए वेलि—''हे देव! यदि हमारी तपत्या से प्रसन्न होकर प्राप वर देना चाहते हैं तो हम तीनों की मुँह माँगा वर दीजिए। हम तीनों ध्रजेय, शत्रु के मारनेवाले, चिरखों वी एवं सामध्येवान हैं। श्रीर हममें परस्पर मेल बना रहे।" यह प्रार्थना सुन कर हाहाणों पर दया रखनेवाले श्रीहहादेव 'ऐसा ही होगा' कहकर सदालोक की चले गये।

अब वर पाने से वे निर्भय होकर देवता श्रीर दैत्यों को कष्ट देने लगे। उनसे कष्ट पाकर वेचारे देवता, महर्पि छीर चारण, श्रनाथ की वरह, शरण हुँढ़ने लगे। पर कहीं भी शरण न पाया। जैसे नरक के प्राणियों का कहीं शरण नहीं मिलता वैसी ही उनकी भी दशा हुई। हे रघुबर! भ्रव उन तीनों ने श्रेष्ट शिल्पकार विश्वकर्मा से कहा कि-''पराक्रमी, तेजस्वी ग्रीर वली देवताश्रों के मन के ग्रनुसार घर तुम्हीं बनाते हो। इसलिए हे महा-मते ! हमारे लिए तुम चाहे हिमालय पर या मेर पर . श्रथवा मन्दराचल पर मकान वना दो। हमारे लिए .शिव.के.घर के समान मकान वनाना ।" यह सुन कर विश्वकर्मा ने उन्हें श्रमरावती के समान निवास-स्थान वतलाया । उन्होंने कहा कि दिचण समुद्र के किनारे त्रिकूटाचल पर्वत है। वहीं एक दूसरा सुवेल नामक पर्वत भी है। इन दोनों के वीच का शिखर बड़ा ऊँचा, मेघ के समान, दिखाई देता है। मैंने इन्द्र की ग्राज्ञा से लङ्का नामक नगरी वनाई है। ं बहाँ पची भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि चारों श्रीर से वह मानों टाँकी से छीली हुई है। वह तीस योजन चीड़ी श्रीर सी योजन लम्बी है। वह सीते के प्राकारों से थिरी हुई श्रीर सोने के तारखों से मृषित है। वहाँ जाकर तुम सब निवास करा, जैसे अमुराः वती में देवता रहते हैं। जब तुम लङ्का के किले में रहोगे तब बहुत से राचस तुम्हारे पास इकट्टे हो जाँयगे। वहाँ तुम सदा शत्रुश्चों के छर सं श्रलग रहोगं। यह सुनकर वे तीनों, हज़ारों सेवकों को साथ लेकर, वहाँ जा यसे । मज़बूत प्राकारी वाली धीर सैकड़ों अच्छं अच्छे घरों से भूपित उस नगरी में वे श्रानन्द पूर्वेक रहने लगे। हे राघव ! उस समय एक नर्मदा नामक गन्धर्वी थी। उसके तीन कन्यायें शां। वे कान्ति में हो, श्री भीर कीर्त्ति के तुल्य भी। गन्धवी ने ध्यपनी उन तीनों फन्याभ्रों का विवाह ज्येष्ट-इस से उन तीनों के साथ कर दिया। यह विवार उत्तराफाल्गुनी नचत्र में हुआ। जैसे अप्तराम्रों वं साथ देवता विहार करते हैं वैसेही वे तीनों भगना भ्रपनी कियों के साथ विद्वार करने लगे। कुछ दिनों में माल्यवान कं-सुन्दरी नामक स्त्री से-वज-मुप्टि, विरूपाच, दुर्मुख, सुप्तझ, यज्ञकोप, मत्त श्रीर उत्मत्त-ये सात लड्के तथा अनला नामक एक रूप-वती लड़की पैदा हुई। सुमाली की की केतुमती का मुख चन्द्रमा के समान था। यह उसकी प्राय-प्यारी थी। उससे सुमाली ने प्रहस्त, प्रकम्पन, विकट, कालिकामुख, धूम्राच, दण्ड, महावर्ज, सुपार्व, संहादि, प्रवस श्रीर भासकर्ण-येदस लड़ी धीर राका, पुष्पोत्कटा, केकसी तथा कुम्भीनसी<del>ं</del> ये चार लड़कियाँ पैदा कीं। माली की स्त्री का नाम वसुदां था। वह कमलनयनी और दच की कड़की के समान थी। उसमें उसने भ्रनल, भ्रनिल, हर, भीर सम्पाति—ये चार लड़के पैदा किये। यही चारों विभीपण के मन्त्रो थे। राचसों में श्रेष्ठ उन तीनों राचसों का परिवार अब वहुत वड़ा होगया। सैकड़ों पुत्रों के साथ वे तीनों ही राचस देवताओं, ऋषियों, नागों धीर यचों को कट देने लगे।

## दोहा।

वायु-तुल्य गति समर महँ, मृत्यु संदश ये तीन। सहित सेन घूमत फिरहिं, करत धर्म मख छीन॥

## छठा सर्ग ।

उन तीनों राक्षतों की पीड़ा से देवताओं का उद्योग श्रोर युद्ध ।

उन राचसों से सवाये जाने पर देवता श्रीर अपूपि लोग देवदंव श्रीशंकर के शरण में गये। वे शिव इस जगत् के रचनेवाले, अन्त करनेवाले तथा सब लोगों के श्राधार हैं। वे श्रज, श्रज्यक्त-रूप, भाराधनीय श्रीर परमगुरु हैं। उनके पास जाकर सब देवता द्वाय जोड़े गिड्गिड़ाते हुए बोले-''है प्रजाध्यत्त भगवन् ! सुकेश रात्तस से लड़कं, ब्रह्मा कं वरदानं से, बड़े दुराधर्प हो रहे हैं। वे प्रजा की शत्रु के समान पीड़ा पहुँचा रहे हैं। हमारे घर श्रीर श्राश्रमों की उन्होंने जङ्गल कर डाला। स्वर्ग से देव-ताओं की निकाल कर वहां वे, देवताओं की नाईं, क्रीड़ा फरते हैं। माली, सुमाली, श्रीर माल्यवान करते हैं कि 'में विप्णु हूँ, में रुद्र हूँ, में त्रह्या हूँ, में इन्द्र हूँ, में यम हूँ, में वरुण हूँ, में चन्द्र श्रीर सूर्य भी हूँ; श्रदङ्कारपूर्वक यह कहते हुए, युद्ध के गर्व से, वे इसका कप्ट देते हैं। एक वे ही ऐसा नहीं करते, किन्तु उनके श्रम्गामी राचस भी वैसादी करते हैं। हे देव ! हम सब भय-पीड़ित हो रहे हैं। आप अभय दीजिए। अपना भयङ्कर रूप धारण करके उन देव-कंटकों की मारिए।'' उनकी प्रार्थना सुनकर भगेंवान् शिव, सुकेश का पच लेकर, बेलि-"हे देवताश्री! मैं तो उनको न मारूँगा । क्योंकि वे ब्रह्मुरःमेरे मारने योग्य नहीं हैं। हाँ, मैं तुमको उपाय वताये देता हूँ कि उनको कैन मारेगा। हे महर्पियो ! ग्राप लोग इसी तरह विप्णु की शरण जाइए। वे ही उनका मारेंगे।" यह सुन कर उन्होंने जय शब्द से शिव का अनुमोदन किया। फिर वे सब विष्णु के पास गये श्रीर शङ्घ-चक्र-घारी देव की प्रशास कर घवडाहट से बोले-महाराज ! सुकेश के लड़के अग्नि के त्रस्य प्रतापी हो रहे हैं। उन्होंने वरदान के वल से हमारे स्थान छीन लिये । हे प्रभा ! त्रिकटाचल पर्वत पर एक वड़ी मज़बूत लङ्का नगरी है। वहाँ वे सव रहते थीर हमें दु:ख देने में तत्पर रहते हैं। हे मधुसूदन ! हमारे हित के लिए श्राप उनकी मारिए । हम सब श्रापके शर्या श्राये हैं। हमारी गति श्रापही हैं। भ्राप भ्रपने चक्र से उनके कमलं ऐसे मुखों की काट कर यम को अर्पण कर दोजिए। आपके सिवा, इस भय से अभय करनेवाला कीई दूसरा नहीं। वे राचस लड़ने में बड़े मज़बूत थ्रीर अहङ्कार में भरे हुए हैं। परिवार-सहित उनको ऐसे नष्ट कीजिए जैसे सूर्य श्रॅंधेरे का लेश भी नहीं छे।ड़ता।

देवताश्रों की बातें सुनकर शत्रुश्रों की भय देने वाले देवदेव श्रीजनार्दन उन्हें श्रभय देकर वोले - ''शिव के वर से गर्वित सुकेश रांचस की मैं जानता हूँ । में उसके लड़कों को भी जानता हूँ, जिनमें माल्यवान जेटा है । मर्यादा का उल्लंघन करनेवाले उन राचसाधमीं को में माल्या। तुम सब शोक-रहित

हो जाग्रे।। विष्णु का वचन सुन कर वे सब हर्षित हुए श्रीर उनकी प्रशंसा करते हुए श्रपने अपने स्थानों को चले गये । देवताश्रों के इस उद्योग का समाचार पाकर माल्यवान अपने दोनों भाइयों से कहने लगा कि देवता श्रीर ऋषि हमारा वध कराने की इच्छा से शिव के पास जाकर कहते थे-'हे देव ! सुकेश के लड़के वरदान पाकर वड़े श्रहंकारी हो गये हैं। इस लोगों को पग पग पर सता रहे हैं। उनकी धर्पणा से हम लोग अपने घरों में नहीं रह पाते। आप अपने हुंकार से, हमारे हित के लिए, उन्हें भस्म कर दीजिए। ' परन्तु शिवजी ने अपना सिर श्रीर हाथ हिलाकर कहा -- "हे देवताश्री ! हम ्र सुकेश के लड़कों को नहीं मार सकते। हम तुमको इसके विषय में राय देते श्रीर मारनेवाले की वताये देते हैं। तुम चक्र-गदा-धारी श्रीनारायण की शरण में जाग्रो।" इस पर वे सव विष्णु के धाम में गये श्रीर वही वात कहने लगे। तब नारायण ने उनसे कहा है कि "मैं उनको ध्रवश्य मारूँगा। तुम निर्भय हो जाग्री।" इसलिए हे राचसों में श्रेष्टी! इस विषय में जो उचित हो वह विचार करना चाहिए, क्योंकि हरि ने हमारे मारने की प्रतिज्ञा की है। नारायण हिरण्यकशिपु के लिए तथा देव-ताओं के भ्रीर भ्रीर वैरियों के लिए भी मृत्यु-रूप हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। नमुचि, कालनेमि, संहाद, वहुमायी राधेय, वड़ा धार्मिक लोकपाल, दोनों यसलार्जुन, शुम्भ ग्रीर निशुम्भ, ये सब तथा इनके सिवा श्रीर श्रीर राचस तथा दैस भी नारा-यण के हाथ से मारे गये हैं। ये सब बड़े शूरवीर और महावंली थे, जिनका कभी पराजय नहीं हुआ था। सब वड़े वड़े यह करनेवाले, मायावी, सव असी

के जानतेवाले और शतुओं को भय-दाता थे परन्तु नारायण के द्वारा सब मारे गर्य। यही नहीं, किन्तु इस तरह के सैकड़ों और हज़ारों की उन्होंने मार गिराया। इसलिए इस विषय में उचित कर्तव्य कार् विचार करना चाहिए। यदि नारायण इमकी मारना चाहते हैं तो उनकी जीतना कठिन है।

यह सब सुन कर सुमाली श्रीर माली माल्य-वान से इस तरह कहने लगे मानों इन्द्र से श्रिश्वनी-कुमार कहते हों। उन्होंने कहा—भाई! हमने खाध्याय किया, दान दिया, यह किये, ऐश्वर्य का परिपालन किया श्रीर वाधा-रहित श्रायुर्वल पाया; हमने श्रच्छे धर्म-मार्ग की स्थापना की, श्रचोभ्य देव समुद्र की शखों से चीभित किया श्रीर बड़े बड़े शत्रुश्रों को जीता। क्या श्रव हम को मृत्यु का भय होगा? देखेा, नारायण, रुद्र, इन्द्र श्रीर यम ये सभी-हमारा सामना करने से उरते हैं। विष्णु के द्वेष का तो कोई कारण नहीं दिखाई देता परन्तु हम समभते हैं कि देवताश्रों के ही उभाड़ने से उनका मन फिर गया है। इसलिए हम लोग श्राजही उन्हों देवताश्रों को मारने का उद्योग करें तो ठीक हो। क्योंकि यह बुराई उन्हों की श्रीर से हुई है।

सव राचसों ने इस तरह विचार कर साथ में सेना ले डंका श्रीर बाजे बजाते हुए युद्ध के लिए चढ़ाई कर दी। जैसे जम्भ श्रीर वृत्र श्रादि ने सेना सजाई थी उसी तरह उन्होंने अपनी सेना सजा कर तैयार की। बड़े शरीरवाले श्रीर महाबली राचस लोग रश्रों, हाश्रियों, हाश्रियों के समान वड़े बड़े घोड़ों, गदहीं, श्रीर वैलों पर चढ़कर; तथा ऊँटों, सुइसों, साँपों, मगरों, कछुश्रों, श्रीर मछलियों पर सवार होकर; एवं गरुड़ के समान पित्तयों, सिंहों, व्यामों, सुश्ररों,

सृमरों श्रीर चमरसृगों पर चढ़ चढ़ कर लंका को छोड़--वड़े वल के श्रहङ्कार से--देवलोक की चलने लगे। लंका का परिवर्तन देख वहाँ रहनेवाले देवता देनय के मारे उदास हो गये। इसलिए जिस समय भीर जिस मार्ग से राचस चढ़ाई करके गये उसी समय भ्रीर उसी मार्ग से वे भी वहाँ से निकल भागें। उस समय धरती से श्रीर श्राकाश से वहे वड़े भयंकर उत्पात पैदा हुए जो काल से प्रेरित नाश के सूचक थे। बादलों से इड्रियाँ थ्रीर गर्भ गर्भ-. खून वरसने लगा; समुद्र ध्रपनी मर्यादा छोड़ कर वड़ी वड़ी लहरें लेने लगे श्रीर पर्वत काँपने लगे। भयंकर रूपवाली सियारिनियाँ मेघ की गर्जना की भाँति श्रद्भहास कर श्रति भयंकर चिल्लाने लगीं; वहे भयं कर भूतगगा कम से इकट्टे हो। गये; गीधों का 🏥 हुँ से अग्नि की ज्वाला फेंकता हुआ, काल की नाई, राचसी सेना के ऊपर घूमने लगा। कवृतर, इंस ग्रीर मैनाएँ वड़े उद्देग से भाग गई; कीए काँव कांब करने जागे श्रीर, एक तरह के विलाव धादि प्रकट हुए। ये ध्रपशकुन के चिह्न थे। इन सव चत्पातों को देख कर भी उन्होंने इनकी ज़रा भी परवा नहीं की । मृत्यु के फन्दे में फँसे हुए राचस थ्यागं बढ़ते ही जाते थे। तीनों भाई सेना के ध्यागे श्रागे जा रहे थे। वे सब निशाचर माल्यवान् पर्वत कं समान उस माल्यवान का ही ध्रनुसरण करते जातं घे, जैसे ब्रह्मा का अनुसरण देवता करते हैं। क्ंतरह मेघ की नाई। गरजती हुई वह राचसी सेना, जीतनं की इच्छा से, माली के वश में होकर देवलीक में पहुँची। उधर नारायण प्रभु ने, अपने द्त के द्वारा, राचसों का उद्योग पहले ही से सुन लिया था। श्रतएव उन्होंने भी युद्ध की इच्छा की।

वे श्रायुधों श्रीर तरकस से सज कर गरुड़ पर सवार हुए। उन्होंने इज़ार सूर्य के समान चमकीला, दिव्य कवच धारण किया। बाणों से भरे हुए दे। तरकस लिये। उनका कटिसूत्र भूषण से भृषित था। विमल खड्ग, शंख, चक्र, गदा, शाङ्गि घनुष तथा ग्रीर ग्रीर भी ग्रच्छे शख़ लेकर वे राचसें के नाश को लिए देवलोक में पहुँचे । गरुड़ की पीठ पर पीता-म्बर पहने हुए श्यामवर्ष भगवान् ऐसे शोभा देते थे जैसे सुमेर पर्वत की चेटी पर विजली-सहित मेघ हीं। ष्रमुर सेना के शत्रु भगवान् विष्णु चक्रं, खड्ग, शाङ्ग<sup>९</sup> श्रीर शंख हाथ में लिये मत वहाँ जा पहुँचे। सिद्ध, देविंप, महानाग, गन्धर्व भ्रीर यच उनकी स्तुति कर रहे थे। गरुड़ को पंत्रों की हवा से राचसी सेना की पताकाएँ फट गईं, हाथ के हथियार इधर उध्र गिर गये श्रीर राचस ऐसे हिल उठे जैसे नीलवर्ष पर्वत का शृङ्ग हिल उठा हो।

## दोहा।

रुधिर मांस लेपित सुशित, प्रलयानल् सम तूल । शस्त्रनि ते मारन लगे, विष्णुहिं सव ष्रधमूल ॥

## सातवाँ सर्ग ।

युद्ध श्रौर माली का मारा जाना ।

त्र्य मेघ के तुल्य वे सब राचस श्रस्तरंप जल से नारायणरूप पर्वत पर वर्षा करने लगे। जिस तरह खेतों पर टिड्डियाँ, श्राग में मच्छड़, शहद के घड़े पर डॉस, धीर समुद्र में मगर गिरते हैं उसी तरह राचसों के द्वारा छूटे हुए वायु धीर मन के तुल्य वेगवाले तथा वज्र के तुल्य कठार बाण विष्णु के शरीर पर श्राकर ऐसे गिरने लगे जैसे प्रलय-समय

में प्रायी आकर धुसते हैं। रथों, हाथियों, ग्रीर े घोड़ों पर से तथा श्राकाश से उन पर्वताकार राचसों ने बागों, शक्तियों, ऋष्टियों, श्रीर तामरें। की वर्षा से विष्णु की ढक दिया। उन्होंने उन्हें ऐसा श्वास-रहित सा कर दिया जैसे प्राणायाम करते समय त्राह्मस्य साँस नहीं लेता। भगवान् विष्णु उन राचसों के प्रहारों की इस तरह सहते जाते थे जैसे मछ-लियों के वेग की समुद्र सहता है। अपने शाङ्ग धनुष,से ग्रब वे बाण जलाने लगे। जिस तरह हवा वादलों को उड़ा देती है उसी तरह वज्र के तुल्य बार्णों से अगवान ने सैकड़ों हज़ारीं राचसी की काट कर श्रीर छिन्न भिन्न कर अपना पाञ्चजन्य शङ्ख वजाया। . उसका शब्द तीनों लोकों मैं भर गया। उस शब्द ने तीनों लोकों को दुखी सा कर डाला । उस शङ्घ-राज के शब्द से राज्ञस ऐसे डर गये जैसे सिंह से मत्त हाथी भयभीत हो जाते हैं। उस समय राजसीं के घोड़े वहाँ खड़े न रह सके। सब हाथी मद-रहित हो गये धीर उस शब्द के मारे बीर लोग रथें। से ज़मीन पर गिर गये। शाङ्ग धनुष से छूटे हुए, वज्र के समान, वाण राचसों के शरीर की विदीर्थ कर ज़मीन में घुस गये। इस तरह नारायण के वार्गों से छित्र भिन्न होकर सव राज्यस, वज्र के मारे हुए पर्वतां की तरह, ज़मीन पर लोट गये। राचसों के शरीरों में चक्र लगने से घाव हो गये थे। उन घावें। से ऐसा रुधिर बहने लगा मानें। पर्वते। से गेरू की थारा बहती हो। शङ्खराज का शब्द, शाङ्ग धनुष की टंकार भ्रीर विष्णु के सिंहनाद एवं हुङ्कार ने मिल कर राचसों के शब्दों को दबा दिया। विष्णु भगवान् राचसें। की गर्दनों की, वाणों की, धतुषों को, रथों को, पताकांग्री की, ग्रीर तरकसों

को अपने तेज वाणों से काटते जाते थे। जिस तरह सूर्यमण्डल से किरणें, सागर से जलतरंग, पर्वत से नाग, भौर मेघ से जलधारायें निकलती हैं उसी तरह विष्णु के धनुप से सैकड़ों इज़ारों वाण वड़ी शीव्रवार से निकलने लगे। जिस प्रकार शरभ से सिंह, सिंह से हाथी, ध्रीर हाथी से व्याव भागते हैं; जिस तरह ज्याघ से चीता, चीते से कुत्ता, कुत्ते से विल्ली, विल्ली से साँप धौर साँप से चूहे भागते हैं उसी तरह श्रीविष्णु के आगे से वे राज्ञस भागने लगे । उन्होंने वहुतों को ते। खदेड़ दिया धीर वहुतों की मार गिराया। इस तरह भगवान मधुसूदन ने हज़ारीं राचसों को मार कर श्रपना शङ्ख वजाया। एक तो नारायण के वाणों की चीट खाकर वे भयभीत हो. ही रहे थे, अब शङ्ख के शब्द से वड़े विद्वल होकर वे लङ्का की श्रीर मुँह फोर कर भागने लगे। श्रवर् सुमाली अपनी सेना को भागती देख कर विपण पर वास चलाने लगा । उसने मारे वासों के हरि को ऐसा ढक दिया जैसे कुहरा सूर्य की ढक लेता है। सुमाली का पराक्रम देख कर राज्ञसों की फिर धीरज वँधा। सुमाली की अपने वल का वड़ा गर्व था, इससे वह राचस वड़ा शब्द करता तथा राचसों को पुनर्जीवन देता हुआ अपने भूषण फेंक कर, सूँड़ भटकारते हुए हाथी की नाई, ऐसे ज़ार से गरजा मानों विजली सहित वादल गरजा हो। तव विष्णु ने उसके सारिष का कुण्डलों से भारतभारतीता हुआ सिर काट गिराया। विनां सारिष के उसके घोड़े इच्छानुसार रथ लंकर इधर उधर ऐसे घूमने लगे जैसे धैर्यहीन मनुष्य की इन्द्रियाँ यथेष्ट विचरा करती हैं।

सुमाली की ऐसी दशा देख, माली धनुप लेकर दै।ड़ा। उसके चलाये हुए सुवर्णभूषित वाण विष्णु

के शरीर में एंसे घुसते थे मानों कौंचाचल में पची घुसते हैं। यद्यपि उसने हज़ारी बाग्र मारे तथापि विष्णु कुछ भी पीड़ित न हुए, जैसे जितेन्द्रिय ्रमृतुष्य मन की चिन्ताश्रों से पीड़ित नहीं होता। श्रव विप्णु भगवान ने भी, धनुष की टंकार कर, बहुत से वाण संधान करके माली पर चलाये। वे वाण वज श्रीर विजली के समान चमचमाते थे। उन वागों ने राचस का ख़ुन ऐसे पी लिया जैसे नाग अमृत का रस पीवे। विष्णु भगवान् ने माली को विमुख कर उसकी मुकुट, ध्वजा, धनुप श्रीर घोड़ों की भी काट फेका। अव वह राज्य हाथ में गदा लेकर रथ से ऐसा कृदा जैसे पर्वत की चोटी से सिंह उछने। उसने गरुड़ के सिर मैं गदा की ऐसी मार मारी जैसे इन्द्र वज्र से पर्वत की मारं-श्रीर जिस तरह मृत्यु ने शिवं की मारा था। गदा की उस भारी चोट की खाकर गरुड़ वहाँ न ठहर सके। उन्होंने विपणु भगवान् को पराङ्मुख कर दिया। मारे पीड़ा को गरुड़ ज्याकुल हो गये। यह देख कर राचसीं ने वड़ा हर्पनाद किया। उनकी गर्जना सनकर देव को कीध श्रागया। उन्होंनं गरुड पर तिरछे हो, पीछे की मुँह कर, एक चक्र चलाया। वह चक्र सूर्यमण्डल की नाई चमकीला था। उसने श्रपने प्रकाश से आकाश का प्रकाशित कर दिया। उसने कालचक की भाँति भट पहुँच कर माली का सिर काट ही तो डाला। राचसेन्द्र का वह भयंकर वड़ा सिर रुधिर फेंकता हुं आ ज़मीन पर ऐसा गिरा जैसे पूर्व समय मैं राहु का सिर गिरा था। उसे देख कर देवता 'धन्य है भगवन् ! धन्य है कह कर वड़ा सिंहनाद करने लगं। माली का इस तरह नाश देख कर वे दोनों भाई लङ्का की भाग गये। कुछ देर

में गरुड़ की चोट की भी वह पीड़ा घट गई। वे क्रोध कर अपने पंखें। की हवा से राचसे। की आने लगे। बहुतेरे राचसों के सिर चक्र के प्रहार से कट गये; वहुतों की जंघायें गदा से चूर होगई; अनेके की गर्दनें लाङ्गल शस्त्र से कट गई ; बहुते। के 🐫 मृसलों से छिन्न भिन्न होगये; बहुत से तलवार े खंड खंड होगये; ग्रीर श्रनेक वाणी से छेदे गये राचस लोग कट कर प्राग्यरहित हो स्राकाश . समुद्र के जल में जा गिरे। इस तरह भगवान न ने वज्र के समान अपने वाणों से राचसी की व्य कर दिया। उन राचसों के सिर के बाल खुल क छितरा गये थे। जिस तरह महामेघ से अ होता है उसी तरह अगवान् ने राचसें। को मारा। लड़ते लड़ते जा राचस मरने से बच गये उनकी 🕏 दुर्दशा हुई। किन्हीं की छाती दूट फूट गई, 👶 के हाथों से शस्त्र छूट गये, बहुतों के वेश गये; ग्रानेकों की ग्रॅंतिड़ियाँ निकल पड़ी ग्रीर करे ही की ग्राँखें मारे घवराहट के नाचने लगीं। तरह वह सेना पागल की नाई दिखाई देने लेगी प्राचीन सिंह श्रीविष्णु भगवान् से मर्दन किये हाथी रूप राचसें। का घेार शब्द, हाथियां का ड़ना ग्रीर वेग एकही समय पैदा हुआ। हवा<sup>°</sup> भगाये हुए काले बादलों की नाई वे राचस ्क की स्रोर भाग गये। वे राचसेन्द्र रास्ते मैं पर्वतीं क नाई गिर रहे थे जिनके सिर चक्र की चेट से 💠 गये थे, जिनके श्रङ्ग गदा के प्रहार से चूर्ण हो । शे धीर तलवार के प्रहार से जिनके दे। दुकड़े 🕏 गये थे। मिर्या, हार श्रीर कुण्डलें। से सुशोभित विशाल राचस, बड़े बड़े नीले पर्वतों की नाई, होकर गिरते हुए देख पड़ते थे।

# **ज्राठवाँ** सर्ग ।

माल्यवान का भी पराजित होकर लंका में भाग जाना श्रीर वहाँ से भागकर पाताल में रहना।

मृचिस भागे हुए लङ्का को जा रहे थे ग्रीर विष्णु उन्हें पीछे से मारते जाते थे। जब वे सब लङ्का की हद तक पहुँच गये तब विष्णु की देखकर माल्यवान् समुद्र की नाई फिर लौटा ग्रीर कोध के मारे लाल लाल आँखें किये, सिर हिलाता हुआ, विष्णु के पास त्राकर बोला—"हे नारायण ! तुम पराने चत्रियों का धर्म नहीं जानते। क्येंकि युद्ध से लौटे हुए और डरे हुए इम लोगों को तुम, अज्ञान की नाईं, मार रहे हो। हे सुरेश्वर ! युद्ध से लौटे - हुए को जो मारता है वह पाप करता है। उसे पुण्यात्मा लोगों का स्वर्ग नहीं मिलता । हे शङ्क-चक्र-गदाधर ! यदि तुम्हारी युद्ध करने ही की इच्छा है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुभ्त पर श्रपना वल दिखलास्रों।" इस पर विष्णु वीले-"'देखेा. तुम लोगों ने देवताओं की वहुत सताया था। मैंने उनसे प्रतिज्ञा कर दी है कि 'मैं राचसों का नाश करूँगा। तुम लोग निखर रहो। मैं अब उसी प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्योंकि सुके सदा प्राणों से भी देवताओं का प्रिय कार्य करना उचित है। ) इससे मैं तुम लोगों को ज़रूर मारूँगा। चाहे तुम लोग रसातल में जाकर छिप रहे। फिर भी न छोडूँगा।" यह सुनकर माल्यत्रान् ने विष्णु की छाती में शक्ति से प्रहार किया। घण्टाम्प्रों से घनघनाती हुई वह श्रीहरि की छाती में ऐसी शीमित हुई जैसे मेघमण्डल में विजली शोभा पाती है। भगवान् ने उसे ग्रपनी

छाती से निकाल कर माल्यवान की उसी से मारा। भगवान के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति राचस पर ऐसी लपकी मानों एक वड़ा पुच्छलतारा कज्जलगिरि पर भापट कर आया हो। वह उसके पास पहुँचकर, झनेक हारों से भूपित, उसकी छाती पर ऐसी गिरी जैसे पर्वत की चोटी पर वज्र गिरता है। उस प्रहार से उसका कवच फट गया। उसे वेहाशी हो गई। पर घोड़ोही देर में सचेत हैं। वह फिर श्रचल की नाई खड़ा हो गया । बहुत काँटोंबाला लोहे का एक शृल हाथ में लेकर उसने हरि की छाती में मारा। फिर ऊपर से एक मुका भी जमाया। यह काम करके वह चार हाथ पीछे का इट गया। उसका ऐसा साहस देखकर आकाश में 'वाह वाह' का वड़ा शब्द सुन पड़ा। इसके वाद समर में मत्त श्रीर प्रहार से गर्वित माल्यवान् ने गरुढ़ का भी मारा । तत्र तो गरुड़ बड़े कुद्ध हुए । उन्होंने भ्रपने पङ्घों की हवा से राजस की इस तरह दूर हटा दिया जैसे हवा सुखे पत्तों के ढेर का सहज में उड़ा देती है। गरुड़ के पङ्घों की हवा से भगाये हुए श्रपने वड़े भाई को देखकर सुमाली भपनी सेना लेकर लङ्का में चला गया । फिर माल्यवान् भी हार मान कर सेना-सहित लङ्का की लीट गया। उस समय वह वहुत लिजत हुआ।

हे रामचन्द्र ! इस तरह हिर ने संप्राम में राचसों को कई बार मारा धीर उनके प्रधान प्रधान राचसों का नाश किया । जब वे भगवान का सामम्यू न कर सके तब अपनी ध्यम्नी खिया लेकर पाताल में चले गये । लङ्का को खाली कर दिया । 'सालक टंकट' वंश के वे राचस बड़े पराक्रमी थे । वे पाताल में सुमाली राचस के आश्रय में रहने लगे । आपने जिनकी मारा है वे सब ती पुलस्त्य के वंश के थे।
सुमाली, माल्यवान् श्रीर माली तथा जी इनके श्रगुवा
थे वे सब रावण से श्रधिक वलवान् थे। हे रामचन्द्र!
देवशत्रु, कंटक-तुल्य, राचसों की नारायण के सिवा
दूसरा कोई मारनेवाला नहीं। इसलिए श्राप नारायण, देव, चतुर्वाहु, सनातन, श्रज्य्य, श्रव्यय श्रीर
साचात् प्रभु हैं। राचसों की मारने के लिए श्रापने
श्रवतार लिया है। जब जब धर्म की व्यवस्था नष्ट
होती है, तब तब प्रजा की रचा के लिए श्रीर चेारों
की मारने के लिए श्राप शरणागतवत्सलता से जन्म
लेते हैं। हे भूपते! मैंने श्राप की राचसों की उत्पत्ति
कह सुनाई, श्रव रावण के जन्य श्रादि का हाल
कहता हूँ।

## . दोहा ।

सकुल सुमाली रजनिवर, रह्यो रसातल जाइ। वहुत समय विहरत तहाँ, गयौ विष्णु भय पाइ॥

# नवाँ सर्ग ।

## रावगा त्र्यादि का जन्म ।

कुछ दिन बीतने पर वह सुमाली नामक राचस रसातल से निकल कर इस मनुष्य-लोक में सब जगह घूमने लगा। नीले बादलों के समान उसका श्याम वर्णे था। वह तपाये हुए सोने के कुण्डल पहने था भीर पद्मरहित लदमी के समान भ्रमनी कुँवारी वेटी की साथ लिये था। इस तरह पृथ्वी पर घूमते घूमते उस राचसनाथ ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए कुवेरजी को देखा। पुलस्त्यजी के पुत्र विभु धनेश्वर कुवेर जी उस समय, भ्रमने पिता के दर्शनों के लिए, पुष्पक विमान पर चढ़े जा रहे थे। देवता के समान श्रीर श्रिप्त की नाई उन्हें जाते देख कर राचस मर्त्य-लोक से विस्मय-सिहत पाताल की चला गया । वहाँ जाकर वह अपने मन में सोचने लगा कि मैं कीन सा उपाय कहूँ जिससे मेरा कल्याम हो श्रीर हम लोग वहें। यह सोच विचार कर वह अपनी लड़की केकसी से बेाला-हे पुत्र ! श्रव तुम्हारे विवाह का समय ग्रा गया। तुम्हारी यैविनावस्था वीवती जाती है। मना करने के डर से, कोई विवाहार्थी तुमको माँगने के लिए अपना मुँह नहीं खोलता । तुम्हारे लिये इम सब धर्म-बुद्धि से वँध रहे हैं। तुम सब गुणों से सम्पन्न साचात् लच्मी के तुल्य हो। मानी लोगों के लिए कन्या बड़े दु:ख का कारण होती है। क्योंकि पहले से कोई नहीं जान सकता कि कन्या का विवाह कैसे वर से होगा। माता पिता के कुल की ग्रीर जिससे व्याही जांती है उसके कुल को कन्या संशय में डाले रहती है। इसलिए, श्रब तू ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलुस्त्य के पुत्र विश्रवा सुनि की स्वयं जाकर वर ले। हे पुत्र ! जैसा वह धनेश्वर है वैसे ही सूर्य के समान तेरे पुत्र होंगे।

पिता के ये वचन सुनकर छीर पिता का गौरव मान कर वह कन्या विश्रवा मुनि के आश्रम में गई। उस समय चतुर्थ अगि के तुल्य वे तेजस्वी मुनि अग्निहोत्र कर रहे थे। केकसी ने प्रदोप समय के दारुण समय का कुछ भा विचार न किया। वह ऋषि के सामने जाकर खड़ी हो गई छीर अपने पैरों को देखती हुई झँगुठे के आगे के हिस्से से ज़मीन खोदने लगी। इतने में मुनि की दृष्टि उस पर अचा-नक पड़ गई। सुश्रोणी, चन्द्रमुखी और अपने तेज से प्रकाशमान उस युवती को देखकर मुनि बोले—''हे भद्रे! तू किसकी खड़की है ? तू यहाँ कहाँ से आई

है ? किसके लिए, क्या काम है ? मुभ्ने यह सब ठीक ठीक वतला दे।" यह सुनकर वह कन्या हाथ जोड़ कर बेाली—''हे सुने ! आप अपने प्रभाव से मेरा मतलब समभा सकते हैं। हे ब्रह्मपें ! मेरा नाम. केकसी है। मैं अपने पिता की भाज्ञा से यहाँ आई हूँ। जो ग्रीर मेरा मतलब है, उसे ग्रापही समक्त लीजिए।" तब मुनि ने ध्यान लगा करके उसके मन की बात जान ली। उन्होंने कहा---''हे मत्त-गजेन्द्रगासिनि! मैंने तेरे मन की बात जान ली। तू मुभा से पुत्र की श्रमिलाषा रखती है। परन्तु इस दारुण समय में तू मेरे पास भाई, इसलिए तू जैसे पुत्र जनेगी उन्हें मैं बतलाता हूँ । तू ऐसे पुत्र पैदा करेगी जो बड़े क्रूर कर्म करेंगे, उन बड़े भयानक राचसों की सूरत भी भयानक ही होगी श्रीर वे भयानक बन्धुश्री पर ही प्रीति रक्खेंगे।" यह सुनकर वह फिर प्रणाम करके बोली--"भगवन् ! ग्राप ऐसे ब्रह्मवादी के द्वारा मैं ऐसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती। मुक्त पर कुपा कीजिए।" इस पर वे श्रेष्ठ ऋषि केकसी से इस तरह बेाले जैसे पूर्णचन्द्र रोहिग्गी से बेालते हैं। उन्होंने कहा-- हे वरानने ! ग्रच्छा, तेरा पिछला पुत्र मेरे वंश के योग्य धर्मात्मा होगा।

हे रामचन्द्र ! कुछ समय बीतने पर केकसी के एक राच्तस पुत्र पैदा हुआ। वह वड़ा डरावना छीर भयानक था। उसके दस सिर थे। उसके दाँत बड़े बड़े, आकार कड़तल के पर्वत के समान, लाल ओठ थीर बीस भुजाएँ थीं। उसका मुँह बड़ा और सिर के वाल चमकीले थे। उसके जन्म के समय गिद्द डियां ज्वाला उगलती और मांसाहारी जीव उलटी प्रदिचिणा करते हुए मँडराने लगे। बड़ी रूखी आवाज़ से गरजते हुए बादल कृथिर की वर्षा करने लगे। सूर्य की प्रभा

मन्द हो गई। श्राकाश से बड़े बड़े पुच्छल तारे ज़मीन पर गिरने लगे। मुकम्प हुत्रा श्रीर रूखी हवा चलने लगी। समुद्र खलबला गया। बहादेव के तुल्य खसके पिता ने कहा कि 'यह लड़का दस सिरवालां पेदा हुत्रा है इसलिए इसका नाम दशगीव रक्खा जाना चाहिए।' उसके बाद उस राचसी के महावली कुम्भकर्ण पेदा हुत्रा। उसके परिमाण से अधिक परिमाण वाला कोई प्राणी इस जगत में नहीं पाया जाता। कुम्भकर्ण के बाद भयङ्कर मुँहवाली शूर्पणखा नामक एक लड़की पेदा हुई। उसके बाद केकसी के विभीपण नामक धर्मात्मा पुत्र पेदा हुत्रा। उसके जन्म के समय फूलें की वर्षा हुई। श्राकाश में देवताओं की दुन्दुभियाँ वर्जी श्रीर 'साधु साधु' की श्रावाज़ सुनाई दी।

श्रव लोकों की चिन्तित करनेवाले रावण श्रीर कुम्भकर्ण उसी जंगल में घीरे घीरे वढने लगे । कुम्भ-कर्ण प्रमत्त होकर धर्मवत्सल महर्पियौं को पकड़ पकड़ कर खाता ग्रीर इच्छानुसार घूमा करता घा। परंतु उसे भोजन से सन्तोपकभी न होता **घा । विभीषण** सदा धर्म पर श्रारूढ़, खाध्याय श्रीर नियताहार में तत्पर रहता तथा जिनेन्द्रियतापूर्वक श्रपना समय विताता था। कुछ समय बाद एक दिन पुष्पक विमान पर चढ़कर धनेश्वर पिता के दर्शनों के लिए श्राये। उस् समय श्रपने तेज से प्रज्वलित कुवैर की देख कर केकसी राचसी रावण से कहने लगी— ''हे पुत्र ! अपने भाई वैश्रवण को देखा, तंजं को कैसे प्रव्वित हैं। एक तुम भी उनके भाई है। देखां कितना फ़र्क है । हे दशमीव ! ऐसा उपाय करे। जिससे तुम भी वैश्रवण के तुल्य है। जाग्रे। ।" माता की इस बात से रावण को वड़ा डाह हुआ।

उसने प्रतिज्ञा की—''हे मातः! मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं भी अपने पराक्रम से वैश्रवण के तुल्य या उनसे भी अधिक हो। जाऊँगा। इसलिए तुम अपने हृदय का सन्ताप छोड़ दे।।'' अब उसी कोध के कारण वह, छोटे भाइयों को साथ ले, दुष्कर कमें करने की इच्छा से तपस्या के लिए तैयार हुआ। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं तपस्या करके अपना मनोरथ प्राप्त कहुँगा। इसलिए वह गोकर्ण के आश्रम में गया।

### दोहा ।

श्रमुज-सहित गोक्यों महँ, दशमुख श्रति तप कीन्ह । भे प्रसन्न नद्या तबहिं, मन वाञ्छित वर दीन्ह ॥

# दसवाँ सर्ग।

े रावण त्रादि तीनों भाइयों की तपस्या त्रीर ब्रह्मा से वर-प्राप्ति ।

त्वानन्द्र ने कहा—'हे मुने! उन महावली तीनां भाइयों ने कैसी वपस्या की, से बवलाइए।'' यह सुनकर अगस्य मुनि वेलि—हे राघत ! वे तीनें। भाई गें किया में जाकर तपस्या करने लगे। कुन्मकर्य धर्ममार्ग पर स्थिर हो गर्मी में पञ्चानित का सेवन करता, वर्षाच्यु में वीरासन वैठ कर जल की धारा सहता और जाड़े में जल में ठहरता था। इस तरह तपस्या करते करते दस हज़ार वर्ष बीत गये। धर्मात्मा विभीपण नित्य धर्म में तत्पर और पित्रत्र हो पाँच हज़ार वर्ष वक एक पैर से ज़मीन पर खड़ा रहा। जब उसका अनुष्ठान समाप्त हुआ तब अप्सरायें नावने लगीं। फूडों की वर्षा हुई और देवता स्तुति करने लगें। इसके बाद वह पाँच हज़ार वर्ष तक

सूर्य की ग्रीर एक दृष्टि से देखता रहा। इस तरह विभीपण के भी, नन्दन वन के विहार-सुख की नाई, दस हज़ार वर्ष बीत गयं। दशबीन दस हजार वर्ष तक निराहार रहा। जब एक हजार वर्ष वीतते थे तब वह भ्रपना एक सिर काट कर भ्रग्नि में हवन कर देता था। इस तरह, नी हजार वर्ष में उसके नै। सिरों का अग्नि में होम हा गया। दसवें हजार वर्ष में, जब बह श्रपना दसवाँ सिर काटने को तैयार हुआ तब, वहाँ ब्रह्माजी भ्राये। वे देवतात्रों को साथ लिये वहाँ वड़ी प्रसन्नता से ध्राकर वेाले--''हे दराप्रीव, मैं प्रसन्न हूँ। तुम जर्सी वर माँगा । कहा, मैं तुम्हारा कौनसा मनारथ पूरा करूँ ? तुम्हारा परिश्रम षृथा नहीं हो। सकता 🕫 तब दशमीन वहुत प्रसन्न हो, पितामह को प्रणाम कर, गद्गद वाणी से वोला-"भगवन् ! प्राणियों को मरने से अधिक दूसरा डर नहीं है। क्योंकि मृत्यु के संमान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए में श्रमरत्व चाहता हूँ। ए इतना सुन कर ब्रह्मा ने कहा — "पूरा पूरा भ्रमरत्व ती तुम्हारे लिए हो नहीं सकता। तुम श्रीर दूसरा वर माँगे। । ग ब्रह्मा की ये बातें सुन रावण हाथ जोड़ कर बाला-''हे प्रजाध्यत्त ! गरुड़, नाग, य्त्त, दैत्य, दानव; राचस ग्रीर देवता—इनसे मैं ग्रवध्य हो जाऊँ। इन में से सुक्ते कोई भी मार न सके। इनके सिवा दूसरे प्राणियों का मुभ्ने डर या चिन्ता नहीं है। मनुष्य श्रादि प्राणियों की तो मैं तिनके के समान समभता हूँ। " यह सुन कर ब्रह्मा ने कहां— "श्रच्छा ऐसा ही होगा।! यह कह कर वे फिर वेाले - 'दिखें। में प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी श्रोर से भी मैं तुभी बर देता हूँ। यह यह कि तूने जितने सिर अगिन में डाले हैं वे तुभी फिर ज्यों के त्यों पहले की तरह मिलेंगे। एक श्रीर भी दुर्लभ वर मैं तुभी देता हूँ। जिस समय तू जैसा रूप चाहेगा वैसा ही पावेगा।" इस तरह का वर देते ही रावण के सिर पहले की तरह जहाँ के तहाँ हो गये।

हे रामचन्द्र ! फिर विभीपण के पास श्राकर ब्रह्मा वेलि — " हे प्यारे धर्मात्मन ! मैं तुम्हारी धर्म-बुद्धि से प्रसन्न हूँ इसलिए वर माँगो।" यह सुन विभीषण हाथ जोड़ कर बाले —"भगवन ! यदि सव लोगों के गुरु आप मुक्त पर खयं ही सन्तुष्ट हुए हैं तो मैं कृतार्थ ग्रीर सव गुर्वो से परिपूर्व हो गया, जिस तरह चन्द्रमा किरखों से परिपूर्ण होता है। यदि आप वर माँगने के लिए कहते हैं तो सुनिए। वड़ी विपद् पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही स्थिर रहे ग्रीर विना ही सिखलाये में ह्यास्त्र का प्रयोग करना सीख जाऊँ। भगवन् ! जिन जिन ग्राश्रमीं में मेरी जैसी जैसी चुद्धि हो वह सब धर्म-संयुक्त ही हो। मैं उन आश्रमों के धर्म का पालन करूँ। यही सबसे अन्छा वर है। यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि धर्म-बुद्धिवालों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है।" यह सुन कर प्रसन्नचित्त ब्रह्मा फिर वेाले— ''हे वत्स ! धर्मिष्ठ तेा तुम हो हो । इसके सिवा तुम 🕨 जैसा द्दोना चाहते हो वैसे ही हो जाग्रोगे। राचस-कुल में उत्पन्न होने पर भी तुम्हारी वुद्धि प्रधर्म की छोर नहीं है इसिलए मैं तुमको अमरत्व होने का भी वर देता हूँ। ए इतना कह कर जब ब्रह्मा कुन्भेकर्ण की वर देने के लिए तैयार हुए तव देवता लोग हाथ जोड़ं करं कहने लगे—"हे पितामइ! श्राप कुम्भकर्ण को वर न दीजिए। श्राप जानते ही हैं कि यह दुष्ट बिना वर पाये ही लोगों की

भय दे रहा है। नन्दन वन में सात ऋष्सराक्रों को श्रीर इन्द्र के दश श्रनुचरें की यह भच्य कर चुका है। ऋषियों श्रीर मनुष्यों की ती गिनती ही नहीं, न मालूम इसने कितने खा डाले! प्रव धगर यह वूर पाजावेगा तो तीनों लोकों के। खा डालेगा । इसलिए वर के वहाने इसे मोहित कर दीजिए जिससे लोकों का कल्याय हो श्रीर इसका भी मान वना रहे।" यह सुन कर ब्रह्मा ने सरखती का स्मर्ग्न किया। भगवती सरस्वती देवी आकर पास खड़ी होगई। वे हाथ जोड़ कर वोर्ली-"भगवन्!क्या श्राहा है।" ब्रह्मा बीले- ''तुम इस राज्य के मुँह में प्रवेश करो श्रीर जो मैं चाहता हूँ वह इसके मुँह से कहला दो। त्रह्या की श्राज्ञा पाकर सरखती उसके मुँह में घुस गई। ग्रव त्रह्मा ने कुम्भकर्या से कहा — "हे महावाही! तुम जी वर चाहते हो वह माँग ली।" कुम्भकर्ण ने कहा-- ''हे देवदेव ! मैं अनेक वर्ण तक सीया करूँ यही चाहता हूँ ।" नह्या--"तथास्तु-ऐसा ही होगा" कह कर देवताओं को साथ ले अपने लोक को चले गये। फिर सरखती ने भी उसे छोड़ दिया। ब्रह्मा भ्रादि देवताग्रीं के चले जाने पर जब सरखवी ने उसे छोड़ दिया वत्र वह दुष्टात्मा सचेत हुआ। वह मन में दुखी होकर सीचने लगा कि मेरे मुँह से ऐसा वचन कैसे निकल गया। मैं समभता हूँ कि देवताओं ने मुक्ते मीहित कर दिया था। इस तरह वर पाकर वे सव लसीड़े के जड़ल में जाकर सुख-पूर्वक रहने लगे।

## ग्यारहवाँ सर्ग।

लंका से कुवेर को निकाल कर तीनों भाइयों का वहाँ रहना।

त्राव रावण प्रादि तीनें। भाइयें की वर प्राप्त हो जाने पर सुमाली निर्भय हो गया। बह अपने अनुचरें। को साथ ले रसातल से निकला। मारीच, प्रहस्त, विरूपाच ग्रीर महोदर-ये सुमाली के सचिव थे। वह अपने सचित्रों के साथ रावण के पास भाया भीर उसकी गले से लगा कर बोला —''हे प्यारे! वड़े भ्रानन्द की वात है कि यह मनारथ सिद्ध हुन्नां, तुमने त्रिभुवन-नाथ से उत्तम नर पा लिया। जिस कारण से हम सब लङ्का छोड़ कर रसातल में जा वसे घे वह विष्णु का भय - अब नहीं रहा। उनके छर से हम लीग प्रनेक बार दुखी दोकर प्रपना घर छोड़ भागे भीर रसातल में घुस गये। यह लङ्का इम लोगों की है। श्रव उसमें तुम्हारे भाई धनाधिप रहते हैं। यदि हो सकी ती साम, दान या युद्ध से उसकी भ्रपना कर ली। लङ्का की अपने काबू में कर लेने पर तुम्ही इसकी स्तामी रहे।गे। क्योंकि तुमने डूवे हुए राज्ञस-वंश का उद्घार किया है, इसलिए तुम इम लोगों के प्रभु हो।'' यह सुनकर रावण ने कहा—''धनाध्यच हमारे गुरु (बड़ें) हैं। वे गुरु के समान माननीय हैं। इसलिए ग्राप की ऐसा कहना उचित नहीं।" ग्वाग ने मातामह ( नाना ) की इस तरह समभा दियो तब वह चुप हो गया। कुछ समय वाद रात्रण से प्रहस्त प्रेमपूर्वक कहने लगा—हे महावाहा, दश-श्रीव! तुमको ऐसान कहना चाहिए। शूरोँ के लिए भाईपने की ज़रूरत नहीं। सुनी, एक दृष्टान्त

में सुनाता हूँ;—श्रदिति श्रीर दिति दोनों बहनें बड़ी सुन्दर श्रीर एक दूसरे की हित करनेवाली थीं। इन दोनों का विवाह कश्यप प्रजापित के साथ हुआ था। उनमें श्रदिति ने त्रिभुवन के खामो देवताश्रों को उत्पन्न किया श्रीर दिति ने देखों को। हे वीर! पहले यह सब पृथ्वी दैत्यों ही की थी। पीछे से विष्णु ने, देखों को मार कर, त्रैलोक्य की देवताश्रों के वश में कर दिया। इस लिए सोच देखों कि कुछ श्राप ही नये सिरे से ऐसा उलट पुलट करने वाले नहीं हैं। सुर श्रीर श्रसुर तो सदा से ऐसा ही करते श्राये हैं। इसलिए मैं को कहता हूँ वह श्राप की जिए।

यह सब सुन कर दशमुख रावण मुहूर्त भर सोचता रहा, फिर खुश होकर राज़ी हो गया। वह उसी दिन, उन्हीं राचसों की साथ लेकर, ख़ुश होता हुन्रा लंका के पास वन में गया। वहाँ से प्रहस्त को दूत वनाकर कुवेर के पास भेजा। उसने कहा—''हे प्रहस्त, तुम कुवेर के पास जाग्रो ग्रीर उससे समभाकर कहो कि हे सौम्य, हे राजन ! यह लङ्कापुरी राचसों की है। इस समय इसमें भ्राप ही रहते हैं। किन्तु यह उचित नहीं। यदि भ्राप इसे भ्राज हमको दे दें तो भ्राप हमारे साथ बड़ी प्रीति का काम करेंगे। ऐसा करने से धर्म का भी पालन होगा।" सब समभ कर प्रहस्त वहाँ गया छीर उसने दशप्रीव का सँदेशा कह सुनाया। उसने कहा-"हे सुत्रत! मुभी तुम्हारे भाई दशयीव ने भेजा है। उसने यह सँदेशा कहा है कि हे बड़ी श्रांखोंवाले! इस लङ्का पुरी को बड़े पराक्रमी सुमाली स्रादि राचसों ने वसाया था और वही इसमें रहते थे। इसलिए यह

हमारी है, इसे अब आप हमको दे दो। हम संमरूप से आप से प्रार्थना करते हैं। " इस पर जुनेर
ने कहा कि यह नगरी सूनी पड़ी थी। इसमें
कोई भी राचस नहीं रहता था। खाली देखकर
पिता ने मुभे यह रहने के लिए दी है। मैंन दान
मान आदि देकर नाना प्रकार के लोगों को यहाँ
वसाया है। इसकी अनेक प्रकार से सजाया है।
तुम जाकर दशबीन से कहना कि यह पुरी धीर
राज्य आदि जो कुछ मेरा है वह आपका भी है।
इसलिए हे महावाहो ! अगर तुम चाहो तो अकंटक
राज्य का भी भेग करो। क्योंकि यह राज्य थीर
धन आदि ऐश्वर्य हमारा तुम्हारा जुदा नहीं है।"

इतना कहकर धनाध्यच वहाँ से भ्रपनं पिता के पास गये ग्रीर उन्होंने प्रणाम करके कहा-"'हे तात, दशप्रीव ने मेरे पास एक दृत भेजा था । उसने उस से कहलाया है कि 'लङ्का सुफको दे दे।। क्योंकि पहले इसमें राजस ही रहते थे। यतलाइए ध्रय में क्या करूँ ?" यह सुनकर ब्रह्मर्प विश्रवा बाले-''हे पुत्र, में जे। कहता हूँ से। सुने।। दशशीव ने यह वात सुभासे भी कही थी। परन्तु मैंने उस मूर्ख का खूद फटकार दिया। क्रोध-पूर्वक मैंने वार त्रार उस से यह भी कहा या कि तुनष्ट हो जायगा। है पुत्र ! तुम कल्याणकारी श्रेंगर धर्म की बात सुना। बह तो वर पाने से वड़ा पागल हो रहा है। वह नहीं जानता कि मान्य ग्रीर श्रमान्य किसकी कहते हैं। मेरे शाप से उसका खभाव वड़ा बुरा हो गया है। अन तुम कैलास पर जाकर रहे।। वहीं नगरी वसाश्रो-लङ्का की छोड़ दो। कैलास पर सव नदियाँ से उत्तम मन्दाकिनी नदी वहती हैं। उसके जल में सूर्य के समान चमकीले सुन्दर कमल

भूल रहे हैं। क़ई, सफ़ेद फमत तथा थीर थीर भी तरह तरह के सुगन्धित भूलों से यह ग्यान बढ़ा मनी-हर है। यहां देवता, गन्धर्व, ष्रप्सरा थीर किलर विहार किया फरते हैं। वे मदा प्रम भूमि का संयम् करते हैं। हे धनद! इस दुष्ट राज्य से बंग फरना ठीक नहीं फ्योंकि तुम जानते ही हो कि इसने कैसा घढ़िया यर पाया है।

पिता की इस ब्याजा की मान कर खी, पुत्र, श्रमात्य, भन श्रार बाहन साध ले भनेश पिना के वतलाये तुए स्थान पर जाकर बस गये। उधर प्रदक्त ने भी खुरा हो। कर धनाध्यच का सब हाल रावण से कहा । उसने कह दिया कि "कुवैर नृहून छोड़ कर चले गये। भ्रथ वह खाली पड़ी है। श्राप वहाँ चलिए धीर इस लीगों के साथ अपने धर्म का पानन कीजिए । यह सुनकर दशबीव 🔩 श्रपने भारं, सेना श्रीर श्रतुत्तर साथ लेकर लङ्का को नता गया। छुवेर ने लङ्गा के राजमार्ग भन्नग श्रमा बहुत व्यन्छी तरह से यनवाये थे। जय उन्होंने उसे छोड़ दिया तब बढ़ों रावल घानन्द-पूर्वेक रहने लगा, मानी खर्ग में इन्द्र रहने ही। राजसी से राज्य का टीका पाकर रावण उस नगरी की यसाने लगा। घोड़े ही दिनी में, काले काने चादलों के समान, राचस इस नगरी में भर गरे।

दाहा ।

धनदहु शुनि केलाश पर, भूपित भवन निकाय। शोभित श्रमरावति सरिस, नगरी दिया वसार क

# बारहवाँ सर्ग ।

## रावगा त्रादि का विवाह।

न्याभिपंक हो जाने पर दशानन ने श्रपनी यहन को विवाह को लिए सोच विचार किया। फिर फालकेय-वंशी दानवेन्द्र विद्युविजह्न से शूर्पणखा का विवाह कर दिया। वह खुद मृगया करता हुआ जङ्गलों में घूमने लगा। एक दिन वहाँ एक कन्या को साघ लिये दिति का वेटा मय नामक दैल दिखाई दिया। उसे देखकर रावण ने पृद्धा-"मनुष्य-रहित ग्रीर तरह तरह के जङ्गली जीवों से भरे हुए इस वन में भ्राप श्रकेलं क्यों घूम रहे हैं ? श्राप कीन हैं ? श्रीर इस मृगनयनी की साथ क्याँ लिये हुए हैं ?" उसने कहा-"हेमा नामक एक ्छप्सरा है। शायद छापने उसका नाम सुना हो। उसको देवताओं ने मुभ्ते दे दिया था। मैं उस श्रप्सरा में एक इज़ार वर्ष तक श्रासक्त रहा। फिर वह देवताश्रों के किसी काम के लिए मेरे पास से तेरह वर्ष के लिए चली गई। जब तेरह वर्ष बीत गये तब चौदहवीं साल में मैंने माया के वल से एक नगर वनाया। वह सुवर्णमय नगर हीरों श्रीर पन्नों की पच्चीकारी से बना हुआ था। उस स्त्री के वियोग से मैं दीन श्रीर दुखी होकर, श्रपने वनाये हुए, उसी नगर में रहने लगा। उसी नगर से यह लड़की लेकर आया हूँ। हे राजन् ! यह लड़की उसी अप्सरा में पैदा हुई है। में इसके लिए पति हुँढ़ रहा हूँ। प्राय: सभी मानी पुनपों के लिए कन्यायें दु:ख-रूपा होती हैं। क्योंकि वे सात्कुल ग्रीर पित्कुल, दोनों को सन्देह में डाले रहती हैं। हे भद्र! हेमा स्त्री से मेरे दे लड़के भी हुए थे। वे मीजूद

हैं। एक का नाम है मायावी ग्रीर दूसरे का नाम दुंदुभि । मेरा यही हाल है। मैंने अपना सब हाल ध्रापको सुना दिया। ध्रव बतलाग्री कि तुम कौन हो ?" यह सुन कर दशानन वोला-''मैं पुलस्त्य सुनि के लड़के का लड़का हूँ। मेरा नाम दशयीव है। मेरे पिता विश्रवा महर्षि हैं। ये त्रह्या की तीसरी पुरत में हैं।" यं वचन सुन कर मय ने समभा कि यह महर्षि का लड़का है। श्रतएव वह उसको अपनी लड़की देने के लिए तैयार हो गया। दशयीव से उसका पाणियहण करवा कर हँसता हुआ वह कहने लगा—"राजन ! यह मेरी लड़की हेमा अप्सरा के पेट से पैदा हुई है। इसका नाम मन्दोदरी है। स्राप इसे पत्नीरूप से प्रहण कीजिए।" रावण ने उसे स्वोकार कर ग्रीर वहीं पर श्रमिन प्रज्वलित करके मन्दोदरी का पाणिप्रहण कर लिया। हे रामचन्द्र ! यद्यंपि मय दैल यह जानता था कि रावण को ऋषि ने शाप दिया है तथापि उसको ब्रह्मा के कुल का समभ कर श्रपनी कन्या व्याह दी। मय ने तपस्या करके एक भ्रमीघ, बड़ी भ्रद्-भुत भ्रीर बड़ी शक्ति पाई थी। वह शक्ति उसने रावण को देदी। उसने उसी शक्ति से लद्मण पर प्रहार किया था।

श्रपना विवाह करके रावण ने दोनों छोटे भाइयों के व्याह का भी विचार किया। उसने वेराचन दैस की दाहित्री स्रर्थात् बिल की लड़की की लड़की कुम्भकरण के लिए ला दी। उसका नाम वज्रव्वाला था। श्रीर गन्धर्व-राज शैलूष की लड़की विभीपण के लिए ला दी। वह धर्मज्ञा थी। नाम उसका सरमा था। सरमा मानस सरोवर के किनारे पैदा हुई थी। वर्षा ऋतु में जब सरोवर का पानी वढ़ने लगा तब सरमा की माता ने प्रेमपूर्वक चिल्ला कर कहा—''सरो मा वर्धत—ग्रधीत हे सर! तू मत वढ़।" इसी कारण उस लड़की का नाम सरमा पड़ गया। हे रामचन्द्र! इस तरह वे राचस व्याह कर अपनी क्षियों के साथ विहार करने लगे, जैसे नन्दन वन में गन्धर्व विहार करते हैं। मन्दो-दरी के मेघनाद नामक पुत्र हुआ जिसकी आप लोग इन्द्रजित् कहते हैं। माता के गर्भ से निकलते ही उसने मेघ के समान गर्जना की जिससे सम्पूर्ण लंका जड़ की तरह हो गई। उसीसे उसके पिता ने उसका नाम मेघनाद रक्खा। हे रामचन्द्र! वह लड़का रावण के अन्तः पुर में बढ़ा। अच्छी ग्रियों ने उसका लालन-पोपण किया। लकड़ी से ढकी हुई अग्नि की नाई वह बढ़ गया।

दोहा।

हर्प देत पितु मातु कहँ, बढ़नो पुत्र घननाद । जाके छल बल समर ते, पायो जगत विपाद ॥

# तेरहवाँ सर्ग ।

रावण के पास कुवेर का दूत भेजना चौर दूत का मारा जाना ।

भूव बहा की दो हुई नींद ने कुम्भकर्ण की घेरना आरम्भ किया। उसने उसे ऐसा घेरा मानें। वह रूप धारण कर आई हो। उस समय कुम्भकर्ण ने रावण से कहा—''राजन, सुम्भे नींद सता रही है। मेरे लिए मकान बनवा दीजिए।" रावण ने विश्वकर्मा के तुल्य राजों (शिल्पियों) की मकान बनाने के लिए आहा दी। राजा की आहा से उन्होंने एक योजन चींड़ा और दो योजन लम्या वड़ा सुन्दर

घर बना कर तैयार कर दिया। उसमें स्फटिक श्रीर सोते कं खम्भे लगं घे; पत्रों की सीहियाँ ध्रीर हाथीदांत के तारम ये जिनमें त्ररावर धूँपह वैंथे हुए थे। उसमें छोरों तथा म्फटिकी के चौतर् वते थे। वह मकान बट्टा मने।हर थे।र सब के लिए सुख दंने वाला तथा मच ऋतुश्रों में रहने लायक ऐसा या मानों मेरुकी फन्दरा हो । वह सकान बन कर तैयार हागया। क्रुम्भकर्ण उसमें कई एज़ार वर्ष तक पढ़ा सोता रहा। बीच में वह एक चार भी न जागा। कुम्भकर्ण के सीने के समय में, रावण निरंकुरा (निष्टर) है। कर देवता, ऋषि, यस श्रीर गन्धर्वे की मारता फिरता था। श्रन्छे श्रन्छं वान-वर्गानों थीर देवताओं की नन्दन प्रादि वाटि-काश्री की वह उजाए कर फैंक देता था। उस समय वह रावण नदी के फिनारे की हामी की नाई 🔏 वृत्तों की बाय की नार्ट बीर पर्वतां की वज की नाई 'वंस करता फिरता था।

धनेश्वर ने रावण के सब चरित्र मुन कर अपने
कुल की चाल और रीति का रमरण कर, अपना
श्रम्का भार्यन दिग्वलाने के लिए, रावण के पास
श्रपना दृत भेजा। दृत पहले विभीपण से मिला।
विभीपण ने उससे श्राने का कारण पृद्धा; उन्होंने
उसका श्रादर भी किया श्रीर धनाधिय के कुटुम्बी
लेगों का भी जुशल-महल पृद्धा। किर उसे राजसभा में ले जा कर रावण की दिग्ललाया। तेज
से प्रदीप्त राजा को देख कर दूतने 'जय महाराजा कहा। दृत कुछ देर तक ते। चुप रहा, किर बंगों ही देर में, सब हाल कहने के लिए, वह तैयार
हुआ। उसने कहा—''राजन! श्रापकं भाई कुबेर
ने चरित्र श्रीर कुलके विषय में जो उचित शत कही

है उसे श्राप सुन लीजिए। स्रापने स्रव तक जो कुछ किया वह वहुत है। चुका । अब आगे के लिए बस करो। आगे से अच्छे कामों का संप्रह करो-भच्छे काम करके अपना चरित्र सुधारी और धर्म के कामों में यथाशक्ति भ्रपना मन लगाओ । है भाई! मैंने नन्दन वन की उजड़ा हुआ देखा है. ऋषियों के वध का समाचार पाया है श्रीर यह भी सुना है कि भ्रापके विपच में देवता उद्योग कर रहे हैं। हे राचसराज ! यद्यपि तुमने कई वार मेरा निराकरण किया है तथापि भ्रपराध करनेवाले वालक की वन्ध्रगणों का रत्ता ही करनी चाहिए। में तो हिमालय पर धर्म का भ्राचरण करने के लिए श्राया था। वहाँ रुद्रसम्बन्धी व्रत को नियमपूर्वक प्रहण कर श्रीर इन्द्रियों की वश में करके श्रपने 📞 काम में लगा हुन्ना था। यहाँ मैंने पार्वती के साथ शिवजी का दर्शन पाया। दैवयोग से देवी ने मेरे दितिने नेत्र का नाश कर दिया। उस नेत्र से मैंने केवल यही देखना चाहा था कि 'यह कै।न हैं'। इतना ही मेरा अपराध है, और कोई अपराध मैंने नहीं किया। यह इसलिए हुआ कि रुद्राणी वहाँ श्रनुपम रूप बना कर रहती हैं। उन देवी के दिव्य प्रभाव से मेरी वाई श्रांख जाती रही। धूल से नप्ट प्रकाश की तरह होकर वह पीली पड़ गई। इसके वाद मैं उसी पर्वत के एक विस्तीर्ण स्थान में, श्राठ सी वर्ष तक, मीन महाव्रत धारण किये वैठा रहा। जित्र मेरा नियम समाप्त हो गया तत्र भगवान् महेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मज्ञ ! में तुम्हारे तप से प्रसन्न हुन्ना। हे धनाधिप ! मैंने भी यही व्रत किया था ग्रीर उसी की तुमनं भी निवाहा। हम दोनों के सिवा तीसरं मनुष्य का सामर्थ्य नहीं जो

इस व्रत की कर सके। इस दुष्कर व्रत का प्रचार पहले मैंने ही किया था, इसलिए हे धनाधिप ! श्राज से तुम मेरे साथ मैत्री करे। तपस्या के द्वारां तुमने मुक्तको जीत लियां। अब तुम मेरे मित्र हो गये। देवी ने श्रपने प्रभाव से तुम्हारी बाई श्रांख जो जला दी श्रीर उनका रूप देखने के कारण जो वह पोली हो गई इसलिए तम्हारा एकाचि पिङ्गली नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। मैंने इस तरह शिव के साथ मैत्री की छीर उनसे अपने घर पर श्राने के लिए श्राज्ञा भी प्राप्त की। घर श्राने पर मैंने तुम्हारी करतूत की ख़बर पाई। श्रव तुम कुल को दूपगां मत वने रहे।। अधर्मियों का साथ छोड़ दो; बुरे काम करना लाग दो। क्योंकि ऋषि श्रीर देवता लोग तुम्हारे मारने का उपाय सोच रहे हैं।" यह सुन कर दशानन गुस्से में भर गया। उसकी श्रांखें लाल हो गईं। वह हाथों श्रीर दातों की पी-सता हुआ बोला- "हे दूत ! तू जो कुछ कह रहा है वह मैं समभा गया। अव न तू वचता है श्रीर न वह भाई, जिसने तुभी भेजा है। धनरचक ने जेा कुछ कहा है उसमें मेरी भलाई की कोई वात नहीं है। वह मूर्ख सुफ्तकां शिवकी मैत्री सुनाता है। जो तूने कहा है उसे मैं चमा नहीं कर सकता। हे दृत ! भ्रव तक मैंने उसे जो चमा किया, उसका एक कारण है। वह यह कि वह मेरा वड़ा भाई है। श्रव तक मैं उसका मारना श्रनुचित समभ कर चुप रहा । परन्तु इस समय उसकी बातें सुन कर मैंने अपने मन में यही ठान लिया है कि अपने बाहुवल से मैं तीनों लोकों की जीत्या। श्रीर एक मात्र उसी के कारण चारों लोकपालों को मार कर इसी समय यमपुरी की भेज दूँगा। ११ इतना कह कर रावण ने तलवार उठाई छीर दूत को मार डाला। उस दुष्ट ने दूत को मार कर उसी समय राचलों को भचण करने के लिए उसकी लाश दे दी। दोहा।

परम मङ्गलाचार करि, होइ सो रथ आरूढ़। तीन लोक जीतन चल्यो, तामस प्रकृति विमूढ़॥

## चौदहवाँ सर्गे।

रावण का पहले कुवेर को जीतना।

**त्रा**व रावण महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण श्रीर धूम्राच इन छः मन्त्रियों की साथ ले, कोध में भर कर, लोकों को जलाता हुआ सा नगर, नदी, पर्वत, वन श्रीर उपवनों की लाँघ कर मुहूर्त भर में कैलास पर्वत पर जा पहुँचा । जब यत्तों ने सुना कि रावण श्रपने मंत्रियों की साथ लेकर युद्ध करने की इच्छा से चढ़ाई करके आया है तब वे ऐसे डर गये कि उसके सामने खडे होने तक का उनमें सामर्थ्य न रहा। इसे कुवेर का भाई जान कर उन्होंने धनाधिप से उसका मतलव कह सुनाया। उस समय, सुनतेही, कुवेर ने युद्ध करने की श्राज्ञा दे दी । आज्ञा मिलते ही सेना में ऐसी खलवली मच गई मानों ससुद्र का चीभ हुआ हो। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत शरथरा उठा। फिर यचों धीर राचसां का बड़ा ही घोर युद्ध हुआ। उसमें राचस के मंत्री बहुत पीड़ित हुए। जब रावण की भ्रपनी सेना का पीड़ित होना मालूम हुआ तब वह कोघ में भर कर हर्षनाद करता हुआ दौड़ा। रावण के मंत्री हज़ार इज़ार यचों से लड़ने लगे। थोड़ी देर मैं

गदा, मूसल, तलवार, शक्ति श्रीर तीमरीं की मार खाता हुआ वह रावण यन्तों की सेना में घुस पड़ा चारों ग्रीर से विना साँस की नाई यच लोग घेर कर उसकी मारने लगे। मेच की धारा की तरह वह चारों ग्रीर से घर लिया गया। वह खूव मारा गया तो भी शस्त्रों की चाट उसे पीडित न करती थी। उस समय उसकी ऐसी दशा है। रही थी जैसे वर्षा से पर्वतों की होती है। तेज़ हवा चलने से जैसे सूखे तिनके और लकड़ी भ्रादि चीज़ों को भ्रार जला डालती है उसी तरह भ्रव वह रावण काल दण्ड के समान गदा लेकर यत्तों का नाश करने लगा। मारते मारते उसने यन्तों की भस्म कर दिया रावण के मंत्री महोदर और शुक आदि ने इतन यचों को मारा कि वे वहुत थोड़े रह गये। जैसे तेज़ हवा बादलों की उड़ा देती है उसी तरह उसने यचों को मार भगाया। उनमें कुछ तो शस्त्रों के प्रहारों से कटकुट गये, वहुत से ज़मीन पर गिर गये और वहुत से मारे कोध के दाँतों से ग्रेड चवाने लगे। लड़ते लड़ते वे ऐसे धक गये कि एक दूसरे के शरीर में लिपटने लगे। उनके शस्त्र ज़मीन पर गिर पड़े । वे चेह खा खा कर ऐसे पीड़ित हुए जैसे जल की टकर से नदी के किनारे। वहुत से यंच पृथ्वी पर दें। इ. रहे थे, वहुत से युद्ध कर रहे थे और वहुत से शत्रुओं के द्वारा निहत होकर स्वर्ग जा रहे थे। वहाँ पहुँच कर वे भी युद्ध देख रहे थे। इससे युद्ध देखनेवाले ऋपियों की आकाश में ठहरने को लिए, भीड़ के मारे, जगह नहीं मिलती थी। कुनेर ने अंपने यचों का सर्वनाश होता देखकर श्रीर भी बहुत से यचों की लड़ने के लिए भेजा। राजा ने संयोधकण्टक नामक यत्त की बहुत बड़ी सेना ग्रीर

श्रनेक वाहनों के साथ भेजा। वह वड़ा बली था। सेना में पहुँचतेही उसने एक चक्र के द्वारा मारीच को ऐसा मारा कि वह पर्वत पर से ज़मीन पर ऐसा ्रजा पड़ा जैसे पुण्य के चीग हो जाने पर आकाश से प्रह गिरता है। थोड़ी देर में सचेत होकर उसने यत्त से फिर युद्ध करना भ्रारम्भ किया। यत्त उसके प्रहार से भग्न हो गया श्रीर वहाँ से भाग गया इसके वाद रावण सोने से चित्रविचित्र बने, श्रीर पत्ते तथा चाँदी से सजे हुए-डेउढ़ी की मर्यादा रूप-तारण के भीतर घुसने लगा । हे राजन राम-चन्द्र ! उस समय द्वार की रचा करने के लिए सूर्य-भानु तैनात था। उसने रावण को रोका। पर वह क्यों मानता ? वह रोकता हो जाता था और रावण भीतर घुसता ही जाता था। जव द्वारपाल ने 🏸 देखा कि यह इस तरह नहीं मानता तब वह द्वार का तीरण उखाड़ कर उससे रावण की पीटने लगा। उस समय तारण की चाट खाने से रुधिर बहाता हुआ रावण ऐसा देख पड़ता था मानें। गेरू वहाने वाला पर्वत हो। यद्यपि पर्वत के शिखर के धाकार के तारण से वह पीटा गया या तथापि ब्रह्मा के वरदान से वह धरती पर न गिरा। उसी तेरिया से उसने भी यच पर प्रहार किया। उसके प्रहार से वह यस ऐसा चूर चूर हो गया कि उसका चिह्न तक कहीं दिखाई न दिया। राचस की इस तरह की वहादुरी देखकर यत्त लोग थक कर, मुँह का 🦩 ंग्र्बदले, रास्त्र छोड़ छोड़ कर डर के मारे भाग गयें श्रीर नदी तथा गुफाओं में जा छिपे।

## पन्द्रहवाँ सर्ग । रावण का कुवेर को जीतकर पुष्पक विमान छीन लेना ।

न्यपनी सेना के यचों को डरा हुआ देख कर क्रुवेर ने मणिभद्र नामक महायच से कहा--''हे यचेन्द्र ! तुम इस दुष्ट छै।र पापी रावण की मारी श्रीर वीर यसों की रसा करे।।" यह श्राज्ञा सुन ू कर वह महादुर्जय यत्त, चार हज़ार यत्तीं की साथ लेकर, रावण से लड़ने के लिए गया। उसके साथी यच गदा, मूसल, प्रास, शक्ति, तेामर, श्रीर मुद्गरेां से मारते हुए राचसों पर देखि पड़े। उन्होंने बड़ा ही घोर युद्ध करना आरम्भ किया। बाज़ की तरह मंडलाकार जल्दी जल्दी पैतड़े बदलते हुए ''बहुत ग्रच्छा दे, नहीं चाहता दे श्रादि" वीर भाषण कर वे लड़ने लगे। देवता, गन्धर्व ग्रीर नहार्षे उस तुमुल युद्ध को देख कर बड़ा श्राश्चर्य करने लगे। प्रहस्त ने हज़ार यचीं की ग्रीर महोदर ने भी एक हज़ार की मार गिराया। मारीच ने दे। हज़ार यचों की निमेष-सात्र में नष्ट कर दिया । हे पुरुपव्याघ ! कहाँ ते। सीधे मार्ग का वेचारे यत्तों का युद्ध श्रीर कहाँ मायावी राचसों का ! माया का सहारा लेने ही के कारण राचस यचों से युद्ध में प्रवत थे। कुछ देर में ध्रमाच ने मणिभद्र की छाती में एक मूसल मारा, पर वह उस चाट से काँपा तक नहीं प्रत्युत उसने भी घूम्राच के सिर पर गदा का प्रहार किया। उस प्रहार से वह मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर गया। रुधिर से लयपय हुए उसकी ऐसी दशा देख कर रावण यच पर दे। इ।। रावण को दे। इ कर आता देख कर यच ने तीन शक्तियों से उस पर प्रहार

किया। उस प्रहार को सहकर रावण ने मणिभद्र के मुकुट पर प्रहार किया। उस वार से उसका मुकुट नीचे गिर गया। उस समय से वह यच 'पार्श्वमीलि' कहलाने लगा। जब वह महावली यच युद्ध से पराङ्मुख हो गया तब उस पर्वत पर राचसों का महानाद हुआ।

इसके बाद क़ंबेर भी गदा लिये दूर से दिखाई दिये। उनके साथ खज़ाने की रचा करनेवाले शुक श्रीर प्रीष्टपद दोनों मंत्री भी थे। पदा श्रीर शह ये दोनों खुज़ाने के देवता भी कुवेर के साथ थे। अवं धनाध्यत्त वहाँ भ्रा पहुँचे । उन्हेंने वहाँ, शाप के कारण आँखों में शील न रखनेवाले, अपने भाई रावण की देखा। पितामह के कुल के लोगां की जी कहना या जिस तरह बेालना उचित या उसी तरह उन्होंने कहा-- ''हे दुर्मते ! मेरी मना की हुई वात तू नहीं मानता। इसका फल पाकर जब तू नरक में जायगा तब पीछे तुभी सूभीगा । जो मनुष्य प्रन-जान होकर विप पी लेता है वह परिणाम में उसका फल समभता है। तुम्हारे किसी भी धर्मयुक्त काम से देवता प्रसन्न नहीं हैं। इसी से तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। इस समय तुभे हित-म्रहित का कुछ भी विचार नहीं है। जो मनुष्य माता, पिता, बाह्यण ग्रीर ग्राचार्य का ग्रनादर करता है वह जब प्रेत-राज के वश में जाता है तव उसका फल पाता है। इस श्रनित्य शरीर से जा तपस्या नहीं करता वह मूर्ख मरने पर, श्रपनी गति पाकर, पछताता है। किसी भी दुईदि मनुष्य की स्नापही स्नाप मति नहीं उप्रजती। वह जैसा काम करता है वैसाही फल पाता है। सब लोग अपने ही पुण्य कर्मों से धन, रूप, बल, पुत्र, सम्पत्ति ग्रीर शूरता प्राप्त करते

हैं। तू नरकगामी है। क्योंकि तेरी बुद्धि ही ऐसी है। इसलिए में तुक्त से श्रधिक वातचीत न करूँगा। बुद्धिमानों की राय है कि मूर्ख मनुप्य के साध श्रधिक वातचीत न की जाय।" यह कहकर कुवेर ने मारीच स्रादि उसके मंत्रियों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सब वहाँ से भाग गये। रावण के सिर में भी एक गदा मारी पर वह वहाँ से न हटा । फिर वे दोनें। एक दूसरे पर चेटिं करने लगे। लड़ते लड़ते उन दोनों में से एक भी न घनड़ाता या श्रीर न थकता ही था। कुछ देर बाद कुवेर ने रावण पर श्राग्नेयास्त्र छोड़ा, तब उसने उसे वारुणान्त्र से रोका। फिर राचसराज ने राचसी माया फैलाई श्रीर क़ुवेर के विनाश के लिए इसने एक लाख रूप धारण किये। वह उस समय व्याघ, सुग्रर, मंघ, पर्वत, सागर, वृत्त, यत्त स्त्रीर दैत्य के रूपें में दिखाई देने लगा। उस समय उसके इस तरह के श्रनेक रूप दिखाई देते थे। किन्तु उसका श्रसली रूप दिखाई न पड़ता था। भ्रय दशानन ने महाभ्रम्त्र से गदा का अभिमन्त्रण कर धनद के मस्तक पर प्रहार किया। उस चाट से वे विद्वल हो गये ग्रार खून की धारा बहाते हुए जड्-कटे श्रशोक वृत्त**ं**की ना ज़मीन पर धम से गिर गये। तब पद्म आदि निधियाँ ने उनको उठाकर नन्दन वन में पहुँचाया श्रीर सचेत किया। इस तरह रावग् ने धनद की जीत कर वड़ी ख़ुशी मनाई। फिर उसने जय के चिह्न-खरूप कुवेर के पुष्पक विमान की छीन लिया। विमान में सोने के खंभे लगे हुए घे। वह वैदूर्यमीं के तारणों से सुशोभित या। मातियाँ के जाल से वह दँका हुआ था। सब काल में फल देनेवाले वृत्तों से वह युक्त था, मन की सी उसकी चाल थी।

वह इच्छानुसार जानेवाला, कामरूपी पची की तरह उड़नेवाला, मिण श्रीर सोने की सीढ़ियों से शोभायमान था। वह काञ्चन की बैठकों से मने-हर, देवताश्रों की सवारी के योग्य, नाश-रहित, सदा मन श्रीर दृष्टि की सुखदाता था। वह वड़ी अद्भुत कारीगरी से वनाया गया था। उसे खुद ब्रह्मा ने वनवाया था। वह सब तरह के मनेरिष्य पूरा करनेवाला श्रीर अनुपम था। वह न ठंडा था न गरम। वह सब ऋतुओं में सुख देनेवाला था। उस पर सवार होकर मूर्ज रावण ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि श्रव मैंने तीनों लोक जीत लिये। वह इस तरह वैश्रवण देव को जीत कर कैलास पर्वत से उत्तर कर नीचे आया।

्दोहा।

्रेयुहि विधि धनदिह जीति सो, मुकुट हार कमनीय। चिंद्र विमान शोभ्यो मनेाँ, यज्ञानल रमगीय॥

## सोलहवाँ सर्ग । ंदशानन का कैलास उठाना श्रीर 'रावण' नाम पाना ।

हे रामचन्द्र ! इस तरह श्रपने भाई कुनेर की जीत कर वह दुए खामि कार्त्तिक के उत्पत्तिस्थान, सोने के सरहरी के जङ्गल, में घुस गया। वहाँ वह देखने लगा कि यह सोने की सरहरी का जंगल बड़ा श्रद्भुत श्रीर किरणों से वेष्टित सूर्य के समान चमेकीला क्यों है ? इस तरह पर्वत पर चढ़ा हुश्रा वह देख ही रहा था कि इतने में पुष्पक विमान चलते चलते रुक गया। श्रव तो वह बड़ा चिकत हुश्रा। वह सोचने लगा कि यह विमान कामगामी

होने पर भी इस समय नहीं चलता-इसका क्या कारण है। वह अपने मंत्रियों के साथ विचार कंरने श्रीर कहने लगा कि यह विमान पहलें तो मेरी इच्छा के श्रनुसार चलता था पर श्रव नहीं चलता। इसका क्या कारण है ? मेरी समभ में यह पर्वत के ऊपर रहनेवाले किसी का काम है। इतने मैं मारीच ने कहा-"विना किसी कारण के ते। इसका चलना वन्द हो ही नहीं सकता । शायद यह बात हो कि यह अवेर के सिवा दूसरे की न ले जा सकता हो। इसी कारण से रुक गया हो। "इस तरह परस्पर वातचीत हो ही रही थी कि इतने मैं नन्दोश्वर प्रकट हुए। उनका विकराल, कृष्णपिंगल वर्ण था, ग्रीर छोटा डील था। वे विकट, मूँड् मुँड़ाये थे, श्रीर छोटो छोटी उनकी भुजाएँ थीं। वे सदाशिव की सेवा मैं सदा लगे रहते थे। रावण के पास आकर उन्होंने कहा-"'हे दशा-नन ! तू यहाँ से चला जा । इस पर्वत पर श्रीभग-वान् शंकर क्रोड़ा कर रहे हैं। गरुड़, नाग, यच, देवता, गन्धर्व ग्रीर राचस भ्रादि कोई भी प्राणी इस पर्वत पर नहीं जा सकता। किसीमें यह सामर्थ्य नहीं है जो इस पर चढ़ सके। इसलिए तुम श्रपना विमान लेकर लीट जाश्रो। इतना सुनते ही कोध के मारे रावण आग-बवूला हो गया। वह अपने कुण्डलों की हिलाता हुआ लाल लाल आँखें करके पुष्पक विमान से उतर कर कहने लगा-'वह शंकर कीन है १ " फिर वह आकाश-मार्ग से पर्वत पर उतर पड़ा: वह वहाँ क्या देखने लगा कि एक बड़ा प्रन्त्रित शूल हाथ में लिये नन्दीश्वर शिव ही के पास खड़े हैं। बानर के समान नन्दीश्वर का मुँह देख रावण ठट्टा मार कर ऐसा हँसा माने।

पानीवाला बादल गरजा हो। साचात् शिव की दूसरी मूर्त्ति नन्दीश्वर जी उसका हँसना देखकर बड़े कृद्ध हुए ग्रीर बेाले-"रे दशानन ! तू मेरे वानर रूप का अनादर कर वजाघात के समान हँसा है इसलिए मेरे समान पराक्रमी, मेरे तुल्य रूप भ्रीर . तेज रखनेवाले बानर तेरे कुल का नाश करने के लिए उत्पन्न होंगे। वे मन के तुल्य वेगवान्, युद्ध करने में उन्मत्त, महाबली श्रीर पर्वताकार हाँगे। तेरे प्रवल ग्रहंकार को ग्रीर वड़प्पन को वे ही दूर करेंगे। वे न केवल तेरा ही किन्तु तेरे मन्त्रियों श्रीर पुत्रों का भी मान ध्वंस करेंगे। मैं तो तुस्ते इसी समय मार सकता हूँ पर मारना नहीं चाहता। क्योंकि तू अपने बुरे कर्मी से पहले ही मर चुका है। मरे हुए की क्या मारना ?" ये वचन नन्दीश्वर के मुँह से निकलते ही भ्राकाश में दुन्दुभि के शब्द होने लगे और फूलों की वर्ष हुई।

नन्दीश्वर की वातों का कुछ भी विचार न कर के कोध में भरा हुआ रावण वेला—हे रुद्र ! तुम्हारे जिस पर्वत के कारण मेरे पुष्पक का चलना बन्द हुआ है उसीकों में उखाड़ फेंकता हूँ । शिव किस प्रभाव से रोज़ राजा की नाई कोड़ा किया करते हैं। जिस बात को जानना चाहिए उसे वे नहीं जानते । उन्हें जानना चाहिए को वे नहीं जानते । उन्हें जानना चाहिए कि भय का स्थान आ गया है। हे रामचन्द्र ! इस तरह कह कर दशानन अपनी भुजाओं को पर्वत के नीचे घुसेड़ने और उसे उठा कर तीलने लगा। यह काम उसने वहुत जल्दी किया। उसके उठाने से पर्वत हिलने डोलने लगा और इससे शिव के सब गण काँपने लगे। पार्वती भी चिकत होकर शिव के शरीर से चिपट गई। तब तो देवों के देव

भगवान् श्रीहर ने उस पर्वत की, खेल के समान, एक पैर के ग्रॅंगुठे से दवा दिया। उसके दवने से पर्वत के नीचे खम्भों के समान जा रावण की भुजायें लगी थीं वे पिचने लगीं। यह चमत्कार देख कुरू रावण के मन्त्री चिकत ही गये। तब कीध से भीर भुजाओं के दवने से रावण ने ऐसा भयङ्कर शब्द किया जिससे तीनों लोक काँप उठे। उसके मन्त्रियां, ने तो महाप्रलय के वज्रों की रगड़ की नाई उसकी समभा । इन्द्र भ्रादि देवता श्रपने मार्ग से विचलित हो गये। समुद्र खलवला उठे श्रीर पर्वत हिल गये। यत्त, विद्याधर श्रीर सिद्ध लीग कहने लगे कि हैं यह क्या है ! उसके श्रमात्यों ने कहा कि "हे दशानन ! तुम उमापित नीलकण्ठ महादेव की सन्तुष्ट करो। विना उनके तुम्हारे लिए दूसरी शरण हमको नहीं देख पड़ती। तुम नम्र होकर् स्तुति करते हुए उन्हीं की शरण में जाग्रे। । शंकर कुपालु हैं। जो वे सन्तुष्ट हो जायेंगे तो तुम पर प्रसन्न होंगे। "मन्त्रियों की वाते सुनकर वह प्रणाम करके सामवेद के स्तोत्रों से शिव की स्तुति करने लगा। इस प्रकार जब राते राते एक हजार वर्ष बीत गये तव भगवान् शिव रावण से सन्तुष्ट हुए। उन्होंने उस दाव से उसकी भुजायें छुड़ा दीं। फिर वे उससे कहने लगे—''हे दशानन वीर ! मैं तेरे सामर्घ्य से प्रसन्न हुआ। हे राजन् ! पर्वत की दाव में फँसकर जो तुमने वड़ा नाद किया श्रीर जिससे तीनों लोक डर गये इस कारण श्राज से तुम्हारा नाम 'रहेंग्रा' हुआ। देवता, मनुष्य, यत्त श्रीर जो पृथिवी पर्हि वे सव तुमको 'रावण' कहुँगे। क्योंकि तुमने लोगों को रुजाया है। हे पैालस्त्य ! अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहते हो उससे चले जायो। मैं तुम को प्राज्ञा

देता हूँ। हे राज्ञसाधिप ! श्रव तुम इच्छानुसार जास्रो।" यह सुनकर रावण नेकहा—"हे महा-देव ! जो स्राप प्रसन्न हुए हैं तो मैं जो वर माँगता ्र हूँ वह सुमे दीजिए। हे प्रभी ! बड़े बली देवता, ं गन्धर्व, दानव, राचस, गुहाक ग्रीर नाग श्रादि से में अवध्य हूँ। इनमें से मुक्ते कोई भी मार नहीं सकता। मनुष्यों को तो मैं कुछ समभताही नहीं। क्योंकि में उन्हें वहुत निर्वल समभता हूँ। हे त्रिपुरा-न्तक ! मैंने ब्रह्मा से वड़ी उम्र भी पाई है। स्नाप स्रव मुभो वाको भ्रायुर्वल भ्रीर एक बढ़िया शस्त्र दीजिए।" यह सुन कर शिव ने एक वड़ी चमकीली 'चन्द्रहास' नामक तलवार उसको दी। वाको आयुर्वेल भी उसे दिया। शिव ने उसे ऐसा पुष्प भी दिया जो शाप श्रादि से या दुष्कर्म से नष्ट न हो। उन्हें।ने ्रेकहा –''इस शस्त्र का कभी श्रनादर न करना, नहीं ते। यह फिर मेरे ही पास चला आवेगा।" इस तरह महेश्वर से भ्रपना 'रावगा' नाम पाकर .श्रीर उनकी प्रणाम कर वह पुष्पक विमान पर चढ़ गया । हे रामचन्द्र ! इसके वाद वह पृथ्वी पर घूम कर चत्रियों का सताने लगा। कितने ही वेचारे तेजस्वी, शूरवीर श्रीरं युद्ध में दुर्मद चत्रिय उसकी श्राज्ञा न मान कर सपरिवार विनष्ट हो गये। वाकी जो चतुर श्रीर समभदार राजा श्रे वे रावण की दुर्जय जान कर वेाले--भाई! तुमने मुक्ते जीत लिया। दोहा ।

्व्रं चल-गर्वित रजनिचर, भ्रमत फिरत महि माँहि । मायाछल अतिशय प्रवल, जीति सके का ताहि १

# सत्रहवाँ सर्ग । रावण् को वेदवती का शाप ।

हे रामचन्द्र ! वह महावाहु राचस इस तरह घूमता फिरता हिमाचल के वन में जाकर घूमने लगा। वहाँ उसने एक कन्या देखी। वह काले मृगका चर्म श्रीर जटा धारण किये, ऋषियों के तुल्य श्राचरण करती थी श्रीर देवता की तरह देदीप्यमान थी। उस रूप-सम्पन्न ग्रीर महा-त्रत करनेवाली कन्या की देख कर रावण काम-मोह से व्याकुल होकर हँसता हुआ पूछने लगा—हे भद्रे ! यह तुम क्या कर रही हो ? ये सव काम तो तुम्हारे यै।वन के विरुद्ध हैं। तुम्हारं इस रूप के लिए ये सव काम अनुचित हैं। हें भीरु ! तुम्हारा यह रूप तो मनुष्यों को कामोन्मत्त करनेवाला है। इसलिए यह योग्य नहीं कि तुम तपस्या करे।। तुम्हारे लिए यही निर्धाय ठीक है। भला यह तो वतात्रो कि तुम किसकी लड़की हो श्रीर तप क्यों कर रही हो ? तुम्हारा पति कौन है ? मैं समभता हूँ कि जो तुम्हारा पति होगा वह मनुष्य इस संसार में वड़ा ही पुण्यवान है। हे वरानने ! मुभे तुम सब बात वतलाख्री। इतना बङ्ग परिश्रम तुम किस लिए करती हो ?

राचसराज की ये बातें सुनकर तपिखनी कन्या, ऋषि की भाँति, रावण का सत्कार कर वेलि—हे दशानन ! बढ़े तेजस्ती और ब्रह्मिष कुशध्वज मेरे पिता थे। वे ब्रहस्पित के पुत्र थे। बुद्धि में भी वे ब्रहस्पित के पुत्र थे। बुद्धि में भी वे ब्रहस्पित के प्रतिदिन वेद-पाठ करते थे। मैं उन्हीं महात्मा की वाणीरूप कन्या हूँ। मेरा नाम वेदवती है। कुछ दिन बाद देवता, गन्धर्व, यच, राचस और नाग मेरे पिता के पास जाकर मेरा

विवाह चाहने लगे। परन्तु हे राचसेश्वर! उन्होंने मुभो उनको न दिया। मैं इसका कारण वतलाती हूँ, सुनो। मेरे पिता चाहते थे कि जामाता विष्णु हों। इसलिए वे मेरा विवाह दूसरे के साथ करना नहीं चाहत थे। इतने में एक शम्भु नामक दैत्यों के राजा ने मेरे पिता की ये सब बातें सुनीं। कुद्ध हाकर उसने, रात मैं सोते हुए, मेरे पिता को मार डाला। मेरी बेचारी माता दीन होकर पति के साथ ही जल गई। उसके बाद मैंने सोचा कि नारायण के विषय में, मैं श्रयने पिता का मनेरिय सत्य करूँ। यह सोच कर में हृदय से वही काम कर रही हूँ। मैं प्रतिज्ञापूर्वक महातप कर रही हूँ। मैंने प्रयन मन मैं यही हृढ़ निश्चय कर लिया है कि नारायण पुरुपोत्तम के सिवा दृसरा मेरा पति न हो। इसीसे मैं यह घोर नियम करके तप कर रही हूं। है राजन ! मैंने तुमको जान लिया कि तुम पीलस्त्य कुलवाले के पुत्र हो। तपोवल से में सब कुछ जान सकती हूँ। मैं तप के वल से तीनों लांकों की बातें जान लेती हैं।

यह सुनकर कामवाण से पीड़ित रावण विमान पर से उतर कर कहने लगा— हे सुश्रीणि! तू गर्वीली है। ऐसी वार्तें करने से श्रीर श्रपनं में इस तरह की बुद्धि रखने से तू गर्विणी है। हे मृगन्वयनि! पुण्यों का बटोरना बुद्धों का शोभा देता है। तू तो सब गुणवाली है। तुभे ऐसा कहना नहीं फबता। तू त्रेलोक्य-सुन्दरी है। तरा यीवन बीता जा रहा है। हे भद्रे! में लङ्कापित हूँ। मेरा नाम दशानन है। तू मेरी स्त्री वन जा। तू यथेष्ट सुखों का भोग कर। वह विषणु कीन हैं, जिसका तूने वर्णन किया। जिसको तू चाह रही है वह कोई

क्यों न हो पर वीर्य, तप, भोग फ्राँर बल में मेरे तुल्य कभी नहीं हो सफता।

रावण की ये वार्ते मुनकर वह बोली—"नहीं नहीं, ऐसा तुम न कहा। तुम्हारे सिना दृस्रा ऐसा कीन बुद्धिमान मनुष्य होगा, जो त्रैनोक्य के खामी श्रीर सब लांकों से नमस्कृत श्रीविष्णु का ष्प्रनादर करेगा १० इतना सुनकर रावण वेदवती के पास गया। उसने उसके सिर के वालों पर हाध लगाया । इतने में वेदवती ने मुद्ध हो कर हाय से श्रपनं घाल काट डाले । क्योंकि उस समय उसका हाथ तल्वारहरप ही गया था। यह उस समय कोध के मार ऐसी जनुन सी लगी मानों राचस की जना देना चाहती है। वह प्याग जला कर अस्दी उसमें कूदने की तैयार ही रावण से बीली-"है नीच! तूने मेरी धर्पणा की है इससे में श्रव जीना नहीं चाहती। ले, में भ्रव छिप्त में प्रवेश करती हैं। है पापी ! इस धर्पणा के लिए में तुक्ते मारने को फिर जन्म लूँगी। क्योंकि पापी मनुष्य को स्त्री मार नहीं सकती । यदि में तुक्तं शाप दूँ तो तपस्या की हानि होगी। यदि मैंने कुछ सुक्त किया हा या दान दिया द्वाया इवन किया हा ता में किसी धर्मातमा मनुष्य के घर में अयोनिजा जन्म लूँगी।" इतना कत् कर वह धधकती हुई खिन्न में प्रविष्ट होगई। ्डसी समय श्राकाश से फूलों की वर्षा हुई। हंराम-चन्द्र ! वही वेदवती जनकराज के घर में श्रयांनिजा सीता रूप से उत्पन्न हुई जो आप की स्त्री है। प्रेप् हे महाबाहा ! श्राप सनातन विष्णु हैं । इसने पहले तो उसका कोध से मारा ही या ; पीछे से तुम्हारं पराक्रम का सहारा लेकर उसका विलक्कल नाश कर दिया। भ्रापकं जैसा पराक्रम मनुष्य में नहीं

पाया जाता । हे रामचन्द्र ! इसी तरह यह महा-भागा मर्त्यलोक में खेत जोतने के समय फाल से कटी हुई ज़मीन से फिर निकलेगी जैसे वेदी से अधिप्रशिक्षा प्रज्वलित होकर उत्पर उठती है। देहा।

सत्युग की सेाइ वेदवित, जनिम जनक-गृह स्राय । जेहि मारो रावण प्रवल, सह कुटम्ब समुदाय ॥

### ऋठारहवाँ सर्ग।

रावण का राजा मरुत्त को जीतना ।

ह्मेदवती के आग में जल जाने पर रावण उसी पुष्पक विमान पर चढ़कर चारों स्रोर घूमने लगा। घूमते घूमते वह उशीरवीज नामक देश में पहुँचा। वहाँ ्रिदेवतास्रों के साथ यज्ञ करते हुए राजा मरुत्त की उसने देखा। बृहस्पति के भाई बड़े धर्मज्ञ संवर्त्त नामक ब्रह्मर्ष देवतात्रों का साथ लेकर वह यज्ञ करा रहे थे। वरदान के कारण दुर्जयं रावण की े देख कर वे देवता डर गये श्रीर पत्ती वन गये। उन में से इन्द्र मोर, धर्मराज केंग्र्या, कुवेर गिरगिट, वरुण तथा श्रीर दूसरे देवता हंस एवं पत्ती बन गये 1 इसी तरह वे सब देवता किसी न किसी पत्ती का रूप धारण कर छिप गये। हे राम! उस समय यद्मशाला में अपवित्र कुत्ते की नाई रात्रण घुस गया श्रीर वहाँ जाकर राजा से बोला--"या ता हमारे ्रसाथ युद्ध करो या मुक्तसे हार माने।।" यह सुन कर मरुत्त ने कहा-भाई! स्राप हैं कीन ? इतना पूछते ही ज़ोर से हँस कर उस ने कहा-"हे राजन! . मैं तुम्हारे सीधेपन से प्रसन्न हुन्ना। क्योंकि तुम धनद के छोटे भाई सुक्त रावण की नहीं जानते।

वीनों लोकों में तुम्हारे सिवा ऐसा कीन होगा जो मेरे बन की न जानता हो। जिसने अपने भाई की हरा कर यह विमान छीन लिया, उस रावण की कीन नहीं जानता ?" मरुत्त ने कहा—आप धन्य हैं, जिन्होंने अपने बड़े भाई की रण में जीत लिया। भाई! तुम्हारे ऐसा, सराहना करने के योग्य, तेा तीनों लोकों में कोई न होगा। जो काम अधर्मपूर्वक किया जाता है वह प्रशंसा के योग्य नहीं होता। लोक-निन्दित बुरा काम करके, भाई के जीत लेने से तुम डोंग मार रहे हो। तुमने पहले केवल धर्म का ऐसा कीन सा काम किया है जिससे तुमने वर पाया। जैसा तुम स्वयं कह रहे हो, ऐसा ते। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं सुना। हे मूर्ख! खड़ा रह। अब तू मेरे पास से जीता नहीं लीट सकता। आज मैं तुमे बाणों के द्वारा यमपुरी भेजे देता हूँ।

इतना कह कर राजा महत्त धनुष श्रीर वाण लेकर बड़े कोध से लड़ने के लिए चलने लगे। परन्तु महर्षि संवर्त्त राजा का मार्ग रोक कर खड़े हो। गये। वे राजा से स्नेहपूर्वक वोले—यदि तुम मेरी वात सुनो तो मैं कहता हूँ कि इस समय तुमको युद्ध करना ठीक नहीं है। क्योंकि यदि यह महेश्वर-सम्बन्धी यज्ञ समाप्त न होगा तो कुल को भस्स कर देगा। भला कहो तो सही, कहीं दीचित मनुष्य ने युद्ध या क्रोंध किया है ? जीतने में सदा संशयही रहता है, फिर यह राचस बड़ा दुर्जय है।

श्रपने गुरु की बात मान कर वह मरुत्त राजा युद्ध करने से रुक गया श्रीर धनुर्वाण फेंक कर यज्ञ करने में लग गया। इसके बाद उसकी हारा हुआ समक्त कर शुक्त ने चारों श्रीर ख़बर फैला दी कि 'मरुत्त रावण से हार गया' श्रीर फिर उसने हर्ष-

नाद किया। यज्ञ में ग्राये हुए ऋषियों को खांकर श्रीर उनके लोह की पीकर तप्त हो रावण फिर पृथ्वी-मण्डल में घूमने लगा। रावण के चले जाने पर इन्द्र श्रादि देवताश्रों ने फिर श्रपना श्रपना शरीर धारण कर पशु-पित्रयों से कहा। इन्द्र ने मीर से कहा-"हे धर्मज्ञ! मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमको साँप से डर न होगा। ये मेरी हज़ार श्राँखें तेरी पूँछ पर रहेंगी। जब मैं वर्ष किया करूँगा तब तू वड़ा प्रसन्न हुन्ना करेगा।" हे नराधिप ! इन्द्र ने इस तरह मोर को वरदान दिया। इससे पहले मोरों की पूँछ निरे नीले रङ्ग की दोती थी। इन्द्र से वर पाकर सब मोर वहाँ से चले गये। ग्रव धर्मराज ने कीए से कहा। की छा उस संसय प्राग्वंश नामक यज्ञशाला में बैठा था। उन्होंने कहा-''हे पची! मैं प्रसन्न होकर तुभी वर देता हूँ। जिस तरह मैं और और प्राणियों की तरह तरह के रोगों से पीड़ित करता हूँ उस तरह के रोगों का तुम पर कभी असर न होगा-तू रोगों से कभी सताया न जायगा। तुभ्ते मृत्यु से डर न होगा। जब तक तुमें कोई न मारेगा तव तक तू जीता रहेगा। । जितने मनुष्य मेरे लोक में रहेंगे श्रीर भूख से पीड़ित हैंगो वे सब तेरे उस रहने से वन्धुओं-सहित उस हो जायँगे। " श्रव गंगा के जल में विहार करनेवाले हंस से वरुण देवता ने कहा-"हे हंस ! तेरा रङ्ग मने।-हर, सुन्दर और चन्द्रमण्डल के समान बढ़िया होगा। मेरा शरीर जल है, उसे पाकर तेरी श्रयन्त सुन्दर मूर्ति हो जायगी। तू वड़ा स्नानन्द पावेगा। यही मेरी प्रीति का लचण होगा।" हे राम! पहले हंस का रंग सब सफ़ेद नहीं था। उनके पंखेर के किनार चारों स्रोर से काले थे। उनका पेट घास की तरह हरा

श्रीर चिकना था। श्रव पर्वत पर वैठे हुए गिरगिट से वैश्रवण वोले—''हे क्रकलास! में प्रसन्न होकर तर शरीर का रङ्ग सोने के तुल्य किये देता हूँ। तेरा मस्तक भी वैसे ही रङ्ग का हो जायगा श्रीर सदा बना रहेगा। इस तरह तेरा सब रङ्ग काञ्चनमय होजायगा।" वे देवता इस प्रकार उनकी वर देकर, यहा समाप्त होनं पर, राजा के साथ श्रपने श्रपने घर चले गये।

### उन्नीसवाँ सर्ग ।

श्चनरण्य राजा का रावरा की शाप देना।

न्त्र्यव मरुत्त की जीत कर रावण आगं वढ़ा श्रीर बहुत से नगरों में घूमने फिरने लगा। महेन्द्र श्रीर वरुण के समान वड़े बड़े राजाश्री से वह कहता फिरता था कि, "या ते। मुक्त से युद्ध करो या हार साना । इन देा वाती में से जब एक बात-खोकार कर लोगं तब तुम्हारा छुट नारा होगा--भ्रन्यथा नहीं।" उसकी बातें सुन कर निडर, धर्मात्मा ग्रीर महावली राजा लोग भ्रापस में संमति करके रावण से वोले-- "भाई! हम सब ने तुमसे हार मानी। ११ वे जानते थे कि रावण की वरदान का बड़ा बल है। दुष्कन्त, सुरध,गाधि श्रीर गय—इन सव राजाश्रों ने हार मान ली। इसके वाद रावण श्रयोध्या नगरी मेँ गया । उस समय वहाँ श्रनरण्य नामक राजा राज्य करता था। रावण ने वहाँ जाकर उस इन्द्र के तुल्य वली राजा से कहा--''या ता मुभ्त से लड़ों या कह दो कि हार गया। यही में के आज्ञा है।" यह सुनकर अनरण्य राजा क्रुंद्ध होकर वेलि--हे राचसराज! ठहर, मैं तुमसे द्रन्द्रयुद्ध करता हूँ। तुम भी सावधान हो जाओ श्रीर में भी तैयार होता हूं।

🧸 इतना कह कर राजा ने पहले सेना भेजी। रावण का भ्राना सुनकर राजा ने सेना की पहले ही से तैयार कर रक्खा था। इस सेना में दस हज़ार ्रहाथी, एक लाख घोड़े तथा हज़ारोँ रथ थ्रीर पैदल सेना थी। श्रव दोनों की सेनाश्रों का युद्ध होने लगा। परन्तु राजा की सेना राचसी सेना से लड़ कर ऐसे नष्ट हो गई जैसे अग्नि में डाली हुई होम की सामश्री भस्म है। जाती है। यद्यपि सेना बहुत देर तक लड़ती रही पर अन्त में, अग्नि में गिरे हुए पतङ्गों की तरह, विल्क्रल नष्ट होगई। जब राजा ने श्रपनी सब सेना नष्ट होते देखी तर्व वे खुद इन्द्र-धनुष के तुल्य अपने धनुष को टङ्कार कर रावण का सामना करने के लिए ग्राये। राजा ने मारीच, शुक, सारण धौर प्रहस्त, रावण के इन चारों मंत्रियों, को मार भगाया। ्रे वे चारों ऐसे भाग गये जैसे सिंह के डर से मृग भाग जाते हैं। फिर उन्होंने भ्राठ सी वाण रावण को मारे। पर वह तो बड़ा बली था। उनसे उसे क़ुछ भी न हुआ। उनसे उसके शरीर में कहीं घाव तक न हुआ। सूसलधार वर्षा होने से जिस प्रकार पर्वत का कुछ नहीं विगड़ता उसी तरह रावण की वे बाग कुछ भी न जान पड़े। इतने में कुद्ध होकर रावण ने राजा के सिर पर एक थपेंड़ा मारा। उस चे।ट से राजा विह्नल होकर काँपता हुआ रथ से घरती पर ऐसे गिर पड़ा मानों विजली का मारा हुआ साख का वृत्त गिरा हो। तब रावण हँस . क़्र कहने लगा—''हे राजन्! भला मेरे साथ युद्ध केरके तुमने क्या फल पाया ? त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो सुभासे द्वन्द्व युद्ध करे। मैं सम-भता हूँ कि तू अपने सुख-भाग में लवलीन था; इसीसे तूने मेरे वल का हाल नहीं सुना।" इस

तरह सुनकर मन्द प्राया राजा ने कहा-"तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, हाँ काल बड़ा दुरतिक्रम है। इसकी कोई नहीं लाँघ सकता। हे राचस ! भ्रपनी भ्राप प्रशंसा करनेवाले तूने मुक्ते नहीं जीता किन्तु काल ने ही मुक्ते विपद्गस्त किया है। तू ते। उसमें केवल निमित्त है। अब तो मैं मर रहा हूँ, इससे इस समय में कर ही क्या सकता हूँ ? मैं तुकती युद्ध में विमुख नहीं हुन्ना-लड़ाई से मैंने मुँह नहीं मोड़ा। मैं सम्मुख युद्ध में निहत हुआ हूँ। पर तू ने मुभसे अनादर के वचन कहे हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि, "यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, तपस्या की हो, ध्रीर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया हो तो मेरा यह कथन संच होगा। महात्मा इच्वाकु के कुल में दशरथ के पुत्र राम-चन्द्र पैदा होंगे। वे. तेरे प्राणों का हरण करेंगे।" श्रनरण्य के मुँह से ये वचन निकलते ही बादलों के शब्द के समान दुन्दुभि का शब्द सुनाई दिया श्रीर श्राकाश से फूलों की वर्ष हुई। हे रामचन्द्र! इस तरह कह कर राजा ते। स्वर्गलोक की गये ग्रीर रावण वहाँ से चलता हुआ।

### बीसवाँ सर्ग ।

यमराज से युद्ध करने के लिए रावण को नारद का उपदेश देना।

म्नु ज्यों को भयभीत करते श्रीर घूमते हुए रावण की वन में नारद मुनि मिले। जनको प्रणाम कर उसने कुशल-प्रश्न किया। मेघ की पीठ (श्राकाश) पर विराजे हुए नारद मुनि पुष्पक विमान पर सवार रावण से वेले-हे राचसाधिप, विश्रवा के पुत्र!

खड़े रहे। में तुम्हारे मित्रयों के श्रीर तुम्हारे वड़े पराक्रम से वड़ा प्रसन्न हूँ। पहले विष्णु ने दैत्यों का नाश करके मुक्ते प्रसन्न किया था। भ्रत तुम गन्धवों भ्रीर नागों के साथ युद्ध करके इन्हें अपमानित करोगे, इससे में बहुत सन्तुष्ट हूँ। इस समय में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह तुम्हारे सुनने के योग्य है। हे तात ! चित्त को सावधान करके मेरी वात सुना । तुम देवताग्री से अवध्य हो। कोई देवता तुमको मार नहीं सकता। फिर तुम संसारी जीवों की क्यों मार रहे हो ? तुम केवल देवताओं से ही अवध्य नहीं हो किन्तु दानव, दैत्य, यत्त, गन्धर्व, ग्रीर राज्ञस भी तुमको मार नहीं सकते। फिर यह उचित नहीं है कि तुम मनुष्यों की कप्ट दे।। मनुष्य ती मृत्यु के पञ्जे में फैंसे ही हुए हैं, श्रतः ये ते। खभाव से ही मरणशील हैं। ये वेचारे श्रपने कल्याणकारी विषयों में मूर्ख हैं, ग्रीर बड़े बड़े व्यसनों से जकड़े हुए हैं। ये सैकड़ों जरा ( बुढ़ापे ) ग्रीर व्याधियाँ से घिरे रहते हैं। मला ऐसे मनुष्यों की कीन कष्ट देंगा ? देखेा, ये सब अनिष्ट सम्बन्धों से निरन्तर पीड़ित रहते हैं। भला ऐसा कौन समभदार मनुष्य होगा जो इन पर शस्त्र उठावेगा ? हे रावगा! भूख, प्यास श्रीर बुढ़ापे इत्यादि से दैव के द्वारा निहत होकर मनुष्य चीय होते रहते हैं तथा शोक विपाद से सदा कातर वने रहते हैं। तुम इन्हें चृथा नष्ट न करना । हे महावाहु राचसेश्वर ! मूर्ख श्रीर तरह तरह के कर्म करनेवाले मनुष्य-लोक की देखे। इन्हें अपने सुख-दु:ख आदि का भोग-काल भी ज्ञात नहीं। कहीं तो प्रसन्न होकर बहुत से लोग नाच श्रीर गान कराते हैं श्रीर कहीं दूसरे मनुष्य दुखी होकर मुँह पर श्राँसू वहाते हुए रा रहे हैं।
माता, पिता, पुत्र, खो, श्रार बन्धुश्रों के स्तेह से
ये लोग मोहित होकर ध्वस्त हो रहे हैं; इस
कारण उनकी श्रपना क्लेश नहीं जान पड़ता।
श्रतः मोह में फँस कर ख़ुद वरवाद होनेवाले मत्येलोक को कप्ट देकर तुम क्या करेगे? तुम जीत
तो चुके ही हो। श्रव इनका पीछा छोड़ा। संसार के
सव जीव यमपुरी में ज़रूर जायँगे। इसलिए तुम
सीधे यमपुर पर चढ़ाई करो। उसके जीत लेने पर
सव जीता हुआ हो समभो।

नारदजी की ये वाते सुन कर रावण ने हँस कर कहा - 'हे देवर्षे ! हे गन्धर्वलोक में विहार करने-वाले, हे समर-दर्शन-प्रिय! श्रव में विजय के लिए रसातल जाने की तैयार हूँ। फिर तीनों लोकों की जीत कर नागें। श्रीर देवताश्रीं की वश में कहूँगा। इसके वाद श्रमृत के लिए समुद्र का गथन करूँगा।" नारद वोले-"यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो दूसरे रास्ते से क्यों जाते हो ? यह दुर्गम मार्ग यमराज के नगर का सीधा जाता है। इसी मार्ग से जाओ।" यह सुन कर शरद ऋतु के वादल की नाई वह वड़े ज़ोर से हँसा। वह कहने लगा-"अच्छा, यह काम भी मेरा पूरा हो जायगा। हे महाब्रह्मन् ! तो प्रव मैं यम ही की मारने के लिए दिचण दिशा के मार्ग से जाता हूँ। भगवन् ! मैंने कोधपूर्वक संप्राम की इच्छा से प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों की जीतूँगा। लो, अब् में यमपुरी की जाता हूँ। वहाँ में प्राणियों के कृष्ट देनेवाले यम की मासँगा।" यह कह और मुनि को प्रणाम कर वह दिच्या दिशा की ग्रोर चला। फिर नारदजी मुहूर्त भर ध्यान कर सीचने लगे

कि जो आयुष्य के चीय होने पर इन्द्र-सहित तीनों लोकों की धर्म-पूर्वक कप्ट देता है वह काल किस तरह जीता जा सकेगा! जो प्राणियों के दान श्रीर कर्म के साची हैं, श्रीर जो जलती हुई दूसरी आग की नाई हैं तथा जिससे सचेत हो लोग सांसारिक काम करते हैं श्रीर जिसके डर के मारे तीनों लोक भागते फिरते हैं डसके पास यह राचसराज खुदही कैसे जायगा। जो संसार के धाता-विधाता, जो पुण्य श्रीर पाप के फलदाता तथा शासन-कर्ता हैं; एवं जिसने तीनों लोक जीत लिये हैं डस यमराज को यह कैसे जीत सकेगा? भला देखें, उसके लिए वह क्या करता है।

#### दोहा।

यह कीतुक देखन सपदि, जैहीं यमपुर धाम। भ्यम श्रह राचस कर समर, देखिहीं घार ललाम।।

# इक्रीसवाँ सर्ग ।

रावगा त्रीर यम का युद्ध।

युह सीच विचार कर नारदजी, सव हाल सुनाने के लिए, जल्दी जल्दी यम के यहाँ गये। वहाँ पहुँच कर वे क्या देखते हैं कि यमराज श्रिष्ठ की साची कर प्राणियों का यथोचित न्याय कर रहे हैं। देविप की श्राते देख कर यमराज उनकी धर्म-पूर्वक श्रद्धि देशीर श्रासन पर वैठा कर कहने लगे— 'कृतिये महपें! कुशल तो है? धर्म में किसी तरह की वाधा तो नहीं है ? हे देव-गन्धर्व-सेवित! श्रापक श्राने का कारण क्या है ?" यह सुन कर नारद वोले कि कारण की सुनिए, श्रीर यह की जिए—

"दशानन राचस आपको पराक्रम से अपने

वश में करने के लिए श्रा रहा है। इसी कारण मैं यहाँ जल्दी आया हूँ कि कालदण्ड के प्रहार करने वाले आपका इस समय क्या होता है। ए इतने ही में सूर्य के समान प्रकाश करता हुआ रावण का विमान दूर से त्राता हुन्ना दिखाई दिया। वह श्रपने विमान के प्रकाश से वहाँ का श्रॅंधेरा मिटाता हुआ विलकुल समीप आ गया। वहाँ पहुँच कर उसने प्राणियों को अपने अपने पुण्यों श्रीर पापा को भोगते हुए देखा। उसने वहाँ यमराज के सेना वालें। को ग्रीर ग्रनुचरों को भी देखा। रूखी प्रकृति के, बढ़े उप्र, घोर धीर भयानक यम-किइर वहाँ प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। वे प्राणी वड़े ज़ोर से रेाते तथा चिल्लाते थे। उन्हें तरह तरह के छोटे छोटे की डे श्रीर ्खूंख़ार कुत्ते काट रहे थे। वे सब ऐसा भयानक विलाप कर रहे थे कि कानों से सुना भी नहीं जाता था। जिस वैतरणी नदी में जल की जगह केवल रुधिर ही रुधिर है उसमें वहुत से लोग तैराये जाते थे ग्रीर तपी हुई वालू पर बार बार घसीटे जाते थे। वहत से पापी श्रसिपत्र ( तलवार रूप पत्तोंवाले ) वन से कटवायं जा रहे थे। वे रैारव में, चार नदी में गिरते थ्रीर छुरों की धारों पर कटते तथा पीड़ा पा रहे थे। प्यासे श्रीर भूखे होकर वे 'पानी पानी' माँग रहे थे। मुर्दे के समान, दुत्रले, दीन, वाल खोले मेल ग्रीर कीचड़ से सने हुए रूखे ग्रीर दै। इते हुए उन लोगों का रंग ही बदल गया था। रावण ने वहाँ इस तरह के सैकड़ों हज़ारों प्राणियों को देखा। ऐसे पुण्य करनेवाले पुण्यात्मा प्राणियो को भी रावण ने वहाँ देखा जो सुन्दर भवनों में गाने ग्रीर वजाने के शब्दों से ग्रानन्द कर रहे थे। गाय का दान करनेवाले गोरस की, अन्नदाता अन कों, श्रीर घर देने वाले घर पाकर अपने अपने कमों के फल भाग रहे थे। वहुत से धर्मात्मा लोग सोना, मिण, मुक्ता, श्रीर स्त्रियों को पाकर विहार करते श्रीर अपने तेज से प्रकाशमान हो रहे थे। रावण ने वहाँ पहुँच कर, उन पापियों को ज़थरदस्ती छुड़ा दिया जो अपने बुरे कमों से काटे श्रीर मारे जारहे थे। रावण के द्वारा रिहाई पाकर उस समय थोड़ी देर तक उन प्राणियों ने अतर्कित श्रीर अचिन्तित सुख पाया।

ं रावण की ऐसी ज्वरदस्ती, श्रीर प्रेतों की छूटा हुआ देख कर प्रेताधिकारी यमदूत क्रोध करके रावण पर दौड़े। धर्मराज के योधा वड़े शुरवीर थे। जव वे रावण पर दौड़े तो चारों दिशायें इल हला शब्द से भर गईं। सैकड़ों श्रीर हज़ारों शूर प्रास, परिघ, शूल, मूसल, शक्ति धीर तामरों से पुष्पक पर वर्षा करने लगे। वे यमदूत विमान के श्रासनों, श्रटारियाँ, वेदियों, भ्रीर तोरणों को तोड़ने फोड़ने लगे। पर वह विमान मामूली नहीं था, उसमें एक तरह से देवांश था। इसिलए वह इतनी चीट खाकर भी ब्रह्मा के तंजीवल से ज्यों का त्यों बना रहा। यमराज की तेना श्रनगिनत थी। उनके साथ रावण के वीर युचीं, वितां, श्रीर सैकड़ों श्रटारियां की तोड़ तोड़ कर तड़ रहे थे। रावण स्तर्य भी लड़ रहा था। लड़ते लड़ते रावण के सचिवें। की अनेक शस्त्र लगे और वे रुधिर से नहा गये ते। भी उन्होंने लड़नान छोड़ा। वे खामी के लिए वड़ी वहादुरी से वरावर लड़ते ही रहें। उस समय दोनों श्रोर के वीर वड़ा भारी युद्ध कर रहे थे। कुछ देर मैं यम के सब योद्धा राज्ञस-वीरों को छोड़ कर रावण पर ही पिल पड़े। वे उस पर शूल वरसाने लगे। उस समय पुष्पक प्रर बैठे हुए राव्या पर उन सबने ऐसे प्रहार किये

कि वह बिल्कुल जर्जर होकर क्षिर से नहा उठा। वह फूले हुए ग्रशोक वृत्त की तरह दिखाई देन लगा। रावण भी शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तीमर श्रीर वाणों की चलाता था; एवं पत्थरीं श्रीर बृचीं को श्रक्ष के चल से चलाता था। वह भयंकर वर्षा यम की सेना पर गिर कर फिर ज़मीन पर गिर पड़ती थी। वे उसके प्रहारी ग्रीर ग्रह्मों की नष्ट करके लाखी मिल कर श्रकेले रावण की मारने लगे, मानों पर्वत को घेर कर वादल वरसत हों। भिन्दिपालें। ध्रीर शुलें। से वे उसे ऐसा बार रहें वे कि उसे साँस तक न लेने देते थे। उन प्रहारों सं उसका कवच दृट गया छीर वह रुधिर से लक्ष्मद हो गया। अव वह पुष्पक छोड़ कर ज़मीन पर खड़ा हो गया। वह धनुर्वाण लेकर चैकित्रा हो, काल की ना $\hat{\xi}$ , युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने दृतेंं्र से-"खड़े रहा, खड़े रहा" फर कर, पाछ्यवतान्त्र के प्रयोग से वाग की श्रभिमंत्रित किया भीर प्रत्यश्वा को कान तक खींच कर वाग छोड़ा। जैसे शिव ने त्रिपुरासुर पर बाख छाड़ा घा वैसे ही रावण ने भी उन लेगों पर चलाया। उस समय उस बाण का रूप धुएँ-सहित ज्वालामंडल की नाई हो गया। वह रूप ऐसा घा जैसे भोष्मकाल में वन की छाग का रूप आरम्भ में होता है। ज्वालाओं की मालायें धारण किये वह बाग रान्ते के तिनकों छै।र वृत्तें को जलाता हुआ यम की सेना मैं जा पहुँचा। उस श्रस्त्र के तेज से सब बीर भसा होकर इन्द्र की ध्वजा. की तरह समर में गिर पड़े।

#### देशहा ।

दशकन्धर तेहि काल महँ, देखि शत्रु वल-हानि। मचिव सहित गर्जेड विकट, महावली श्रभिमानि॥

### बाईसवाँ सर्ग।

रावण से यमराज का युद्ध श्रोर ब्रह्मा के वचन से श्रन्तर्द्धान होना ।

र्विण का घोर नाद सुन कर भगवान यमराज ने समभा कि रावण का जय श्रीर मेरी सेना का नाश हुआ। योधाओं के सारे जाने से यम ने लाल श्राँखें कर, क्रोध-पूर्वक, सारिध की श्राज्ञा दी कि मेरा रथ ले आग्रो। सारिय वहुत जल्दी रथ ले श्राया। यमराज उस पर सवार हुए। प्रास श्रीर मुद्गर हाथ में लेकर त्रिलोकी का नाश करनेवाला मृत्यु उनके भ्रागं हुआ। भ्रीर यम का दिव्य शस्त्र मूर्तिमान् काल-दण्ड यम के पास खड़ा हुआ। यह दण्ड तेज से ग्राग की नाई सदा प्रकाशमान े रहता है। उस समय तीनाँ लोक हिल गये स्रीर देवता लोग काँपने लगे। क्योंकि जो सब लोकों की भय देनेवाला है वही कुद्ध होगया ता न जाने अव क्या होगा। इसके वाद सारिध ने रथ चलाया। उसका शब्द बड़ा ही भयङ्कर था। वह थोड़ी ही देर में रणभूमि में जा पहुँचा। जिस विकराल रथ के साथ साचात् मृत्यु हो था उसको देखकर रावण के सचिव वहुतही जल्द भाग गये। क्योंकि उन वेचारों में थोड़ा ही साहस था। वे डर के मारे श्रचेत से होकर बेाले--"हम यहाँ युद्ध करने के लिए समर्थ नहीं हैं।" यह कह कर वे इधर उधर भाग गये। परन्तु 🚉 रावण उस भयङ्कर रथ को देखकर न तो घत्रराया भ्रीर न डरा । श्रव यमराज शक्ति श्रीर तेामरेां से रावण के मर्मों को विदीर्ण करने लगे। इधर रावण भी अच्छी तरह सज कर यमराज के रथ पर ऐसे वाग-वर्षा करने लगा मानों मेघ जल-वर्षा करता हो।

्यमराज ने रावण की छाती पर सैकडों शक्तियों के प्रहार किये। वह उनका बदला लेने के लिए श्रसमर्थ हो गया । श्रत: उन प्रहारों से राचस कुछ कुछ पीड़ित हुन्ना। इस तरह उन दोनों का सात दिन-रात तक युद्ध होता रहा । यम ने मारे शस्त्रों को उसे विमुख ग्रीर संज्ञाहीन कर दिया। जीतने की इच्छा से दोनों ऐसी वहादुरी से लड़ रहे थे कि युद्ध से एक भी मुँह न मोड्ता था। दोनों का बड़ा ही घोर युद्ध हुआ। इतने में देवता, गन्धर्व, सिद्ध थ्रीर बड़े बड़े ऋषि लोग ब्रह्मा को आगे करके वहाँ आकर इकट्टे हुए। उस समय राचसराज ष्रीर प्रेतराज का ऐसा युद्ध हो रहा था मानों प्रलय-काल ग्रा पहुँचा हो। राचसेन्द्र इन्द्र के धनुष के तुल्य टंकार वाले धनुष की फैला कर मारं वालों के ब्राकाश की निरवकाश कर रहा था। उसने मृत्यु को चार बाग, सारिथ को सात ग्रीर थमराज को, मर्म खानों में, एक लाख बाण बड़ी जल्दी मारे। उस समय प्रहार के मारे क्रुद्ध हुए यमराज के मुँह से श्वास के साथ बड़ी ज्वाला-सहित धुआँ युक्त क्रोधामि पैदा हुई। देवता ग्रीर दानव के पास यह आश्चर्य देख कर मृत्यु श्रीर काल वड़े ख़ुश हुए श्रीर युद्ध करने के लिए तैयार हो गये। मृत्यु ने ऋद होकर कहा—''हे भगवन् यम! मुक्ते आज्ञा दीजिए, में इस पापी रावण की अभी मारे डालता हूँ। अभी यह राचस नष्ट हो जायगा। क्योंकि स्वभाव से मेरी यही मर्यादा है। देखिए हिरण्यकशिपु, नमुचि, शम्बर, निसंदी, धूमकेतु, बिल, दैसों का महाराज शान्सु, वृत्र, बागा; वड़े वड़े शास्त्रज्ञ, राजिष, गन्धर्व, नाग, ऋषि, पन्नग, दैल, यत्त, अप्सरायें ग्रीर युग के अन्त में समुद्र-पहित पृथिवी, पर्वत आदि सव को मैंने नष्ट कर दिया। बहुत से बलवान मेरी दृष्टि के सामने पड़कर नष्ट हो गये। इस राचस की तो बात ही क्या है। इसलिए हे धर्मझ ! जल्दी सुके छोड़िए, जिससे में इसे मार गिराऊँ। फीई फैसा ही बलवान क्यों न हो, पर मैंने देखा कि वह चट-पट मारा। भगवन ! यह मेरा बल नहीं है किन्तु स्वाभाविक मर्यादा है। मेरा देखा हुआ सुहूर्त भर भी नहीं जी सकता।" यह सुनकर धर्मराज वेलं— तुम ठहरो, मैं इसे मारता हूँ।

श्रव सूर्य के पुत्र भगवान् यमराज ने क्रोध में भर कर, लाल आँखें करके, अमोघ कालदण्ड हाध में लिया। उसके पास श्रिप्त श्रीर वज्र के लमान वड़े वड़े कालपाश श्रीर मृत्तिमान मुद्दर नदा रहते हैं। जिसे देखते ही प्राणियां के प्राण निकल जाते हैं वह यदि किसी की पाश से छुए अथवा दण्ड से गिरावे ते। फिर क्या कहना है। श्रव वह ज्वालाश्रों से लपंटा हुआ श्रीर दूर ही से मानें राचस का जलाता हुआ दण्ड बलवान् यमराज के छूतं धी फड्क उठा। इसके वाद यमराज की हाघ में काल-दण्ड लिये देख कर रणभूमि से सभी भाग गये छी।र देवता भी जुन्ध हो गये। उस समय यमराज प्रहार करना ही चाहते थे कि साचात् ब्रह्मा यमराज कं पास आकर वोले--"हे महाबाहु, अमित-पराक्रमी, सूर्यपुत्र ! तुम इस दण्ड से निशाचर की गत मारो। हे देवों में श्रेष्ठ ! मैंने इसकी वर दिया है । तुम्हारं लिए यह योग्य नहीं कि मेरे वचन की भूठा कर दी; क्योंकि जो मुभ्ने भूठा करता है- चाहं वह देवता हो या मनुष्य-वह त्रिलोकी की भूठा कर चुका। इसमें सन्देह नहीं है। यह क़ालदण्ड रीद्रक्ष ग्रीर तीनों लोकों को भय देनवाला है। जब कांध में भर

कर यह चनाया जाता है तय प्रजा का संहार ही करता है। त्रिय खेंार छत्रिय—देानां इसके लिए बराबर हैं। सैंगे इसे इसी तरह का बनाया है। यह सदा अमोघ थीर सब की मारनेवाला है। इसलिए हे सीम्य! तुम इसे रावण के सिर पर न चनाओं। क्योंकि इनकी चेट खाकर केई भी प्राणी सुहर्न भर भी जो नहीं सकता । शायद इसकी चाट खा कर यह न गरा, या भर ही गया, ता दोनी तरह से में भूठा सिद्ध हो जाऊँगा। इसलिए तुम यह प्रहार न करा श्रीर मुक्ते सभा सिद्ध करा। श्रगर तुम लोकों पर प्रसन्नता की हिष्ट रखते है। ना ऐसा ही करो ।" ये वचन सुन कर यमराज बाले-"महा-राज! हो, मैंने यह दण्ड खींच लिया। प्रव नहीं चलाऊँगा । क्येंकि ध्राप हमारं प्रभु हैं। परन्तु संमाम के लिए प्रव में क्या कहाँ ? क्योंकि यह ता वर के वल से मारे जाने के ये। ग्य ही न ठहरा। श्रव मैं इसके पास से भटरय होता हैं।" यह कह कर रय-महित यगराज वहीं सन्तर्ज्ञान हो गये। इस तरह यगराज की जीत धीर श्रपना नाम सुना कर रावण उसी पुष्पक पर चढ़ कर यमपुरी से चल दिया।

देशसा ।

ववादिक देवन महित, मोद महित यमराज। गये स्वर्ग महँ नारदहुँ, हर्पयुक्त गुनिराज॥

तेईसवाँ सर्ग ।

रावण का रसातल में जाकर नाग और

श्वम की जीत कर रावण ने नगरी के बाहर आकर अपने सहायकों की देखा। क्षिर से लदफद

श्रीर प्रहारों के मारे छिन्न भिन्न रावण की देखकर वे सव सचिव वड़ा श्राक्षर्य करने लगे श्रीर 'जय जय महाराजः कहकर वे सव पुष्पंक पर चढ़ गये। ्रिफर रावण ने उन सब को समकाया। इसके बाद वह समुद्र में घुसकर रसातल में गया। वहाँ दैत्य श्रीर साँप रहते हैं। उस रसातल की रचा वरुण करते हैं। वासुकि नाग की भागवती नगरी में जाकर उसने नागों की जीत कर अपने वश में कर लिया। फिर वंह रावण मणिमयी पुरी में गया। वहाँ वरदान-प्राप्त निवात-कवच ( अभेद्य कवचवाले ) एक तरह के दैस रहते हैं। वहाँ पहुँच कर रावण ने उनकी युद्ध करने के लिए ललकारा। वे दैत्य भी बढ़े परा-कमी, वली धीर तरह तरह के श्रायुध चलाते थे। युद्ध का नाम सुनते ही वे वड़े प्रसन्न हुए। शूल, ्रेत्रिशूल, वज्र, पटा, वलवार श्रीर फरसा ग्रादि ले लेकर वे युद्ध करने लगे। दैत्यों श्रीर राचसों को युद्ध करते करते एक वर्ष वीत गया। परन्तु न रावण हारा श्रीर न दैत्य । तब वहाँ भी ब्रह्माजी ने श्राकर युद्ध रोका। उन्होंने कहा---"हे निवात-कवच लोगो ! इस रावण की न देवता जीत सकते हैं श्रीर न दानव: श्रीर तुमको भी कोई मार नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की मैत्री हो जाय। मित्रों की चीजें, श्रापस में एक ही होती हैं—जो तुम्हारा है वह उनका भी है छीर जो उनका है वह तुम्हारा भी है। " यह सुन कर रावण ने श्रम्नि की साची ें 🍇 उनसे मैत्री कर ली। उन्होंने भी रावण का यथोचित सत्कार किया। राचसराजवहाँ एक वर्ष तक रहा ग्रीर अपनं नगर से भी अधिक प्रीतिपूर्वक र्फ्रीर ब्राइर भाव से रहा। उनसे उसने सी तरह की माया भी सीखी।

ं फिर वह वस्य का नगर ढूँढ़ता हुआ रसातल में घूमता फिरा। घूमते घूमते उसने अश्म नामक नगरं पाया । वंहाँ कालक्षेय नामक श्रंसुर रहते थे। वे बड़े वलवान् थे। उनकीं रावण ने युद्ध में मार गिराया। उसी युद्ध में शूर्पणखा के पति, बड़ें बली, विद्युज्जिह्न को उसने तलवार से काट डाला क्येंकि वह रावण के सचिवों की खाने के लिए तैयार हो गया था। उसको मार कर फिर उसने चणमात्र में चार सा दैत्यों का मार गिराया। तदनन्तर सफ़ेद बादल भीर कैलास के समान चमकीला वरुण का भवन राचसराज ने देखा। वहीं श्रपने स्तनां से दूध वहाती हुई सुर्भि नामक गाय भी देख पड़ी। उसके द्ध की धारा से चोरोद नामक सागर वन गया। वह सुरिम महा वृषभेन्द्र की माता है ग्रीर उसके दृध (चीरसागर) से शीतल किरणोंवाला चन्द्रमा उत्पन्न हुआ है। उसी समुद्र के सहारे फेन पीनेवाले महर्षि जीते हैं। उसी से श्रमृत उत्पन्न हुआ श्रीर स्वधाभोजियों—पितृगर्हों—की स्वधा भी उत्पन्न हुई। उसकी लीग सुरिम कहकर बुलाते हैं। उस श्रद्भुत गाय की प्रदक्षिणा कर रावण ने वरुण का उत्तम अवन देखा। वस्या का महल वहुत तरह की सेनाग्रों से रचित था। महल वड़ा भयङ्कर, सैकड़ों धाराख्रों से सुशोभित, शरद ऋतु के वादल की तरह सफ़ेद ग्रीर सदा हर्षयुक्त रहता था। वहाँ पहुँ-चते ही रावण ने सेनापितयों को मारा। उन्होंने भी रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने योधाओं से कहा-"तुम वरुण के पास जाकर कही कि युद्धार्थी रावण श्रा पहुँचा, इसलिए तुम या तो युद्ध करे। या हाथ जोड़ कर हार माना। ऐसा करने सें तुमको किसी तरह का भय न रहेगा।" इतने में वरुण कं पुत्र श्रीर पौत्र, वहें क्रोध में भरे हुए, युद्ध के लिए निकलें। उनके साथ गै। श्रीर पुष्कर—ये दो सेनापित भी थे। वे लोग वहें गुणी थे। श्रपनी सेना साथ लिये, कामगामी श्रीर उदय हुए सूर्य के समान रशों पर चढ़ कर, वे सव युद्ध के लिए दैं। हें।

वरुण के लड़कों का रावण के साथ वड़ा घेर श्रीर रोमाञ्चकारी युद्ध स्रारम्भ हुस्रा । रावणं कं मंत्रियों ने यांड़े ही समय में वारुणी सेना की मार गिराया। वहण के पुत्रों ने श्रपनी सेता का नाश श्रीर श्रपने का भी बाणों से बहुत पीड़ित देखा तथा रावण की पुष्पक पर चढ़ा हुआ श्रीर अपने की ज़मीन पर से लड़ते देखा। इसलिए वे सव रथीं-सहित आकाश में उड़ गये। वहाँ से वे युद्ध करने लुगे। अब बरावर जगह पाकर, देवासुर-संप्राम की नाई, उन दोनों का घोर आकाश-युद्ध प्रारम्भ हुआ। वरुण की सेनावालों ने श्रमि के समान ऐसे बाग् चलाये कि रावग् संप्राम से विमुख हो गया। रावण को विमुख देख कर वे बड़ा हर्प नाद करने लगे। श्रपने राजा का श्रपमान देख कर महोदर वड़ा कुद्ध हुआ। वह मृत्यु का भय छोड़ उन पर गदा लेकर दौड़ा। उसने उनके घोड़ों की गदा से ऐसा मारा कि वे सब मर कर जमीन पर गिर गये। उसने योधाश्रीं पर भी प्रहार किया । उन्हें विना रथ के देख वह बड़ें ज़ीर से गरजा। उस बड़े प्रहार से रथ, सारिथ ग्रीर घोड़े सब चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गये। वरुण के लड़के विना रथ के रह गये ता भी वे अपनं प्रभाव से आकाश ही में ठहरे रहे, वहाँ से गिरे नहीं। फिर वे अपने धनुप चढ़ा कर महोदर की मारं वाणों के विदीश करके रावण की घेर कर खड़े हो गये और वज्र के तुल्य वाणों से उसे कोध-

पूर्विक ऐसे छेदने लगे जैसे मेघ वूँदें। से पर्वत का छेदते हैं। अब रावण भी कालाग्नि की नाई कुछ होकर उनके मर्म-खलों में वाण मारने लगा । वह तरह तरह के मूसलों, सैकड़ों भालों, पटाश्रों, शक्तियें, श्रीर वड़ी वड़ी तोपें का प्रहार उन पर करने लगा। वे वेचारं विना रथ के थं, इसलिए उन प्रहारें। से ऐसे पीड़ित हुए जैसे साठ वर्ष के हाथी दलदल में पड़ कर दुःखी होते हैं। महात्रली रावण उन सव को पीड़ित थ्रीर विह्वल देख कर वड़े हर्प से, मेघ की तरह, गरजा। वे सबके सब रगा से विमुख हो कर ज़मीन पर गिर पड़े। नैाकरों ने बहुत जल्दी उन को उठा कर घर पहुँचाया। इसके वाद रावण नं उनसे कहा कि मेरा सँदंशा वरुए से जाकर कहो। यह सुन कर वरुण का प्रहास नामक मंत्री वेाला-हें राचसाधिप! महाराज वरुण बहालोक में गानार सुनने के लिए गये हैं। तुम किस की ललकारते हो ? जब राजा है ही नहीं तब तुम व्यर्थ परिश्रम क्यों करते हो ? जो कुमार मीजूद ये उनकी ता तुमने हरा ही दिया। यह सुन कर रावण प्रपनं नाम की विजय-घोषणा कर श्रीर हर्पनाद सुना कर वरुण के भवन से चला गया। वह जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से लीट कर लङ्का की तरफ श्राकाश-मार्ग से पुष्पक विमान ले गया।

<sup>्</sup> यहां से त्रागे पांच सर्ग प्रचिप्त हैं। ये किसी किसी पुस्तक में पाये जाते हैं।)

### चौबीसवाँ सर्ग।

रावगा का बिल के यहाँ जाना और द्वार पर भगवान का दर्शन पाना ।

भ्याय वे सब युद्धोन्मत्त हो कर फिर उसी श्रश्म नगर में घूमने लगे। रावण ने वहाँ एक वड़ा प्रकाश-मान घर देखा। उसके तेरिश पन्नों से वने थे श्रीर उन पर मोतियों की मालाएँ लटक रही थीं। उसमें सीने के वड़े वड़े खम्भे थे श्रीर वह श्रच्छी श्रच्छी वेदिकाश्रों से सुशोभित था। उसमें हीरं श्रीर स्फटिक की सीढ़ियाँ वनी हुई थीं, किंकिग्री का जाल गुघा हुआ श्रीर श्रनेक तरह के श्रासन शोभा दे रहे थे। वहाँ ऐसी शोभा हो रही थी माने इन्द्र का राजभवन हो। उसे देख कर रावण वोला--"मेरुमन्दर के तुल्य बड़ा यह किस का घर दिखाई पड़ता है ? हे प्रहस्त ! जाकर देखे। ते। कि यह उत्तम मन्दिर किस का है।" रावण की भ्राज्ञा से प्रहस्त उस घर में भीतर चला गया। वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर दूसरी ड्योंड़ी पर वह गया। वहाँ भी कोई न मिला। इस तरह वह सात इबीढ़ो लाँघ या। मातवीं डबीढ़ी पर उसकी श्रग्नि देख पड़ी। फिर एक पुरुप भी दिखाई दिया। वह प्रहस्त की देखते ही हँस पड़ा। उस पुरुप के हँसते ही प्रहस्त के रॉगटे खड़े होगये। वह पुरुप उम ज्वाला के बीच में खड़ा, सोने की माला पहने, ग्रं,र सूर्य की नाई कप्ट से देखने योग्य था। जिस तरह सूर्य की स्रोर मनुष्य दृष्टि कर के नहीं देख सकता इसी तरह उस पुरुप की श्रीर देखने में कष्ट होता था। मानें। वह दूसरा यमराज ही था। उसे देखते ही प्रहस्त घगड़ा कर वहाँ से जल्दी भागा।

बाहर निकल कर उसने वहाँ की मब हाल रात्रण से कह दिया। हे रामचन्द्र! यह समाचार सुन कर रावगा पुष्पक पर से उतर कर जैसे ही उस घर में जाने को तैयार हुआ वैसेही शरीरधारी, शिर पर चन्द्रमा धारण किये, एक भयङ्कर पुरुष उसके सामने ष्राकर खड़ा हो गया । उसकी जीभ ज्वालाह्नप थी, लाल भाँखें, सुन्दर दाँत, लाल बिम्बेष्ट, मनी-हर रूप, भयङ्कर नाक, शंख की सी गर्दन, बड़ी ठोढ़ी, घनी दाढ़ी मूँछों से सुशोभित, ग्रीर बड़े वड़े दाँत थे। उसका माकार सब तरह से राम-हर्षण था। वह पुरुष हाथ में लोहे का मूसल लिये द्वार रोको खड़ा था। उने देखते ही रावण के रायें खड़े होगये; उसका हृदय काँपने लगा श्रीर शरीर थरथराने लगा। इस तरह के श्रमंगल चिह्नों की देख कर रावण खड़ा खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि इतने में वह पुरुष ही कहने लगा — ''हे राज्ञस! तू क्या सोच रहा है, मन को सावधान करके वतला। हे बीर ! मैं युद्धद्वारा तेरा सत्कार करूँगा। क्या तू विल के साथ लड़ना चाहता है या तेरा दूसरा विचार है ?" उसके मुँह से ये वातें निकलते ही रात्रण के रेांगटे फिर खड़े हो गये। कुछ देर में धैर्य धर कर राज्या ने कहा-''हे बोलनेवालों में श्रेष्ठ ! में यह पूछता हूँ कि इस घर में कैं।न है ? सुके वतला दो। मैं उसी के साथ युद्ध करूँ गा अथवा वतलाश्रो, तुम्हारी क्या राय है १ " यह सुन कर वह पुरुष वोला-''इस घर में दानवराज बलि रहते हैं। वे बड़े उदार, शूर, सच्चे पराक्रमी, वीर, श्रीर श्रनेक गुणों से भूषित हैं। वे हाथ में पाश लिये यमराज की नाई शत्रु के लिए भयङ्कर, वालसूर्य के तुल्य तेजस्वी, समर में मुँह न मोड़ने वाले, ग्रमधी,

दुर्जय श्रीर जीतनेवाले, बलवान हैं; वे गुणों के समुद्र, प्रिय बेलिते हैं, वे दाता हैं, तथा गुरु श्रीर बाह्यणों पर प्रीति रखते हैं। वे प्रिय समय की प्रतीचा करते हैं। वे महासत्व, सत्यमापी, प्रियदर्शन, चतुर श्रीर सब गुणों से भरे पूरे हैं; वे वेदपाठ करने में तत्पर रहते हैं। वे पैदल ही चलते हैं फिर भी वायु के समान चलते हैं। वे श्रीरन के समान प्रज्यलित श्रीर सूर्य के तुल्य ताप देते हैं। वे देवताश्रों, प्राणियों, पचियों श्रीर साँपों से विलक्जल नहां डरते। वे भय की जानतं ही नहीं। हे रावण !क्या तुम उन्हीं हानव-राज चिल के साथ लड़ना चाहते हो ? यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जलदी भीतर जाकर उनके साथ युद्ध करा। "

यह सुन कर रावण घर में वुस गया । अगिन के समान वित रावण को देखत ही हँस पड़े। सूर्य की तरह देखने के अयोग्य राजा विल रावण को पकड़ कर और गोद में वैठा कर वेलि- ''हे वड़ी भुजाओं वाले दशानन ! में तुम्हारा कीन सा काम करूँ। तुम यहाँ क्यों आये हो १ गरावण ने कहा-"मैंने सुना है कि तुम की विष्णु ने वाँध रक्खा है। मैं तुम की वन्धन से छुड़ा सकता हूँ।" बिल हँस कर फिर चेलि-सुने।, जे। तुम प्छते हो उसका मैं उत्तर देता हूँ। यह श्यामवर्ण पुरुष सदा मेरे द्वार पर ही खड़ा रहता है। पहले जो समस्त दानवेन्द्र ये थ्रीर अन्यान्य महाबलशाली व्यक्ति ये उनकी इसने श्रपने वल से वश में कर लिया। इसी ने मुफ्ते भी बाँध रक्ला है। क्या कहा जाय, यह वड़ा दुर-तिकम है। दुःख से भी उसके पार जाना कठिन है। ऐसा कीन पुरुष है जो इस पर स्नाक्रमण कर सके ? हे रावण ! द्वार पर खड़ा ही नेवाला यही पुरुष सव प्राणियों का सहार करनेवाला, कर्त्ता,

शासक, पालक ग्रीर सब लोकों का ईश्वर (स्वामी) है। इस को न तू जानता है श्रीर न में। यह भृत, भविप्यन श्रीर वर्तमान तीनां का प्रभु है। यही कलि, सव प्राणियों का संहारक काल, तीनों लोकों का हर्णू. करनेवाला श्रीर सिरजनेवाला भी है। है राच-साधिय ! यह स्थावर ग्रीर जङ्गम-चर ग्रीर श्रचर-का संहार करनेवाला श्रीर उन्हें फिर सिरजनेवाला हैं। यह धनादि भ्रीर अनन्त सृष्टि इसी के वश में है। यज्ञ, दान, श्रीर हवन श्रादि का फल देनेवाला, धारण करनेवाला ग्रीर रचक यही है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। तीनें लोकों में ऐसा प्राणी कहीं नहीं है। हे पीलुख़ ! मेरा श्रीर तरा तथा हमारे श्रीर तुम्हारं पूर्व पुरुषों का यहां नियन्ता है। जिस तरह पशु की गर्दन में पड़ी हुई डोरी की पकड़ कर मनुष्य खींचता थार उसे अपने बश में रखता है उसी तरह्म यह सब कां श्रपने वश में रखता है। हे राक्ण! वृत्र, दत्त, श्रुक्त, शस्भु, निशुस्भ, शुस्भ, कालनंमि, प्रद्वादि, कृटि, वैराचन, मृदु, यमलार्जुन, कंस, श्रीर कैटभ मधु—यं सब सूर्व की नाई तपते, चन्द्र की भाँति प्रकाश करतं, वायु की तरह वहते छैं।र मेघ की तरह वरसते थे। इन सव ने सैकड़ों यह कियं श्रीर बड़ी बड़ी तपस्याएँ कीं। ये सब बड़े महात्मा धीर योगी थे। इन्होंने बड़े बड़े ऐश्वर्य पाकर श्रनेक तरह के भाग भागे। इन्होंने दान दिये, यहा किये, अध्य-यन किया और प्रजा का पालन किया। ये श्रपनं पचवालें का पालन करते और शत्रुओं की मोस्ते. थे। समर में इनके तुल्य देवता ग्रादि प्राणियां सिं कोई नहीं देख पड़ता या। हे राचसाधिप ! ये सब शूर वीर, कुटुम्बी, सब शास्त्रों के पारदर्शी, सब विद्यास्रों के जानकार स्त्रीर संप्रामों में पीठ न दिखाते

यं। हे राघव ! इन सब ने देवताओं पर राज्य किया श्रीर इज़ारों वार युद्ध में देवताओं की हराया। देवताओं का श्रद्धित करने में ये सब सदा तत्पर रहते थे श्रीर श्रपने पत्त का पालन करते थे। सदा प्रमाद में दिन वितात श्रीर श्रपने श्रपने काम में लगे रहते थे। ये सब वाल-सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे।

हे लङ्काधिपतं ! अत्र द्वार पर क्षित पुरुप का हाल सुना-ये भगवान् विष्णु हैं, जा कोई देवताश्री का श्रवमान करता है उसके नाश के उपाय की ये जानते हैं। ये ऐसे किसी की उत्पन्न कर दंते हैं कि जी उपद्रव करनेवाले का नाश ही कर देता है। ये ता अधि-ष्टाता के अधिष्टाता ही वने रहते हैं। जे। ये वाहर खड़े हैं इन्होंने, इस तरह, उन दानवेन्ट्रों का नाश कर दिया जिनका वर्शन ऊपर किया गया है। हे राचस! ेत्रे सब समर में ता दुराधर्ष घे श्रीर ऐसा कभी सुनने में नहीं भाया कि उन्होंने कहीं भी दार खाई हो।इस पुरुष ने उन्हें भी यमपुरी का पहुँचा दिया। इतना कह कर वे रावण से फिर वेाले-"हे राचसाधिप ! जेा यह प्रदीत श्रीम की नाई चमकता हुआ चक दिखाई देता है इसे उठा कर मेरे पास ले खाश्रा। तब में भ्रपने वन्धन से छूटने के विषय में कारण वतलाऊँगा। में जी कद रहा हूँ, उस काम को तुम जल्दी करे।। यह सुन कर हँसता हुशा रावण चक्र के पास गया। है रघुनन्दन ! उसने प्रपने यल के घमण्ड से लीला-पूर्वक चम कुण्डल की उठाना चाहा परन्तु उठाने की कीन कहे वह उसे ज़रा हिला भी न सका। वब ती लिवात हो कर उसने उसकी वह प्रयस्त श्रीर वल से उठाया। परन्तु उठाते ही वह चेहे।श हो कर ज़मीन पर ऐसा गिरा मानों जड़ से कटा हुआ साख़ का वृत्त हो। उसके मुँह से मधिर की ऐसी धारा वही

कि वह नहा उठा। यह चमत्कार देखकर, पुष्पक पर चढ़े हुए, उसके सचिवों ने बड़ा हाहाकार मचाया। फिर च्रा भर में वह सचेत होगया पर लजा के मारे उसका मुँह ऊपर की न उठा। उस समय विल उससे वोले--''हे महात्रली राचस ! देखेा, तुम जिस कुण्डल का उठाने गये थे वह मेरे पूर्वपुरुप के एक कान का कुण्डल है। द्सरे कान का कुण्डल, जब वे युद्ध कर रहे थे तब. पर्वत के शिखर पर गिरा था। ग्रीर उसी समय सिर का मुकुट वेदिका के पास ज़मीन पर गिर पडा था। हे रावण! ये हिरण्यकशिषु मेरे प्रिपतामह (परदादा) थे। उनके लिए काल, मृत्यु, भीर व्याधि कोई भी घातक नहीं था। न दिन में, नरात में छीर न दोनें। सन्ध्यात्रों में उनका मरण था। न सूखी चीज़ से, न गीली चीज़ से छीर न किसी शस्त्र से उनकी मृत्यु थी । ब्रह्मा से इन्होंने ऐसा ही वर पाया था । उन्होंने भ्रपने पुत्र प्रह्लाद से बड़ा भ्रतगढ़ा किया। पर भगवान् भक्तवत्सल श्रपने भक्त का श्रप-मान न सह सके। वे नृतिह के रूप में प्रकट हए। वह रूप ऐसा भयङ्कर था कि उसके प्रकट होते ही चारां श्रीर खलवली मच गई। वह रूप महात्मा प्रह्लाद के लिए उत्पन्न हुन्ना था। फिर नृसिंह ने अपनी दोनों भुजाश्रों से हिरण्यकशिषु की उठाकर नखें। से फाड़ कर मार ही डाला । हे रावण ! वही निर्व्जन वासुदेव द्वार पर खड़े हैं। मैं उन देवाधिदेव के विपय में जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम परम भाव से, मन लगा कर, सुनों तो समभा में भ्रा जाय। इज़ार इन्द्रों की, दस इज़ार देवें। की ग्रीर सैकड़ों ऋषियें। की जिन्होंने इज़ारों वर्षों तक अपने वश में कर रक्ला था वे ही द्वार पर खड़े हैं।

्सव हाल सुनकर रावण ने कहा—''हे राजन्! मैंने प्रेतराज कृतान्त कों मृत्यु के साथ देखा है। उनके हाथ में महान्वाला-युक्त पाश है; उनके बड़े वड़े बाल हैं, वे भयङ्कर, वड़े वड़े दातोंवाले हैं छै।र बिजली की तरह जीभ लपलपाते हैं। उनके राएँ साँप धौर विच्छू हैं; उनकी घाँखें लाल हैं धौर भयङ्कर वेग है। वे सब प्राणियों के लिए भयङ्कर ग्रीर सूर्य की नाई देखने के अयोग्य हैं। वे समरों से मुँह नहीं फेरते, श्रीर पापियों के शासनकर्ता हैं। ऐसे यमराज को मैंने, युद्ध करके, जीत लिया है। वहाँ मुभे ज़रा भी डर नहीं लगा। परन्तु इस पुरुप की मैं नहीं जानता । ग्राप वतलाइए, यह कौन है।" यह सुन कर विरोचन के पुत्र विल वोले-"हे रावण ! ये त्रिलोकी की रचा करनेवाले साचात् नारायण प्रभु हैं। ये अनन्त, कपिल, जिप्सु, श्रीर महादुरति नरसिंह हैं। ये ऋतुधामा अर्थात् यज्ञपुरुष, महा-तेजस्ती, ग्रीर भयानक पाशहस्त हैं। ये वारह म्रा-दित्यों के समान तेजस्वी, पुराण धीर पुरुपोत्तम हैं। इनकी कान्ति नीले मेच की सी है। ये ज्यालाओं से परिवृत, यंगी, सुरनाथ, उत्तमदेव, श्रीर भक्त-जन-प्रिय हैं। यही लोकों का पालन-पोपण करते, ,रचते ग्रीर काल बनकर संहार करते हैं। हे रावण ! यही यज्ञ श्रीर यज्ञभोक्ता हैं; यही चक्रायुषधारी, सर्व, देवमय, सर्वजीवमय, सर्वलोकमय श्रीर सर्व ज्ञान-मय हैं। हे वीर ! यही सर्वरूपी, महारूपी, वलदेव, वीरों के मारनेवाले, वीरचन्नु, त्रिलोकी के गुरु ग्रीर ष्प्रव्यय हैं। जितने मुनिगण मोच पाने की इच्छा करते हैं वे सब इन्हीं का ध्यान करते हैं। जो लोग इनको जानते हैं ने पापें से लिप्त नहीं होते। जो इनका सार्ण, श्रवण श्रीर पूजन करते हैं वे श्रपने

मनोरथों को पाते हैं।" यह सुन कर रावण कोध में भर गया धीर लाल आँखें करके. अपना शस्त्र सुधारने लगा। सुशलधारी प्रभु ने मन में सोचा कि इस समय इस पापात्मा की में क्या मारूँ। यह सोच कर ग्रीर ब्रह्मा का हित विचार कर वे वहीं श्रन्तर्द्धीन हो गये।

#### दोहा।

निहं देख्या जब द्वार पर, पुरुपिहं निशिचरराज। हर्पनाद करि वहाँ तें, निकरतो सहित समाज॥

# पच्चीसवाँ सर्ग । रावण का सूर्य-लोक में जाना ।

न्त्र्यव लंकेश कुछ सोच विचार कर सूर्य-लोक को चला। बीच में मेरु के शृङ्ग पर रात भर रहन कर सबेरे सूर्य के घोड़े के समान फुर्तीले पुष्पक पर सवार होकर, विचित्र गति से, आकाश में विहार करता हुन्ना सूर्य-मण्डल में पहुँचा। वहाँ पर इसने हज़ार किरणें से उज्जल स्रीर सर्वतेजोमय श्रोसूर्य भगवान को देखा। वे हाथों में सोने के कंकण पहने, रत्न वस्त्रों को धारण किये, मनोहर कुण्डल पहने ग्रीर गले में निष्क (भूषण) धारण किये शोभायमान थे। लाल चन्दन ग्रीर लाल माला से सूर्य भगवान् वड़े सुशोभित हो रहे थे। उच्चे: अव जाति के घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार, भादि-भ्रन्त-मध्य से रहित, लोक के साची और जगत् के परिशक्त श्रादिदेव की देख श्रीर उनके तेजीवल से कड़ा पाकर रावण प्रहस्त से वोला-"हे मन्त्रिन् ! तुम सूर्य के पास जाकर मेरी श्राज्ञा सुना दे। कि रावण युद्ध के लिए भ्राया है। उसके साथ युद्ध कीजिए,

या हार मानिए। इन दो बातों में से एक बात जल्दी कह दीजिए।" यह सुनकर प्रहस्त उनके पास गया श्रीर उनके पिङ्गल तथा दण्डी नामक द्वार-पालों से मिला। उनसे रावण का संदेश कह कर वह चुपचाप वहीं खड़ा होगया। क्योंकि सूर्य की किरणों के ताप के मारे उसका चित्त तो ठिकाने घा ही नहीं, जिससे वह कुछ श्रधिक कह सके। श्रव दण्डी ने सूर्य के पास जाकर रावण का संदेशा कह सुनाया। उसका हाल सुनकर श्रीदेवदेव बोले—''हे दण्डिन ! तुम जाकर या ता उसे युद्ध में जीतो, या कह दो कि में हार गया। जैसा चाहो वैसा उसके साथ व्यवहार करे। ।" थोड़ी देर में दण्डी ने सूर्य का उत्तर लंकेश्वर को सुना दिया। दोहा।

्रसुनतिहें रावण सुदित भा, जय-डंका वजवाय । चिंद्र पुष्पक पर सद्द सचिव, चल्यो सुगाल वजाय ॥

### क्रव्वीसवाँ सर्ग।

रावण का चन्द्रलोक में जाना चौर वहाँ मान्धाता से युद्ध करना ।

म्न्रिय रावण कुछ सोच विचार कर श्रीर मेर के शिखर पर एक रात विता कर सबेरे सेमलोक में गया । वहाँ जाकर उसने देखा कि दिव्य माला तथा गन्ध से भूपित, श्रीर मुख्य मुख्य श्रप्सराश्रों से सेव्यमान एक पुरुष रथ पर चढ़ा चला जाता है। जब वह रित से थक जाता था तब श्रप्सराएँ उस की गोद में लेकर चूमती थीं। फिर वह जाग जाता था। उस पुरुष को देख कर रावण बहुत विस्मित हुआ। थोड़ो ही देर में वहाँ एक श्रूपि दिखाई पड़े। रावण ने उनसे कहा — ''हे देवपे'! श्राप श्रच्छी तरह से हैंन १ श्रापने श्रच्छे समय पर दर्शन दिये। श्राप यतलाइए कि श्रप्सराश्रों से सेवित, रथ पर चढ़ा हुआ, यह निर्लंज मनुष्य की तरह कौन चला जाता है। यह श्राये हुए भय की श्रोर दृष्टि ही नहीं करता।" यह सुनकर पर्वत श्रूषि बोले— हे प्यारे महामते! सुने। इस पुरुष ने लोकों को जीता श्रीर ब्रह्मा को भी सन्तुष्ट किया है। श्रूष यह मोच के लिए सुखमय उत्तम स्थान को जा रहा है। हे राचसाधिप! जैसे तुमने तपस्या करके लोकों को जीता है उसी तरह यह पुण्यातमा यहा में सोम का पान कर श्रपनी गित को प्राप्त कर रहा है। हे राचसों में श्रेष्ठ! 'तुम तो शूर श्रीर सत्यपराक्रमी हो। तुमको ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि बलवान ऐसे धर्मनिष्ठों पर कोध नहीं करते।

इसके बाद रावण ने फिर एक दूसरे रथ पर चढ़े, वड़े विशाल, पराक्रमी ग्रीर शरीर से जान्वल्य-मान एक पुरुप की देखा। वह रथ गीत ग्रीर वाजों के शब्दों से सुशोभित चला जाता था। उसे देखकर रावण ने मुनि से फिर पूछा—''हे देवणें'! यह श्रयन्त सुशोभित, प्रकाशमान कौन है जो गाते तथा नाचते हुए किन्नरों के साथ बैठा चला जाता है ?'' यह सुन कर पर्वतन्त्रिष ने कहा—''यह शूर ग्रीर योद्धा है, रण में इसने कभी पीठ नहीं दिखाई है। यह चतुर समर में लड़ता लड़ता प्रहारों से बहुत जोणे हो, बहुतों को मार कर, शत्रु के हाथ से मारा गया। इसने खामी के लिए श्रपने प्राण दिये हैं। श्रव यह इन्द्र का श्रतिथि हुत्रा। शायद यह वहीं जाता हो इसीसे यह नरश्रेष्ठ गाने-बजाने वाले मनुष्यों के साथ जाता है। इसके बाद फिर

एक दूसरे मनुष्य को उसीके समान जाता देख रावण ने पृछा-हे ऋषे ! सूर्य के समान यह कीन चला जाता है ? पर्वत मुनि वाले - हे राचसेश्वर ! यह जो सीने के रथ पर चढ़ा अप्सराओं के साथ पूर्णचन्द्र के समान मुँहवाला चला जाता है, इसने सोने का दान किया है। इसी से यह विचित्र कपड़े और आभूषणों से भूषित हो शीव्रगामी विमान पर चढ़ा हुआ चला जाता है। रावण ने कहा-हे ऋषिश्रेष्ठ ! इतने राजा चले जाते हैं, इनमें से ऐसा भी कोई राजा है जो प्रार्थना करने से मेरे साथ युद्ध करे ? आप मेरे धर्म के पिता हैं। युद्ध करनेवाला राजा मुक्ते वतला दीजिए। पर्वत वेलि -- महाराज! ये सव राजा खर्ग चाहनेवाले हैं, युद्धार्थी नहीं। हाँ, एक राजा है जो सप्तद्वीप का खामी है, उसका नाम मान्धाता है। वह तुम से युद्ध करेगा। यह सुनते ही राचसराज वेाला—मुभे वतला दीजिए, वह राजा कहाँ है ? मैं वहीं जाऊँगा। ऋपि ने कहा-हे राजन ! वह युवनाश्व का पुत्र मान्धाता मातों द्वीपीं को अपने वश में करके यहाँ आवेगा। तव तक तुम उहरं रहो। यह कहते ही अयोध्याधिपति वह मान्धाता राजा दिखाई पड़ा । दंबराज के रघ के तुल्य प्रकाश-मान सोने के विचित्र रथ पर चढ़ा हुआ वह रूप से जाव्यस्यमान, दिव्य गन्ध से सुगन्धित श्रीर भूषित या। उसे देखतं ही रावण कहने लगा—''मुभ्त की युद्ध दे।"। यह सुन कर राजा हँसता हुआ वे।ला-हेराचस ! श्रगर तुम जीना नहीं चाहते ता मेरेसाथ युद्ध करे।। रावण ने कहा-''जो रावण वरुण, कुवेर श्रीर यम तक से भी युद्ध में पीड़ित नहीं हुआ वह तुभ मतुष्य से क्या डरेगा ?" यह कह कर और कोध में भर कर उसने, युद्ध करने में दुर्भद, अपन

मन्त्रियों को युद्ध करने की श्राज्ञा दी। उसके मंत्री युद्ध करने में बड़े चतुर थे। वे मान्धाता के उत्पर वाणों की वर्षा करने लगे। उस वलवान राजा मान्धाता ने भी प्रहस्त, शुक श्रीर सारण पर पैने पैने कङ्कपत्र वाण वरसाने शुरू किये। महोदर, विरूपाच 🦙 श्रीर श्रकस्पन की भी उसने वार्णों से छेदा। राजा पर प्रहस्त वड़ी त्राण-वर्षा करने लगा। परन्तु राजा नं वोचही में उन तीरों की काट गिराया। भुग्रुण्डी, भल्ल, भिन्दिपाल छीर तामरां के प्रहार से राचसीं की राजा ऐसा भस्म करने लगा जैसे तिनकीं के डेर को घाग भरम करती है। फिर उसने प्रहस्त की पाँच वाणों से छेदा श्रीर वड़े वेगवान तोमरों सं उसकी ऐसी दशा कर दी जैसे स्वामिकार्त्तिक ने कौंचाचल की की थी। थोड़ी देर में उसने यम के तुल्य भयङ्कर मुद्रर घुमा कर रावण के रथ पर फेका 🎉 वज के तुल्य वह मुद्दर उसके रथ पर जा गिरा। उस प्रहार से, इन्द्र के फंड की तरह, रावण रथ पर से नीचे गिर पड़ा। उस समय राजा मान्धाता ऐसा प्रसन्न हुन्नाजैसे पूर्ण चन्द्रमा का स्पर्श कर समुद्र का जल उछलने लगता है। रावण के गिर जाने से उसकी सेना के लोग हाहाकार करते हुए अचेत रावण कें। चारों श्रोर से घेर कर खड़े हो गये। वहूत देर वाद रावगा की होश हुआ। सचेत होकर वह भी राजा मान्धाता पर बड़े प्रहार करने श्रीर उसे पीड़ित करने लगा। उसके प्रहारां से राजा भी मुर्च्छित हो गया। राजा के वेहोश होतं ही राचस सिंहनेतु. करके गरअने लगे। चग् भर में वह श्रयोध्या का राजा सचेत हो गया ख्रीर क्या देखता है कि राचस लोग रावशाकी स्तुति कर रहे हैं। तव तो उसे वड़ा कोध थ्राया। वह वाण-वर्षा से राचसी सेना की ध्वस्त करने

लगा। उस समय उसके धनुष की टंकार से श्रीर बाणों के निनाद से रावण की सेना, वायु के वेग से समुद्र की तरह, खलवला उठी। उस समय ्रुमृतुष्यों ग्रीर राचसों का मंहा घार युद्ध ग्रारम्भ 🖊 हुआ। नरराज श्रीर राज्ञसराज ग्रापस में घनुष श्रीर तलवार लिये वीरासन बाँध कर बाणों की बहुत वडी वर्षी करने लगे। उस समय प्रहारों के मारे दोनों ही छित्र मित्र दिखाई देने लगे। रावण ने रीद्रास्त्र का प्रयाग किया थ्रीर मान्धाता ने श्राग्नेयास से उसे राक दिया। फिर राचस ने गान्धर्व ग्रस्न चलाया, उस-को राजा ने वारुण अस्त्र से रोका। सब प्राणियों को भय देनेवाले ब्रह्मास्त्र की मान्धाता ने चलाया श्रीर तीनों लोकों के भयदाता घार रूप पाशुपत की रावण ने चलाया। पाशुपत ग्रस्त्र की रावण ने तपावल 🎠 के द्वारा शिव से पाया था। इन श्रक्कों का चलाना देख कर स्थावर श्रीर जंगम भयभीत हो गये तथा तीनों लोक थरथराने लगे। देवता काँप उठे श्रीर नाग भाग कर पाताल में घुस गये। पुनुस्त्य श्रीर गालव ऋषियों ने योगवल से इस अनर्थ की जान लिया। वे दोनों संप्राम-भूमि में त्राये। उन्हें ने दोनों को . युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने रावण को बहुत धिकार भी दिया। तव वे दोनों युद्ध त्याग कर परस्पर मित्र हो गये।

#### देशहा ।

देखि दोउन की प्रीति भलि, हर्षित देख मुनिराय ।

स्वेत सुनिज निज स्राश्रमन्हि, छिनमहँ पहुँचे जाय ॥

### सत्ताईसवाँ सर्ग । रावण का चन्द्रलोक में जाना।

मु व दोनें। ऋषियों के चले जाने पर रावण दश हज़ार योजन की दूरी पर, पहले वायुमण्डल के ऊपर, गया जहाँ सब गुणों वाले हंस पची सदा रहते हैं। वह वायुमण्डल भी दश हज़ार योजन गिना जाता है जहाँ ब्राह्म, अगनेय श्रीर पत्तज ये तीन तरह के मेघ सदा रहते हैं। उसके ऊपर तीसरा वायुमार्ग है। वहाँ बड़े मनस्वी सिद्ध श्रीर चारण रहते हैं। वह भी दस हज़ार योजन है। वहाँ पहुँच कर फिर रावण उसके ऊपर भी गया जहाँ से चैाथा वायुमार्ग कहा जाता है। वहाँ सदा भूत श्रीर विनायक लोग रहते हैं। वहाँ से भी राचसराज पाँचवें वायुमार्ग पर गया। वह भी उतनी ही दूर है। वहाँ नदियों भैं श्रेष्ठ श्रीगङ्गा जी ग्रीर कुमुद ग्रादि नाग (हाथी) रहते हैं। ये बड़े बड़े गजेन्द्र भ्रापने मुँह से जल के कण उड़ात हुए गङ्गा के जल में कीड़ा करते धीर पनित्र जल वरसाते हैं। वह जल सूर्य की किरणों से छूट कर, वायु से (ठण्डा हो) हिमरूप होकर, अपर से गिरता है। रावण वहीं जा पहुँचा। फिरवह छठे वायुमार्ग पर गया। वह भी उतने ही थोजन दूर है। वहाँ अपने क्रद्रस्त्रियों ग्रीर बान्धवों के साथ गरुड़ रहते हैं। इसके बाद रावण उससे भी ऊपर, दस हज़ार योजन, सातवें वायुमार्ग पर गया। वहाँ ऋषि रहते हैं। फिर वह उतनी ही दूर आठवें वायुमार्ग में गया। वहाँ श्रादिल-मार्ग में श्राकाश-गङ्गा के नाम से गङ्गा प्रसिद्ध रहती है। वह वायु के वेग से आकाशही में वहती है। उसका महावेग श्रीर महाशब्द है। उसके ऊपर, श्रस्सी हज़ार योजन की दूरी पर, नचत्रों-स द्वित

चन्द्रमा विराजमान हैं। चन्द्रमण्डल से सैकड़ों हज़ारों किरणें निकल कर लोकों की प्रकाशित करती तथा सुख देती हैं। श्रीचन्द्रदेव रावण को देखतेही श्रपनी शीताग्नि से इसे मसा करने लगे। परन्तु इसके मन्त्री उस ठंढ की न सह सके। रावण से 'जय-महाराज कह कर प्रहस्त ने कहा—राजन् ! हम लोग तो मारे ठंढ के ऐंठे जाते हैं। इसलिए हम यहाँ नहीं ठहर सकते, हम यहाँ से लीटे जाते हैं। क्योंकि चन्द्रमा की किरणों से हमराचसी का भारी ंडर लगा है । हे राजेन्द्र ! इस चन्द्रमा का शीताग्नि से जलाने का स्वभावही है । यह सुन कर रावण क्रोध में भर गया श्रीर धनुष फैलाकर चन्द्रमा की वाणों से पीड़ित करने लगा। वहाँ तत्काल त्रह्या श्राये श्रीर बोले-"दे दशानन, हे महाबाहु, हे विश्रवा के पुत्र! तुम यहाँ से जल्दी चले जाश्रो। चन्द्रमा की पीड़ा मत दो। क्योंकि ये महाद्युति (वड़े प्रकाश करने वाले ) द्विजराज चन्द्र सदा लोकों के हित करने ही में लगे रहते हैं। मैं तुम को एक मन्त्र दूँगा। वह प्राणों के सङ्कट में स्मरण करने के योग्य है। उस मन्त्र का जा स्मरण करते हैं उनका मृत्यु का **डर नहीं रहता।" ब्रह्मा के ये वचन सुन वह हाथ** जोड़ कर बोला-"हे देव, हे लोकनाथ, हे महाव्रत! यदि ग्राप सन्तुष्ट हैं ग्रीर मुभ्ते मन्त्र देना चाहते हैं तो दीजिए। उसका जन करके मैं सब देवों, श्रसुरों, दानवों और पत्तियों से, श्राप की कृपा से, श्रजेय हे। जाऊँगा।" त्रह्याजी ने कहा—जव प्राणों के नाश का डर हो तव इस मन्त्र की जपना चाहिए, सदा नहीं। तुम इसका जप करो। जप माला को हाथ में लेकर तुम इसे जपोगे तो ज़रूर थ्रजेय होगं। ध्रगर न जपागं तो तुम्हारी कार्य-

सिद्धि न होगी। हे राचसों में श्रेष्ठ ! सुनो, में तुमको ऐसा मन्त्र वतलाता हूँ जिसको पढ़ने से तुम समर में जय पाछोगे। वह मन्त्र यह ई—

हे देवदंवेश ! हे सुरासुर-नमस्कृत, हे भूत्र 😜 भन्य, हे महादेव, हे हरिपिङ्गल-लोचन ! तुमका 🖔 नमस्कार हो। तुम बालक हो, बृद्ध हो, धीर व्याब-चर्म धारण करते हो। हे देव! तुम पूजनीय हो, त्रिलोको के प्रभु हो, ख्रीर ईश्वर हो। हे हर, हे हरि-तार्छ, हे युग के अंत में भरम करनेवाले अग्नि, हे वलदेव, तुम गणेश, लेक्शम्भुं, लोकपाल, महाभुज, श्रीर महाभाग हो। हे देव ! तुम महाशूली, महा-दंष्ट्र, महेश्वर, काल, वलरूपी नीलग्रीव, महोदर श्रीर देवों का श्रन्त देखनेवाले हो। हे देव ! तुम तपस्या के पारगामी, पशुपति, ऋन्यय, शूलपाणि, वृषकेतु, नेता, गोप्ता, इर, हरि, जटी, मुण्डी शिखंडो, श्रीर लकुटी हो। हे देव! तुम महा-यशस्वो, भूतेश्वर, गणाध्यत्त, सर्वात्मा, सर्वभावन, व्यापक, सर्वहारी ग्रीर सिरजनहार हो। है देव ! ्तुम अन्ययगुरु, कमण्डलुधर, पिनाकी, धूर्जीट, माननीय, भ्रोंकार, वरिष्ठ, ख्येष्ठसामंग, मृत्युमृत्यु, भूत, पारियात्र, श्रीर सुत्रत हो। हे देव ! तुम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वीणा-पणव-तूणधारी, श्रमर, दर्शनीय, वालसृर्येसदृश, रमशान-वासी, भगवान् उमापति श्रीर श्रनिन्दित हो। हे देव ! तुम भंग के नेत्र-नाशक, पूपा के दाँत ते। इनेवाले, ज्बरहत्ती, पाशहस्त, प्रलय और काल हो । हे देवे 🍾 तुम उल्कामुख, अग्निकेतु, मुनि, दीप्त, विशाम्पति, जन्मादी, वेपनकर, चतुर्थ लोकसत्तम, वामन, वामदेव, प्राक्प्रदिचय वामन, भिचु, भिचुरूपी, त्रिजटी श्रीर कुटिल हो। हे देव! तुम इन्द्र, हस्त-

रोधी, वसुरोधी, ऋतु, ऋतुकर, काल, मधु, मधुलोचन, वानस्पत्य, वाजसन, नित्य, ग्रीर श्राश्रमपूजित हो। हे देव! तुम जगद्धाता, कर्ता, पुरुप,
ग्राश्रत, ध्रुव, धर्माध्यच, विरूपाच, त्रिधर्मा, भूतमावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, अयुतसूर्य-कान्ति, देवदेव ग्रीर
अतिदेव हो। हे देव! तुम चन्द्राङ्कित, जटाधर,
नर्त्तक, लासक, पूर्णचन्द्रमुख, ब्रह्मण्य, शरण्य,
सर्वजीवमय, सर्वतूर्यनिनादी, सर्ववन्ध्रुविमोचक
ग्रीर मोहन हो। हे देव! तुम बन्धन, सदानिधनोत्तम, पुष्पदन्त, विभाग, सुख्य, सर्वहर, हरिरमश्रु, धनुर्धारी, भीम ग्रीर भीमपराक्रमी हो।
दोहा।

श्रष्टोत्तरशत नाम यह, श्रति पवित्र श्रवहारि। शत्रु-विनाशन शरणप्रद, श्रुचि होइ जपहु सुरारि॥

# श्रट्ठाईसवाँ सर्ग ।

1

रावण को श्रीकपिलदेव का दर्शन होना।

हे रामचन्द्र ! इस तरह रावण को वर देकर व्रह्मा अपने लोक को चले गये। रावण ने व्रह्मा से दूसरा वर पाकर अपनी पुरी का मार्ग लिया। कुछ समय बीत जाने पर फिर मंत्रियों को साथ ले उसने पश्चिम समुद्र की यात्रा की। वहाँ एक द्वीप में उसकी अग्न के तुल्य एक पुरुप दिखाई दिया। वह वड़ा दीप्तिमान, सोने के तुल्य कान्ति-मान, अकेला और भयङ्कर ध्याकारवाला था; वह युगान्त की अग्न के तुल्य प्रकाश करता था। वह देवों का भी देव, प्रहाँ में सूर्य के तुल्य, शरभ जाति के मुगों में सिंह की नाई, हाथियों में ऐरा-वत के तुल्य, पर्वतों में से के सदश और वृत्तों व

में पारिजात के समान विराजमान था। उस पुरुष को देखकर रावण कहने लगा—"तुम मुक्तसे युद्ध करे। । '' उस समय रावण की दृष्टि प्रहमाला के तुल्य व्याकुल ही गई श्रीर उसके दाँताँ के पीसंने का ऐसा शब्द हुआ जैसे पत्थरेाँ की रगड़ से होता है। मन्त्रियों के साथ रावण बड़े ज़ोर से गरजा। अनेक तरह की गर्जनाओं से गरजता हुआ वह राचसराज उस लम्बे लम्बे हाथौँवाले, भया-नक, बड़े भयङ्कर दाँताँवाले, विकटाकार ग्रीर शङ्ख की सी गर्दनवाले उस पुरुष की शूल, शक्ति, ऋष्टि श्रीर पटाश्रों से मारने लगा। उस पुरुष की छाती चौड़ी, मेंढक का सा पेट, ग्रीर सिंह का सा मुँह था। वह कैलास पर्वत की चोटी के समान वड़ा, कमल के समान उसके पैरेां के वलवे, लाल वालु, लाल हाथ धीर वड़ा शब्द था। उसका शरीर बड़ा था, वेग में वह मन स्रीर वायु के तुल्य थां। वह तरकस बाँधे था, घंटेमेँ चामर लटकाये था. चारों श्रोर ज्वाला फेंकता श्रीर किङ्कियी-जाल की वजा रहा था। वह गर्दन में लटकती हुई सोने के कमलों की माला से ऋग्वेद की भाँति शोभायमान. कमलों की माला से निमूषित, श्रीर सोने के पर्वत की नाई बड़ा था। उस दुरति-सम्पन्न पुरुष की वह श्रनेक शस्त्रों से मारने लगा। छोटे व्याघ्र के प्रहार से जैसे सिंह; बैल की भापट से जैसे हाथी, दिगाओं के द्वारा जैसे सुमेरु श्रीर नदियों के वेगों से जैसे ससुद्र नहीं काँपता वैसे ही वह पुरुष रावण के प्रहार से कुछ भी कंपित न हुआ। किन्तु उसने रावण से कहा-"हे मूर्व ! ठहर जा। तेरे युद्ध की श्रद्धाः का मैं ग्रभी नाश करता हूँ।" सब लोक के लिए भयङ्कर जैसा रावण का वेग था वैसे ही हज़ारें वेग

उस पुरुष में थे। इसके सिवा जगत की सिद्धि के मल कारण धर्म भ्रौर तप-दोनों ही उसकी जंघाश्रों का सहारा लिये थे; काम उसकी इन्द्रिय में ब्राश्रय करता था, विश्वेदेवा उसके कटि भाग में, वायु पेंडू और पार्श्व (कुचि) का अवलम्बन करते ग्रीर शरीर के बीच में ग्राठों वसु रहते थे। उस को उदर में समुद्र, पार्श्व अगदि भागों में दिशायें ध्रीर जोड़ों में मारुत था। पीठ के हिस्से में रुद्र तथा पितर, श्रीर हृदय में पितामह रहते थे। गोदान, भूमिदान धौर सुवर्णदान जिसकी बग्ल के बाल थे; हिमवान, हेमकूट, मन्दर ग्रीर मेरु जिसकी हिंडुयाँ थीं; जिसको इस्त वज्रम्य ग्रीर शरीर में श्राकाश था; जिसकी गर्दन में सन्ध्या श्रीर मेघ थे, जिसकी भुजाये धाता, विधाता, श्रीर विद्या-धर आदि थे; शेष, वासुकि, विशालाच, इरावत. कम्बल, ग्रश्वतर, ककीटक, धन अय, तत्तक श्रीर डपतत्तक-ये सब बड़े बड़े विषधर नाग जिसके नख थे; अग्नि जिसका मुख; रुद्र जिसके स्कन्धभाग; पत्त, मास, संवत्सर श्रीर ऋतु ये सब जिसके दाँत ये, अन्धकारयुक्त अमावास्या जिसकी नाक श्रीर शरीर के छिद्रों मैं वायु रहती थी। वीगा हाथ में लिये भगवती सरस्वती देवी जिसके कण्ठ में विरा-जती थीं, दोनों कानों में अधिनीकुमार थे, चन्द्र तथा सूर्य जिसको दोनों नेत्र थे, वेदाङ्ग ग्रीर यज्ञ जिसकी आँख की पुतलियाँ थीं, तेज श्रीर तप जिसके सुन्दर वचन थे—उस पुरुपने वज्र के तुल्य रावण का प्रहार सह कर लीला-पूर्वक रावण की हाथ से पकड़ कर दवा दिया। उसकी दाव पाते ही रावस मूच्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसने जान लिया कि रावण मूर्च्छित हो गया

तव उसने राचसों को भी भगा दिया । फिर वह स्वयं पर्वत की कन्दरा के समान मार्ग से पाताल में घुस गया। थोड़ो देर बाद सचेत हो कर रावण श्रपने मंत्रियों की बुलाकर पूछने लगा कि वह पुरुष कहा गया। उन्होंने कहा—वह दानवों ग्रीर देवताश्री का अहङ्कार-नाग्नक पुरुष इसी जगह घुस गया। यह सुन कर रावण भी उसी विल भें घुस गया। **उस के भीतर भी एक द्वार था। राव**ण उसमेँ निडर हो कर चला गया। भीतर पहुँच कर रावग ने वहाँ ऐसे पुरुषों को देखा जो कजाल के पर्वत के श्राकारवाले, बाजूबन्दों से भूषित, शूर, रक्तमाला पहने ग्रीर लाल चन्दन से शोभायमान, श्रेष्ठ ग्रीर सोने के तथा रहों के समूह से प्रकाशमान थे। रावण ने वहाँ श्रीर भी देखा कि इसी प्रकार के, नित्य उत्सव करनेवाले, निडर ग्रीर पवित्र ग्रीम के समान प्रकाश मान, तीन करोड़ महात्मा नाच रहे हैं। यह सब तमाशा रावण ने द्वारही से देखा। फिर वह निडर हो कर उन लोगों के वीच में चला गया। रावण ने वाहर जैसे पुरुष को देखा या वैसेही रङ्ग, वेश, रूप, पराक्रमवाले तथा वैसे ही चार भुजार्थों वाले वहाँ सब उसकी देख पड़े। उनकी देखतेही रावग के रोमाश्च हो गया। परन्तु ब्रह्मा के वरदान के बल से वहाँ से वह जल्दी निकल भ्राया नहीं तो मर ही जाता। इतने पर भी रावण ने वहाँ ढिठाई की । उसने देखा कि वह पुरुष वड़े कींमती सफ़ेंद घर में और सफ़ेंद ही बिछीने पर क्रि रहा है। उसके ऊपर चारों ओर से भ्रोढ़ने के समान श्रमि की ज्वालाएँ निकल रही हैं; ग्रीर उसके पास दिव्य कपड़े पहने, दिव्य माला धारण किये, और चन्दन लगाये त्रैलोक्य की सूपण-स्वरूप

बढ़ा प्रकाशमान् कमल हाथ में लिये महापतिव्रता श्री लक्षों देवी हाथ में चैंवर लिये वैठी सेवा कर रही र्हें। दुष्ट रात्रण वहाँ जाते ही वैसी सुन्दरी श्रीर ् मने। इर इँसनेवाली स्त्री को देखकर मोहित हो गया। द्वाघ बढ़ा कर उसने उसे लेना चाहा। उस समय भगवती सिंहासन पर वैठी थीं। रावण वहाँ अकेला या ता भी वैसी डिठाई करने से इकता न था । जब उस पुरुप ने जाना कि रावण ऐसा काम फरने पर उतास है तब उसने अपने शरीर पर के भिंतिपट को छटा दिया। रावण को देख कर वह वह जोर से हैंसने लगा। उस समय उस नेज से रावण प्रवन्त भसा होने लगा भीर कटे हुए युच की नाई ज़मीन पर गिर पड़ा। जब राज्यसराज ज़मीन पर गिर पड़ा तब वह पुरुष कहने लगा-" हे राजसीं ्में श्रेष्ट ! च्ठो; इस समय तुम्हारी मृत्यु नहीं है। क्योंकि प्रजापति प्रह्मा के वर का मानना धवश्य है, इसी लिए नू जीता हुआ यचा है। हे रावण ! त् यहां से येवटकं चला जा। इस समय तेरा मर्ग नहीं है। ११ क्रम भर में रावण को होश खाया। परन्तु उस समय वह वहत हर गया था। उस पुरुष के गुँह से वह बचन निकलते ही वह देव-फंटफ जमीन पर से उठा श्रीर मार हर के रोमा-िवत हो उस महाप्रकाशमान् पुरुष से बोला-''श्राप बड़े शूरबीर श्रीर प्रजयाप्ति कं तुल्य कीन हैं ? है देव ! श्राप कहाँ से श्रामये ? यह सून कर केंचे के समान गम्भीर वाणी सं उस पुरुष ने हैंस कर फहा-यह यात पूछ कर तू क्या करेगा ? अब वहुत दिन नहीं हैं, तू मेरे हाथों से मारे जाने योग्य है।" रावण ने हाथ जोड़ कर कहा-इन समय में फ़ेवल प्रजापित के वचन से नहीं मरा, उन्हीं के

प्रताप से जीता रहा। तीनों कालों में ऐसा पुरुप न हुआ श्रीर न होगा जो ब्रह्मा के वचन का उल्लं-घन कर सके। श्रीर की तो वात ही क्या, देवताश्री में भी ऐसा कोई नहीं। उसका कोई परिहार नहीं है श्रीर उपाय भी दुवेल है। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं दोखता जो मेरे वर को वृथा कर दे। हे सुरों में श्रेष्ट ! मैं श्रमर हूँ, इसलिए यह भय सुक में प्रविष्ट नहीं हुआ परन्तु अब मेरी यही प्रार्थना हं कि ग्रगर मेरी मृत्यु हो तो ग्राप ही के हाथ से हो, दुसरं के हाथ से न हो। क्योंकि श्राप के हाथ से मेरा मरण होगा तो यश श्रीर स्तुति के योग्य होगा। इसके बाद रावण ने उस पुरुष के शरीर में सम्पूर्ण चराचर जगत् को देखा । श्रादिस, वायु, साध्य, वसु, श्रश्विनीकुमार, रुद्र, पितर, यम, कुवेर, समुद्र, पर्वत, नदी, वेद, विद्या, तीनों ध्रिप्त, प्रह, तारा-गण, श्राकाश, सिद्ध, गन्धर्व, चारण, वेद के जानने वाले, महर्षिगण, गरुड़, नाग और अन्य देवता तथा देख, राचस ये सब सूच्म रूप से उम पुरुप के शरीर में दिखाई दिये।

यह प्रद्भुत गृतान्त सुन कर श्रीरघुनन्दन ध्रास्य मुनि से पृद्धने लगे—''है भगवन्! वह द्वीप में रहनेवाला पुरुप कीन है ? वे तीन करोड़ पुरुप कीन हैं ? वह सीया हुआ पुरुप कीन था जो देत्य थीर दानवों के मद को दूर करने का सामर्थ्य रख़ताथा ?" श्रगस्य मुनि ने उत्तर दिया— ''हे सनातन देवदेव! में कहता हूँ, सुनिए। वे द्वीप पर रहनेवाले पुरुप कपिलदेव कहलाते हैं। यहाँ जो नाचते थे वे सब तुल्य तेज प्रभाववाले उसी पुरुप के समान थे। हे राघव! कोध-पूर्वक उस पुरुप ने रावण को नहीं देखा नहीं तो वह पापी दसी समय भस्म हो जाता । परन्तु जब वह ज़मीन पर गिर पड़ा श्रीर पसीज छठा तब उस पुरुप ने रावण को बहुत कठोर बचन सुनाये। उन बचनों से उसने उसके मन का भेदन कर दिया, जैसे चुगृलख़ोर गुप्त बात को भी खोल देता है। रावण बहुत देर बाद सचेत हो कर श्रपने सचिवों के पास गया।

#### दोहा।

पाइ धर्षणा इतिन्हूँ, नेक़ न दुष्ट लजात । जल पाये सन गाँठि जिमि, ग्रिधिक ग्रिधिक कठिनात ॥

### उनतीसवाँ सर्ग । रावण का बहुत सी परिस्रयों को हरण करना ।

त्राव वह दुष्ट रावण प्रसन्न हो वहाँ से लीटा श्रीर मार्ग में राजर्षियों, देवताश्रों श्रीर दानवों की कन्याओं को हरता हुन्ना चला। वह दुष्टजिस जिस सुन्दरी कन्या था स्त्री को मार्ग में देखता था उस उस के वन्धुजनों को मार कर उसे हरण कर अपने विमान पर वैठा लेता था। इस तरह नाग, राचस, दैस, मनुष्य, यत्त, ग्रीर दानवों की वहुत सी कन्याग्रों को उसने अपने विमान पर वैठा लिया। वे वेचारी अपने दुःख के आँसू वहा रही थीं। वे सव शोकार्त होकर, एक ही साथ, शोकाग्नि ग्रीर भय से उपजे हुए घाँसू वहाने लगीं। ये त्राँसू घ्राग की ली की भाँति उष्ण थे। परमसुन्दरी स्त्रियों से वह विमान ऐसा भर गया जैसे निदयों से समुद्र पूर्ण हो जाता है। वे सब डर थ्रीर शोक के मारे अमङ्गल-कारक श्राँसू वहा वहा कर उस विमान को भर रही थीं। विमान पर बैठी नागों, गन्धवीं, महर्षियों, दैत्यों

श्रीर दानवों की सैकड़ों कन्यायें रोने लगीं। इनके लम्बे लम्बे केश, मनोहर छङ्ग छौर पूर्ण चन्द्रमा के समान मुँह थे; इनके स्थूल स्तन, स्पीर पतली कटि थी; स्यूल नितम्बेंवाली ये सब बड़ी सुन्दरी थीं श्रीरू सोने की सी इनकी कान्ति थी। ये सववडी घनराहट 🟃 से शोक, दुःख श्रीर भय के मारे डर रही थीं। इनके निःश्वास वायु से वह विमान ऐसा प्रज्वलित दिखाई देता था मानों उसमें अभिहोत्र हो रहा हो। दुष्ट रावण के वश में पड़ी हुई उन कामिनियों के मुख म्लान धौर नेत्र शोकाकुल हो गये। सिंह के वश में पड़ी हुई मृगी की आँति वे पीडित थीं। उनमें से कोई तो यह सोचती थीं कि कहीं यह दुष्ट इमको खा तो न डालेगा; कोई कोई दुःखार्त होकर यह कहती थीं कि शायद यह हम की मार डाले। श्रवने माता पिता, पति श्रीर भाइयां का सारण करके दुःख भीर शोक में मरी सब विलाप कर रही थीं। काई कहती थी कि हा ! मेरे विना मेरे पुत्र की क्या दशा होगी । कोई कहती कि मेरा भाई और मेरी माता शोक-सागर में हुए रही होगी। हा ! मैं उस पति के विना क्या कहँगी ? श्रत: हे मृत्यो ! में तुभासे प्रार्थना करती हूँ कि तू मुफ दु:खभागिनी को ले चल। हा! पूर्वजन्म में इम लोगों ने ऐसा क्या पाप कर्म किया या जिस कारण हम सब ऐसी दु: खित हो शोकसागर में पड़ी हैं। हम सब को ध्रपने दुख का अन्त अब दिखाई नहीं देता । अही ! इंसू मनुष्य-लोक को धिकार है। इसके ऐसा दूसरा श्रधमलोक नहीं कि जहाँ हमारे दुर्वल पतियों की इस वलवान् रावण ने वात कहते मार गिराया जैसे सूर्य उदय होते ही अन्धकार को नष्ट कर देता है।

श्राह! यह राज्यस बड़ा ही वलवान है। यह मारने को उपाय करता हुआ घूमता है। श्राश्चर्य है कि यह श्रपने दुराचार से घृणा नहीं करता। यह जैसा को खियों पर हाथ डालना श्रनुचित कर्म है। दूसरों की खियों पर हाथ डालना श्रनुचित कर्म है। यह राज्यसाधम जो परस्री मैं प्रीति रखता श्रीर उन्हीं के साथ रमण भी करना चाहता है तो यह पर-स्त्रो ही के कारण मारा भी जायगा।

पतित्रता खियों के मुँह से ऐसे वचन निकलते ही स्राकाश में दुन्दुभियों के शब्द हुए स्रीर फूलों की वर्षा हुई। स्त्रियों के शाप से वह रावण पराक्रम-रहित, प्रभाहीन श्रीर उदास हो गया। वह उन स्त्रियों का विलाप सुनता हुआ अपने सचिवों के साथ लंका में जा पहुँचा। इस बीच में रावण की 🥬 बहन कामरूपिणी शूर्पणखा स्राकर रावण के पास गिर पड़ी। रावण ने उसे उठाया। समभा बुक्ता कर वह उससे पूछने लगा--हे भद्रे! यह क्या वात है ? दुम मुफ्तसे क्या कहना चाहती हो। यह सुन कर वह रोती हुई, आँखें लाल किये, वेाली-"हं राजन् ! तुमने ग्रपने बल के कारण मुभ्के विधवा बना डाला। भाईम्हप तुम मेरे शत्रु हो। तुमने चौदह हज़ार कालकेय दैत्यों के मारने के समय मेरे पति को भी मार डाला। वह मेरा प्राणों से भी श्रिधिक प्रिय था। तुमने उसे क्या मारा मानें। मुक्ते ही मार डाला। ध्रव तुम्हारे लिए मुक्ते विधवा-- पूर्न भोगना पड़ा। श्चरं! तुम को उचित था कि संपाम में जामाता की रचा करते; पर तुमने तो उसको खयं मार डाला । इतने पर भी तुम लिजत नहीं द्वाते।" इस तरह राती श्रीर विलाप करती हुई अपनी वहन की वात सुन कर, रावण उसे

समभाने लगा - हे वत्से ! श्रव ते। रीना व्यर्थ. है। तुम किसी तरह भयभीत मत हो। मैं दान मान श्रीर प्रसाद से तुभी सन्तुष्ट करूँगा। मैं उस युद्ध के समय पागल हो रहा था, भ्रपने भ्रौर पराये की मैं पहचानता न था। जय की इच्छा से लगातार वाण चला रहा था। भला में किस तरह जान सकता था कि उस समय तेरा पति कहाँ है। इसी से वह मारा गया। हे वहन ! अब तो जो हुआ सो हुआ। अब जा तेरे हित की बात होगी वही मैं करूँगा। श्रव तू अपने भाई ऐश्वर्यवान् खर के पास जाकर रह। वह चौदह हज़ार राचसों का स्वामी होगा श्रौर युद्धयात्रा तथा दान में सव तरह वही श्रिधिकारी होगा। वह खर तेरी मौसी का लड़का है। वह सदा तेरी आज्ञा का पालन करेगा। अब वह दण्डकारण्य की रचा के लिए जायगा। दूषण उसका सेनापति होगा। वह शूर तेरा कहना मानेगा। वह कामह्पी राचसों का मालिक होगा। इतना कह कर चौदह हज़ार राचसों की सेना उसके अधिकार में दे दी। वह सेना-सहित दण्ड-कारण्य में जा कर निष्कण्टक राज्य करने लगा।

दोहा।

दण्डक वन महँ आइ ते, वसे निशाचर भारि । शूर्पण्या कहँ संग लोइ, मनुजादन देवारि ॥

## तीसवाँ सर्ग ।

स्वर्गविजय के लिए रावण की तैयारियाँ।

इस तरह खर की सेना दे श्रीर शूर्पण्खा की समभा कर रावण खस्य हुश्रा। इसके बाद वह राचसराज श्रपने अनुचरों की साथ लेकर निकु-

म्भिला नामक एक स्थान में गया। यह लंका का एक उत्तम उपवन था। सैकड़ों यज्ञ के स्तम्भेां ध्रीर नाना प्रकार की यज्ञ की शालाख्यों से सुशोभित उस स्थान को उसने यज्ञ से सुशोभित देखा। इसकं बाद काले हिरन के चर्म की पहने; कमण्डलु, शिखा, ग्रीर ध्वजा की धारण किये, भयंकर रूप-घारी भ्रपने पुत्र मेघनाद को उसने देखा। उसने भाट उसकी भुजाओं से पकड़ कर गले से लगा कर कहा-हे पुत्र ! तुम यह क्या कर रहे हो ? सव हाल ठीक ठीक कहो। पर उसकी वात सुन कर वह कुछ भी न वोला । क्योंकि यज्ञ की दीचा के समय मौन रहने का नियम है। परन्तु उसके पुरेाहित बड़े तपस्वी और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शुक्र ने कहा-"हे लंकेश्वर ! मैं आप को सब हाल सुनाता हुँ। ग्रापके पुत्र ने विस्तारपूर्वक सात यज्ञ किये। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, श्रीर वैष्णव; इन छ: के वाद जव माहेश्वर याग हुआ - जो पुरुषों को दुर्लभ है-तब तुम्हारे पुत्र ने साचात् शिव से दुर्लभ वरदान प्राप्त किये। उसने इच्छानुसार गमन करनेवाला, दिव्य ग्रीर स्थिर श्राकाशचारी एक रथ पाया है श्रीर तामसी नामक माया का भी लाभ किया है जिसके द्वारा ग्रन्धकार फैल जाता है। हे राचसेश्वर ! इस माया से देवों श्रीर श्रसुरें का सामर्थ्य नहीं है कि उस मायावाले की गति को पहचान सकें। इसके सिवा अचय वाणों से पूर्ण दे। तरकस, दुर्जय धतुष, ग्रीर ऐसा वड़ा वली शस्त्र, तुम्हारे पुत्र ने पायां है जो संप्राम में शत्रु का नाश करता है। थ्राज यज्ञ की समाप्ति होने पर, हम दोनों श्राप की देखना चाहते थे,।" यह सुन कर रावण ने

कहा—" यह तो अच्छा नहीं हुआ। इन्द्र आदि
मेरे शत्रुओं की तुमने वहें ठाट से पूजा की। मला,
जो किया सो अच्छा ही किया। इसमें कुछ सन्देह
नहीं कि इससे पुण्य होगा। आओ, अब अपनेघर चलें।" इस तरह कह कर और विभीषण की।
भी साथ ले वह उन खियों के विमान के पास गया।
वे सब सुलचणा रत्नस्वरूपा खियाँ—देव, दानव,
और राचसों की कन्यायें—आँसों से आँसू वहा
रही थीं। उनको विमान से नीचे उतार लिया।

उस समय धर्मात्मा विभीषण रावण की इस बुद्धि को देख कर बोला—है राजन् ! तुम यह जानते है। कि यश, अर्थ और कुल के नाशक आ-चरणों से पाप लगता है; फिर भी तुम प्राणियों का सताने के लिए केंवल अपने मन के अनुसार व्यव-हार करते हो। तुमने, इन स्त्रियाँ के वन्धुजनीं की नीचा दिखा कर, इन को हर लिया। उसी तरह मधु ने तुम को नीचा दिखा कर तुम्हारी क्रम्भीनसी नामक वहन को हर लिया। रावण ने कहा-मेरी समभा में नहीं त्राता कि तुम क्या कह रहे हो। वह मध्र कौन है जिसका नाम तुम लेते हो। इतनी वात सुन कर विभीषण की वड़ा क्रोध आया। वह वोला-तुमने यह जो पाप किया, उसका फल प्राप्त हुआ। हमारे मातामह (नाना) सुमाली के बंड़े भाई माल्यवान् वृद्ध श्रीर प्राज्ञ निशाचर है। वे हमारी माता के पिता के वड़े भाई हैं। वे हमारे मान्य हैं। उनकी लड़की की लड़की कुम्भीनसी अर्थात् हमारी मौसी, अनला की पुत्री-धर्मरीली हमारी वहन हुई। हे राजन् ! उसको महावली मधु नामक राक्तस हर ले गया। उस समय तुम्हारा पुत्र यज्ञ करने में लगा हुआ था श्रीर मैं जलशयन



्कुस्भीनसी ।

तपस्या में प्रश्ति था। क्रम्भकर्ण की निद्रा तो प्रसिद्ध ही है। इसी यीच में वह मधु घात लगाये हुए था। उसने देखा कि इस समय सब लीग अपने प्रश्नि कामों में लगे हुए हैं, राज्य में कोई बड़ा बज़ी नहीं है, तब स्नी नगरी देख कर बह भीतर धुम गया और प्राप के संमत प्रच्छे प्रच्छे मंत्रियों की मार कर और घुड़क कर प्रापके प्रन्तः पुर में रिचत उसे हर ले गया। उसकी इन उजड़ता की सुन कर भी मेंने चमा कर दिया—उसे मारा नहीं। मेंने सोचा कि प्रन्ततोगत्वा कन्या ना किसी न किसी को दी ही जाती—भाई लोग उसे किसी की देंगे ही, इसलिए यह ले गया ता ले जाने दें। सो नुम्हारी दुष्ट बुद्धि के पाप का फल तुम की इसी लोक में मिल गया। इसे प्राप याद रिवएगा।

यह बात सुन कर रावण प्रपने उस कर्म से एंगा संतप्र हुआ जैसे पानी के गर्म होने से समुद्र की दशा होती है। फिर वह मार्र कांध के लाल प्रांग्वें कर के बोला —"मरा रघ तैयार करो। मेरे शुर लोग भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरा भाई क्रम्भकर्ण श्रीर मुख्य मुख्य राज्यन तरह तरह के शुख ने कर सवारियों पर सवार हैं। आज में इस मधु की, जो रावण से भी नहीं हरता, मार कर युद्ध के लिए देवलेक में जाऊँगा। ए उसकी भाशा पाकर तरह तरह के शन्तों से चमचमाती हुई एक इज़ार चार श्रजीदियों संना युद्ध के लिए 🐃 क्रिप्र पद्धा । उसमें इन्द्रजित सेना की रचा करता एकी धार्न प्रानं गया। बीच में रावण श्रीर सव कं पोछे कुम्भकर्ण हुछा । धर्मात्मा विभीपण धर्मा-चर्गपूर्वक लुंका ही में रह गया। वाकी सब राजस मधुपुरी की फ्रोर चल दिये। ये जैंट, घोड़े, सूम

भीर बड़े बड़े साँपीं पर सवार हो कर चल दिये। उस समय की भीड़ का वर्णन करना कठिन है। ऐसी भीड हुई कि आकाश भी ढक गया। देवताओं से वैर रखनेवालं सैकड़ों दैस रावग की चढ़ाई करते दंख कर मार्ग में आप भी पीछे पीछे हो लिये। अव रावण मधु के नगर में पहुँच गया। परन्तु उसने मधु की वहाँ न देखा। वहाँ केवल अपनी बहुन क्रम्भीनसी की पाया। वह भाई की देखते ही उसके पैरां पर गिर पड़ी। क्योंकि वह रावण से हरती थी। उस समय उसकी प्रणाम करते देख कर रावण ने कहा कि उठ श्रीर भय न कर। उसने उसे उठाया श्रीर कहा कि मैं तेरे हित की क्या वात कहूँ ? उसने कहा-"हे राजन्! भ्रगर तुम सुक्त से प्रसन्न हुए हो तो मेरे पति को न मारो। क़लीन स्त्रियों के लिए इस तरह का दूसरा हर नहीं है। श्रापने जो वचन दिया है उसे सख कीजिए। में प्रार्थना कर रही हैं, मेरी श्रोर दृष्टि कीजिए। श्रापने श्रभी श्रपने मुँह से कहा है कि 'डरे। मत।' रावण उसकी वात सुन प्रसन्न हो। कर बाला-"जल्दी बतला, तेरा पति कहाँ हैं ? में उसके साथ जय के लिए खर्गलोक को जाऊँगा। तरी करणा थ्रीर सीहाई से मैंने उसकी छोड़ दिया।" यह सुन कर उसने अपने सोते हुए पति का जगा कर कहा-"दंखी, यह मेरा भाई रावण श्राया है। यह सुरलंकि जीवने के लिए जाता है श्रीर तुम्हारी सहायता चाहता है। इसलिए हे राचस ! तुम इसकी सहायता के लिए जाख्री। यही नहीं, किन्त प्रपने बन्धुश्रीं का भी श्रपने साथ लेते जाग्रे। मनेही का प्रयोजन सिद्ध करना ही चा-हिए।" यह सुन कर मधु ने युद्ध में जाना स्थीकार किया । फिर उठ कर उसने रावण को देखा और यथोचित न्यायानुसार धर्मपूर्वक उसका सत्कार किया । अतिथि-सत्कार पा कर रावण एक रात वहीं ठहरा । दूसरे दिन उसने सुरपुर की यात्रा की और कैलास पर पहुँचकर वहाँ अपनी सेना टिकाई ।

# इकतीसवाँ सर्ग । रावण को नलकूवर का शाप।

स्मायंकाल में राचसपति ने अपनी सेना वहाँ टिका हो। चन्द्रोदय होने पर सब सेनावाले सो गये। रावण तो वड़ा पराक्रमी घा, उसे नींद कहाँ ? इसलिए वह उस पर्वत की चोटी पर लेटा हुआ, अनेक तरह के वृत्तों की छीर उस पर्वत पर चन्द्रोदय के कारण अनेक शोभाओं की देख रहा था। अच्छे प्रकाशमान कर्णिकार के वन, कदम्व, मैं।लसिरी, मन्दाकिनी का जल, फूले हुए कमलें। का वन, चम्पा, अशोक, नागकेसर, मन्दार, आम, गुनाव, लोध, प्रियंगु, अर्जुन, केवड़ा, तगर, नारि-यल, चिरोंजी, कटहर इन वृत्तों से तथा धौर धोर वृचों से वैह सुशोभित हो रहा था। उस वन के वीच में, काम से न्याकुल श्रीर मधुर कण्ठवाले किन्नरगण मिल कर साथ साथ मन को प्रफुल्लित करनेवाले गीत गा रहे थे । मस्त विद्याधर लोग मद से लाल श्राँखें किये श्रपनी खियों के साध विहार करते और श्रानन्द मना रहे थे। क्लवेर के घर में जो ऋष्सरायें गा रही थीं उनकी वड़ी रसीली मधुर ध्वनि, घण्टे के शब्द की नाई, सुन पड़ती थी। जब हवा चलती थी तब बृचों से भाड़ भाड़ कर फूलों की वर्षा होती थी जिससे संपूर्ण पर्वत सुग- निधत हो रहा था। वे फूल वसन्त ऋतु के फूलों की नाई सुगन्धि दे रहे थे। फूलों के पराग सहित मकरन्द के गन्ध से अच्छी भाँति पूर्ण हो, रावण के काम की प्रदीप्त करती हुई, त्रितिध वायु चलके लगी। उस समय संगीत सुन कर धौर फूलों की वढ़ती होने से एवं वायु की शीवलता तथा पर्वत की शोभा से महावीर्यवान राचसराज रावण कामदेव के वश में होकर वार वार लम्बों लम्बी साँसें लेता हुआ चन्द्रमा को देखने लगा।

इतने में सम्पूर्ण भूपणों से भूपित, सब प्रत्म-राश्रों में श्रेष्ट, चन्द्रमुखी रन्भा श्रप्सरा देख पड़ी। उसके सब अङ्गों में चन्दन लग रहा था। उसके वालों में करपबृत्त के फूल गुँघ रहे घे । वह अच्छे उत्सव के लिए जल्दी जा रही थी। उसके नेत्र मनोहर और कुच कठोर थे। मेखला से भूपित उसके पीन नितम्ब रित के श्राश्रयस्त्रह्म थे। इंडी ऋतुत्रों में पैदा हुए फूलां से वने हुए तरह तरह के गहने पहने रम्भा कान्ति, श्री, ग्रीर कीर्ति में दूसरी लच्मी के समान प्रकाश पा रही थी। वह पानी से भरे बादल की नाईं नीला कपड़ा पहने थी। उसका मुँह चन्द्रगा के समान भ्रीर भैंहिं सुन्दर धनुष के समान तनी हुई घाँ। उसकी जङ्घायें 'हाधी की सुँड़ के समान श्रीर हाध. पत्तों से भी अधिक कीमल घे। इस तरह सज धज के साथ रम्भा सेना कं वीच में होकर जा रही घी कि उसकी रावण ने देख लिया। राद्रे काम के वशीभूत तो या ही। उठकर उसने तुर्न्त उसका हाथ पकड़ लिया । यद्यपि वह उस समय वहुत लिजत हो रही थी तो भी रावण कुछ ज्ञ हँसता हुन्ना उससे वेाला—हे वरारोहे !

तुम कहाँ जाती हो ? तुम्हारी क्या इच्छा है ? यह समय किसके अभ्युदय का है जो तुम्हारा उप-भोग करंगा ? हे प्रिये! ग्राज कैं।न व्यक्ति कमल -की सी सुवास वाले तुम्हारे मुख का अमृत पीकर परिद्रप्त होगा ? ये तुम्हारे दोनों स्तन -- जो सोने में घड़े के तुल्य मोटे, सुन्दर श्रीर मिले हुए हैं— किस पुरुष की छाती का स्पर्श करेंगे ? हे भामिनि ! सुवर्ण चक्र के समान, सुवर्ण की तागड़ी से भूपित. मोटी धीर स्वर्ग के तुल्य सुख देनेवाली तुम्हारी इन जाँवों पर कान पुरुष चढ़ेगा ? हे सुन्दरि! वतलाश्रो ता सही कि इस जगत् में मुक्तसे वड़ा पुरुप फीन र्छ ? इन्द्र, विषणु भ्रष्यवा श्रश्विनीकुमार कोई भी हमारे समान नहीं है। तू मुभको छोड़कर दूसरे के पास जाना चाहती है, यह वात ठीक नहीं है। 🔆 श्राश्री, इसी पर्वत की शिला पर श्राराम करो। हे वड़ं नितम्बोंवाली! तीनों लोकों में मुभने छोड़ दूसरा प्रभु नहीं है। देखा, भें दशानन स्वामी का भी स्वामी श्रार तीनों लांकों का विधाता हैं, फिर भी नम्रतापूर्वक हाम जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। इस-लिए हे सुन्दरि! मेरी वात मान लो।

रावण की वातें सुनकर वह वेचारी कांपती हुई हाथ जोड़ कर वेाली—''राचसराज! छपा करं। ऐसी वात कहना तुम्हारे लिए अनुचित है। क्योंकि तुम हमारे श्वशुर हो। यदि दूसरा कोई मेरा अपमान करें तो तुमको चाहिए कि सुक्ते व्याओ; न कि तुम स्वयं ही सुक्तसे इस तरह कहो। में धर्म से तुम्हारे पुत्र की न्त्रों हूँ।" रावण को देखने ही से रम्भा रोमा चित हो गई थी। वह इतना कह कर नीचे की मुँह कर खड़ी रही। तव रावण ने रम्भा से कहा—''हे सुन्दरि! अगर तू मेरे पुत्र

की स्रो होती तो मेरी पुत्रवधू हो सकती थी।" यह सुनकर रम्भा ने उत्तर दिया-हे राचसों में श्रेष्ट! धर्म से मैं तुम्हारे पुत्र की स्त्री हूँ। सुनी-तुम्हारे भाई कुवेर का पुत्र नलकूवर है। वह तीनें। लोकों में प्रसिद्ध श्रीर क्रवेर की प्रार्थों से भी श्रधिक प्यारा है। वह धर्मपालन में बाह्यण, बल में चत्रिय, कोध में श्रिप्त श्रीर चमा में पृथ्वी के तुल्य है। उस लोकपाल के पुत्र के संकेत से मैं जा रही हूँ। ये मेरे प्रलङ्कार उसी के लिए हैं। जैसा भाव वह मुक्त पर रखता है मैं भी वैसा ही भाव उस पर रखती हूँ। हे शत्रुनाशन! उस सत्यता के लिए तुमको उचित है कि मुभी छोड़ दो। क्योंकि वह धर्मात्मा उत्कण्ठा से मेरी प्रतीचा करता होगा। इसलिए श्राप इस विपय में विघ्न न की जिए। मुक्ते छोड़ दीजिए। हे राचसाधिप! महात्मा लोग जिस मार्ग से गमन करते हैं उसी मार्ग का अनुसरण श्राप भी कीजिए। श्राप हमारे मान्य हैं, श्रापकी हमारी रत्ता करनी चाहिए।

रम्भा की वातें सुनकर रावण ने बड़ी नम्नता से कहा—''जो तुमने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ, सो ठीक नहीं। क्योंकि वह नियम मनुष्य की पित्रयों के लिए हैं। इस बात को देवता लोग भी मानते हैं। सनातन से यही बात निश्चित है। अप्सराग्रों का पित कहाँ? वे एक की होकर नहीं रह सकतों।" यह कह कर रावण ने रम्भा की पर्वत की शिला पर लिटा दिया। वह काम से व्याकुल ग्रीर ग्रन्था तो था ही, इसलिए वह उसके साथ भीग करने लगा। कुछ देर बाद जब वह उससे ख़ूटी तब उसकी माला ग्रीर मूपण सब तितर वितर हो गये। गजेन्द्र के विहार से मिथत

नदी की भाँति वह न्याकुल ही गई। उसके सिर के वाल विखर गये। वृत्त के पत्ते की तरह उसके हाथ, काँपने लगे। हवा से. भकोरी हुई फूलों की लता की नाई काँपती, लजाती ग्रीर डरी हुई रन्भा नलकूबर के पास जाकर हाथ जोड़े पैरों पर गिर पड़ी। उसकी ऐसी दशा देख कर नलकूवर वेाले-''हे भद्रे! यह क्या वात है ? तू मेरे पैरों पर क्यों गिर पड़ी ?" तत्र वह बड़ी बड़ी साँसें लेती हुई, काँपती श्रीर हाथ जोड़े सव हाल कहने लगी कि-"" हे देव! रावण सेना के साथ स्वर्ग की जाने के लिए तैयार है। वह कैलास पर मैं।जूद है। उसी ने सव रात विता दो । भगवन् ! जव मैं आपके पास श्राती थी तब उसने मुभ्ते देखा। उसने पूछा कि तू कीन है, तब मैंने उससे सव कुछ निवेदन किया; परन्तु वह तो कामान्ध हो रहा था। मेरी वात क्यों सुनता! मैंने वहुत प्रार्थना भी की कि मैं तेरी पुत्रवधू हूँ। इतने पर भी उसने एक न मानी। मब वातें सुनी अनसुनी करके उसने मेरी यह दशा कर दी । इसलिए हे सुत्रत! ग्राप मेरे ग्रप-राध को सभा करें। क्यांकि पुरुप छीर स्त्री का बल समान नहीं हो सकता। " यह सुन कर कुवेर के पुत्र नलकूवर ने ध्यान लगाकर उसकी धर्पणा का सव बृत्तान्त जान लिया। चया भर में वह सव हाल जान गये। क्रोध के मारे उन्होंने लाल ग्राँखें करके हाथ में जल लिया। फिर सब इन्द्रियां छू कर रावण की शाप देने लगे। वे वीले — ''हे भद्रे! तेरी इच्छा के विना उसने तेरे साथ वलात्कार किया है। इसलिए फिर वह दूसरी स्त्री पर इस तरह हाथ न डाल सकेगा। यदि फिर वह किसी अकामा स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करेगा ते। उसके सिर

के सात दुकड़े होकर चूर हो जायँगे।" उसके
मुँह से इस तरह जलती हुई श्राग के समान शाप
निकलते ही देवताओं की दुन्दुभियाँ वजने श्रीर
फूलों की वर्ष होने लगी। ब्रह्मा श्रादि देवता, लोक की सब गित श्रीर राचस की मृत्यु जान कर बड़े
श्रानिद्द हुए। जब से रावण ने वह भयङ्कर शावं
सुना तब से उसने श्रकामा स्त्रियां पर बलात्कार करना
छोड़ दिया। जिन पतित्रताश्रों को वह हर ले गया
था उन्होंने जब वह शाप सुना तब वे भी बड़ो
प्रसन्न हुई।

# वत्तीसवाँ सर्ग । देवतात्रों त्यौर राक्षसों का युद्ध ।

न्याव कैलास लाँघ कर रावण स्वर्गलोक में पहुँचा। चारों श्रोर से घिर कर राचसी सेना भी जव वहाँ पहुँची वो ऐसा कीलाहल हुआ जैसे मधन-समय में ममुद्र का शब्द होता था। रावण का श्राना सुनकर इन्द्र का श्रामन डगमगाया श्रीर सव देवता इकट्टे हो श्रायं। उनसे इन्द्र ने कहा-- " हे श्रादिस ! हे वसु ! हे रुद्र ! हे साध्य ! हे मरुद्र्ण ! तुम लोग इस दुष्ट रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाश्रो।" यह सुनते ही वे सब कवच पहन कर युद्ध के लिए तैयार हो गये। वेचारे इन्द्र, रावण के भय से, डर कर दीन ही विष्णु के पास गये श्रीर बोले-''हे विष्णो ! इस रावण राचसे क्रे विषय में मुक्ते क्या करना चाहिए ? हाय! यह अर्दि-वलवान् राचस युद्ध के लिए आ रहा है। यह केवल वरदान के वल से ही वली हो रहा है। दूसरा कोई कारण नहीं है। साचात् ब्रह्मा ने जा कह

दिया है वह सत्य ही करना चाहिए। इसलिए हे भगवन् ! जैसे नमुचि, वृत्र, विल, नरक श्रीर शम्बर-इन सर्वों को मैंने तुम्हारी भ्रपार सहायता ु, पाकर भस्म कर दिया, वैसा ही कोई उपाय इस ं समय भी कीजिए। क्योंकि हे मधुसूदन! इस चर भ्रचर त्रिलोकी में तुम्हारे सिवा न दूसरी गति श्रीर न दूसरा उत्तम उपाय है। श्राप श्रीमान्, नारायण, पद्मनाभ श्रीर सनातन हैं। श्राप ही ने इन ज़ीकीं का स्थापन किया है श्रीर श्राप ही ने मुक्ते देवराज वना दिया है। श्राप ही नं यह जगत् रचा है श्रीर युग का नाश होने पर सब आप ही में लीन होते हैं। हे देवों के देव ! श्राप मुक्ते ठीक ठीक वतलाइए कि खड़ श्रीर चक लेकर क्या श्राप रावण से लहेंगे ?" नारायण वाले-तुम ढरा मत, सुना। इस दुष्ट ्रावण को न देवता जीत सकते हैं श्रीर न दैस। न कोई श्रीर इसे मार सकता है। वरदान के कारण श्रभी यह दुरात्मा दुर्जय है। इस समय तो यह सव तरह से पराक्रम करेगा । पुत्र के साथ यह राचस वहा कर्म करेगा। सुक्त से जी तुम ने युद्ध करने के लिए कहा, सी में युद्धन करूँगा। क्योंकि शत्रु की विना मारे विप्ता संप्राम से नहीं लीटते। पर वरदान के वल से श्रभी यह होना कठिन ही है। वह श्रभी मारा नहीं जा सकता। हे देवेन्द्र ! मैं तुम्हारं सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राचस की मृत्यु का कारण में ही हूँगा। मैं ही इसे परिवार सुद्दित मारकर देवताश्रों की द्वर्षित कहुँगा। परन्तु संगय थाने पर, इस समय नहीं। इसलिए हे देव-राज ! जो वात ठीक थी वह मैंने तुमसे कह दी। तुम जाश्रो श्रीर निडर है। कर, देवताश्रों की साथ लेकर, युद्ध करो।

. अव देवों की अोर से रुद्र, आदित्य, वसु, मरुत् थ्रीर श्रश्विनीक्तमार ये सव तैयार होकर राच्यों के सामने निकले। इतने में सबेरा हीते ही रावण की सेना का वड़ा ही कोलाहल सुनाई दिया। वे वहे पराक्रमी राचस जागे श्रीर परस्पर देखने लगे । प्रसन्न होकर वे युद्ध के लिए तैयार हुए। इसके वाद राचसों की भारी सेना की देखकर देवताओं की सेना में बड़ी गड़बड़ी मची। श्रन्त में विविध श्रख-धारी देवता, दैत्य श्रीर राचसेां का, वड़े शोर के साथ भयानक युद्ध प्रारम्भ हुआ। रावण के वीर सचिव भी युद्ध करने के लिए तैयार हुए। मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर, श्रक्षम्पन, निकुम्भ, शुक्र, सारण, संहाद, धूमकेतु, महादंष्ट्र, घटोदर, जम्बुमाली, महा-हादी, विरूपाच, सुप्तव, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूपण, खर, त्रिशिरा, करवीराच, सूर्यशत्रु, महाकाय, श्रतिकाय, देवान्तक, श्रीर नरान्तक इन सव को साथ ले रावण का मातामह (नाना ) सुमाली देवों की सेना में घुस गया। वह तरह तरह के तेज शस्त्रों से ऐसे ध्वंस करने लगा मानें। हवा मेघें का नाश करती हो। उसके प्रहार न सहकर देवीं की सेना भागने लगी मानी सिंह की चपेट से हिरन भागते हों। इतने में सावित्र नाम से प्रसिद्ध ग्रप्टम वसु ग्रपनी सेना लेकर संप्राम में श्राये । त्वष्टा फैार पूषा ये देानें। स्रादिस भी निडर होकर राजसी सेना में घुस गये। इन सबका बड़ा घोर युद्ध आरम्भ हुआ। राचस देवों की अनेक शस्त्रों से मारने लगे ग्रीर देवता भी श्रपने तरह तरह के प्रहारों से उनकी भारने लगे। इतने में सुमाली नामक राच्यस अपने शस्त्रों की खे देव-सेना में घुस गया। जिस तरह इवा वादलों की उड़ा देती है इसी तरह वह देव-सेना की विध्वंस करने लगा। देवता वाणों की पीड़ा श्रीर दारुण प्रासों की चीट खाकर वहाँ ठहर नहीं सकते थे। श्रव सुमाली की मार से सेना की विचलित देख श्रष्टम वसु सावित्र ने इसका सामना किया। इन दोनों का वड़ा युद्ध होने लगा। वसु ने चण भर में इसके सर्प रथ की चूर चूर कर डाला। जब रथ टूट फूट गया तव वसु ने उसकी मारने के लिए अपनी गदा उठाई। प्रज्व-लित श्रीर कालदंड के तुल्य वह गदा उसने सुमाली के सिर में मारी। इसका ऐसा प्रहार हुआ जैसे इन्द्र का मारा हुआ वज्र पर्वत पर गिरे। इस प्रहार से सुमालों की नहाड़ी देख पड़ी, न सिर श्रीर न मांस वहाँ देख पड़ा। गदा ने इसका विलक्कल हेर कर दिया। इसका मरना देखकर सब राचम चिल्लाकर भाग गये श्रीर वहाँ कोई भी न ठहर सका।

# तेंतीसवाँ सर्ग । मेघनाद श्रोर जयन्त श्रादि महावीरों का युद्ध ।

म्याव सुमाली का नाश और अपनी सेना का भागना देख कर तथा देवताओं से पीड़ा पाना आदि जानकर रावण का पुत्र मेघनाद वड़ा कुढ़ हो कर दें।। भागती हुई राचसी सेना को समभा कर वह देव-सेना में ऐसे घुस पड़ा जैसे जंगल में अप्रि घुसती है। अनेक तरह के शस्त्रों को धारण किये उस मेघनाद की देखते ही देवता भागे। उसके सामने कोई खड़ा भी न रह सका। देव-सेना की भागती देख कर इन्द्र वोले—हे देवताओ ! डरी मत, भागी मत; लीट आत्रो। देखो, यह मेरा पुत्र युद्ध

के लिए जाता है। इसके बाद जयन्त बड़े विलज्ञण रथ पर चढ कर संवाम-भूमि में छायं। वे देवगण इन्द्र के पुत्र की घेर कर मेधनाद पर प्रहार करने लगे। अब फिर देवें। धीर राजसें का तथा जयन्त श्रीर मेघनाद का योग्य युद्ध होनं लगा। इतनं में मेघनाद ने जयन्त के सारिध गामुख के बहुत सं सुवर्ण-भूपित बाण गारं। उसी तरह जयन्त ने भी उसके नारधि की छीर उसकी भी बालें से छेदा। तय तो गवण का पुत्र कुछ हो श्रीखें फैनाकर जयन्त के ऊपर बड़ो बाग्य-वर्षा करने लगा। बह हज़ारें। पैने पैने स्रायुध देव-सेना पर चलाने लगा। शतन्नी (तीप), मूमल, प्राम, गदा, तन्तवार, पर-रवध श्रीर वड़े वड़े पर्वत के टुकड़ों से भी वह प्रहार करने लगा। ऐसा करने से लोगों की पीड़ा पहें-चने लगी श्रीर मेघनाट की गाया से चारी श्रीर श्रन्थकार ह्या गया । जयन्त के चांगं श्रीर की सेना वाणों से पीड़ित हो गई। उस समय दोनों संनाओं की ऐसी दशा है। गई कि प्रापम का ज्ञान तक न रहा कि यह बीर किसकी छोर का है। न राजस देवता की श्रीर न देवता राज्य की पहचानते थे। युद्ध का सब काम गडवड है। गया। यहां तक कि देवता देवता को भीर राचस राचसों की मार रहे श्रे । उनमें से बहुत से भागने लुगे । उस घोर भन्ध-कार में कुछ सुभता ही न था। इतने में इन्द्र का श्वशुर पुलोमा नामक दैत्यराज, भ्रपने दीहित्र की लेकर, सागर में घुस गया । यह पुत्तीमा शर्चे इन्द्राणी का पिता था। जय देवताओं ने वहाँ जयन्त को न देखा तो वे वड़े दुखी हो कर भागने लगे। रावण के पुत्र मेघनाद ने उनको भगा दिया भीर वड़ो घोर गर्जना की। इन्द्र ने स्नपने पुत्र की वहाँ

न देख कर मातिल से कहा-मेरा रथ लाम्रो। इन्द्र की श्राज्ञा पाते ही सारिश ने दिव्य रथ ला कर उपिथत कर दिया। वह वड़ा भयंकर ग्रीर ्रुञ्बड़ी जल्दी चलनेवाला था। उसमें विजली सहित मेघ लगे हुए थे श्रीर आगे के भाग में वायु से चलाई हुई विजली बड़े ज़ोर से शब्द करती जाती थी। उस समय गन्धर्व लोग तरह तरह के बाजे वजाते श्रीर अप्सरायें रथ के श्रागे नृद्ध करती जाती थों। रुद्र, वसु, भ्रादिख, अश्विनी कुमार, ग्रीर मरुद्रण सव तरह तरह के श्रायुध लेकर देवराज इन्द्र को घेरे हुए चले। इन लोगों के वहां से निक-लते ही सूखी हवा चलने लगी, सूर्य प्रभा-हीन हो गया श्रीर श्राकाश से उल्कापात होने लगा। उधर दशानन भी विश्वकर्मा के बनाये हुए दिव्य रथ पर 🦴 सवार हुआ। उस रथ में वड़े भारी भारी श्रीर रामाञ्चकारी साँप लिपटे हुए थे। उनके साँस लेने से संप्रामभूमि में वह प्रकाशमान हो गया। दैत्य श्रीर राचस उस रथ को घेरे हुए गये। वह इन्द्र के पास गया। पुत्र की युद्ध से राक दिया इससे वह युद्धभूमि से ग्रलग जा वैठा।

श्रव फिर देवों श्रीर राचसों का तुमुल युद्ध श्रारम्भ हुश्रा। मेघों की तरह शकों की वर्ष होने लगी। दुए कुम्भकर्ण बहुत से शक्त लिये हुए था। पर उसकी यह न जान पड़ता था कि मैं किससे युद्ध करूँ; श्रीर वह यह भी न जान सका कि विपत्ती कींने है। इसलिए जिसे समीप पा जाता उसे ही वह दाँतों से, पैरों से, भुजाश्रों से, शक्तियों से, ते। मरी से श्रीर मुद्ररों से-जो चीज़ हाथ लगी उसी से-मारने लगा। वह भयानक रुद्रों से जा भिड़ा। रुद्रों के शक्तों के मारं उसका प्रत्येक श्रंग विदीर्ण हो गया।

अब राचसों की सेना मरुद्रणों से लड़ी और उनके प्रहारों से घबरा कर भागने लगी। उनमें से बहुत से कटकर ज़मीन पर लीट गये, कितने ही ती अपनी सवारियों पर गिर कर उन्हीं पर लिपट गये। क्रुछ न्रोग रथों, हाथियों, गदहें। ख्रीर वहुत से ऊँटों, साँपों, घोड़ों, सूँसों, सुधरों खीर पिशाच मुँह वाले घोड़ों से लिपटे हुए श्रर्द्धमूच्छितावस्था में थे। देव-ताओं के शस्त्रों की चाट से राचस मरने लगे। उस समय राचसों का संग्राम माया-रचित की नाई दिखाई देता था। उनमें से बहुत ते। मारे गये श्रीर बहुत से संप्रामभूमि में सो गये। उनके ख़ून की वहाँ एक नदी बहने लगी। वहाँ कीए धीर गीध इकट्ठे थे। उसमें शस्त्र प्राह की तरह देख पड़ते थे। जब रावगा ने देखा कि देवताओं ने हमारी सब सेना मार डाली तब वह देवसेना रूप सागर में घुसा श्रीर देवों को मारता मारता इन्द्र के पास पहुँचा । उसको देखते ही इन्द्र ने अपना धनुष फैलाया। उस धनुष के शब्द से दसीं दिशायें भर गईं। उन्हें ने अग्नि श्रीर सूर्य की नाई चमकीले वागा रावण पर चलाये। उसी तरह रावण ने भी इन्द्र पर बाग्य-वर्षा की।

#### दोहा।

राचसपति श्ररु देवपति, करत युद्ध श्रति घेार । श्रन्धकार चहुँ दिस भया, दिसत नको केहि श्रोर॥

## चौंतीसवाँ सर्ग ।

मेधनाद का इन्द्र को पकड़ कर लंका में ले जाना ।

उस घोर अन्धकार में देवता श्रीर राचस परस्पर युद्ध कर रहे थे। इन्द्र, रावण श्रीर मेघनाद तीनें। उस

भ्रन्धकार में सावधान रहे। जब रात्रण ने देखा कि मेरी सेना तो चण मात्र में मारी गई तब वह वडा क्रपित होकर गरजा श्रीर सारिय से वीला-"मेरा रथ इस देवसेना के इस किनारे से उस किनारे तक ले चलो। अभी मैं अपने पराक्रम से अनेक शखों की वर्षा करके देवताओं की यमपुरी में पहुँचाता हूँ। मैं इन्द्र को मारूँगा। कुवेर, वरुण श्रीर यम, इन सबको नष्ट करके खर्य सबसे अपर होकर रहुँगा। तुम कुछ दुख मत करो । जल्दो रघ चलाग्री ग्रीर वहाँ तक पहुँचाग्री । इस समय जहाँ हम हैं, यह नन्दन वन है। तुम उदय पर्वत तक मेरा रथ ले चले।।" यह सुन कर सारिय ने शत्रुत्रों के वीच में से ही रथ चलाया । रावण का वह दृढ़ निश्चय सुनकर इन्द्र ने देवताओं से कहा-"हे देवताओ ! देखा, मुभो इस समय जो प्रच्छा जान पड़ता है वह मैं कहता हूँ। वह यह कि इस राचस को जीता हुआ ही पकड़ लो। क्योंकि यह वड़े वेगवान् रध पर चढ़ा हुआ, हवा की तरह, वीच से इस तरह जा रहा है मानों पर्व के समय महा तरङ्गधारी समुद्र हो। यह वरदान के कारण मारा जाही नहीं सकता, इसलिए जल्दी तैयार ही जास्री, इसे पकड़ लें। देखेा, यह कैसा निडर हो कर चला जाता है। जिस तरह विल के बाँधने से मैं त्रिलोकी का भाग करता हूँ उसी तरह त्रिलोक की रचा के लिए इसकी भी पकड़ कर वाँधना चाहता हूँ।" इसके वाद रावण का सामना छोड़ इन्द्र दूसरी जगह जाकर रात्तसों से युद्ध करने लगे। उत्तर की ग्रीर से रावण ने रोक टोक सेना में घुस गया श्रीर दक्तिण श्रीर से इन्द्र चलो । रावगा सौ योजन तक घुसता ही चलां गया। उसने मारे वागों के देवताओं की सेना

को विदीर्ण कर डाला। घपनी सेना का नारा देख कर इन्द्र सावधानी से रावण को घेर कर उधर से लौटाते हुए घाप भी लौटे। इतने में दानवों छीर रात्तसों ने वड़ा हाहाकार किया। वे सब 'हा हम सब मारे गयं। कहकर जोर से चिल्लाने लगे। क्यों कि उन लोगों ने देखा कि इन्द्र के हाथ से रावण पकड़ा गया।

ध्रव, वड़े कोध में भर कर मेघनाद रघ पर सवार हो उस सेना में घुस पडा। सेना में घुसते ही उसने वही माया फैलाई जा शिव से पाई थी। पहले वह सेना पर दीड़ा श्रीर फिर सब देवाँ की छोड़ इन्द्र पर भापटा। परन्तु देवराज ने शत्रु कं पुत्र की नहीं देख पाया। कवच-रहित महा पराक्रमी मेघमाद देवों से मारे जाने पर भी कुछ न हरा। मातलि को वाग्र मार कर किर वह इन्द्र पर भी वाण बरसानं लगा। तब इन्द्र ने रघ छीर सारधि को छोड़ दिया। ऐरावत हाधी पर चढ़कर वे स्वयं रावण के पुत्र की खीजने लगे। परन्तु वह ती माया के वल से आकाश में छिपा हुआ था। वह मिल कैसे सकता घा ? वह इन्द्र की भी अपनी माया से लपेट अर वागा-वृष्टि अरता हुआ दे।डा । जब उसने जाना कि इन्द्र घक गये तब गाया से इन्द्र की बाँध कर अपनी सेना में ले आया। इन्द्र की ऐसी दशा देख कर देवता लोग सोचने लगे कि प्रत क्या होगा। तमाशा ते। यह या कि वह इन्द्र की वाँध कर ते। ले गया पर श्राप श्रदृश्य ही रहा। उसे किसी ने न देख पाया। अव देवता लोग कोध करके रावण को संप्राम से विमुख कर उस पर वाण-वर्षा करने लग। श्रादित्य श्रीर वसुश्रों की चपेट में पड़ कर राचस रावण ऐसा ध्वस्त हो गया कि युद्ध करने लायक न रह गया। तव मेघनाद पिता की दुखी श्रीर प्रहारी

से जर्जरीभूत देख कर उसके पास आया श्रीर छिपा हुआ ही वोला-"हे तात! आओ, अव चलें। संप्राम छोड़ दो। हमारी जीत हो गई। भ्रव ु आप ख़स्य ग्रीर दुखरहित ही जाइए। देखिए, यह धुरसेना का श्रीर त्रिलोकी का खामी महेन्द्र है। दैवबल से यह पकड़ लिया गया । घ्रव घ्राप तीनों लोकों का यथेष्ट भाग की जिए। इस शत्रु को वन्दी-गृह में डाल दीजिए। भ्रव भ्राप का श्रम करना श्रीर युद्ध करना निष्फल है। श्रव देवता लोगों ने लड़ाई बन्द कर दी। वे मेघनाद का वह वचन सुन कर, विना इन्द्र के, लौट गये। पराकमी राचसराज ने कहा-"'हे पुत्र! श्रति बलवान् के समान परा-कम करके तू ने मेरे कुल श्रीर वंश का गैरिव बढ़ाया है। स्राज तू ने इस सुरराज को स्रीर देवतार्स्रों को 🏂भी जीत लिया। अब तुम इन्द्र की रथ पर चढ़ा कर, अपनी सेना की साथ ले, लङ्का की चली। मैं भी तेरे पीछे पीछे अपने सचिवों को साथ ले हर्ष-पूर्वक स्थाता हैं।

### देशहा ।

सेनसहित घननाद तव, रथ चढ़ाइ सुरराज। श्राइ लङ्क महँ सैनिकन्हि, विदा कियो सहसाज॥

# पैंतीसवाँ सर्ग ।

ब्रह्मा का इन्द्र को छुड़वा देना श्रौर 🔨 श्रहल्या की कथा।

ग्रहल्या की कथा।

इस तरह जब इन्द्र पकड़े जाकर लंका में लाये

गये तब ब्रह्मा की ग्रागे करके सब देवता लङ्का में

पहुँचे। वहाँ श्राकाश में ठहर कर ब्रह्मा शान्तिपूर्वक
वेलि—"हे पुत्र रावण! मैं तेरे लड़के के संप्राम से

संतुष्ट हूँ। उसके पराक्रम की वड़ाई क्या की जाय। वहः तुम्हारे समान क्या तुम से भी श्रधिक वहादुर है। तुम ने अपने तेज से तीनों लोकों की जीता और अपनी प्रतिज्ञा सफल की । इसलिए मैं तुंम से ग्रीर तुम्हारे पुत्र से प्रसन्न हूँ। हे रावण ! यह तेरा अत्यन्त वली श्रीर वीर्थवान पुत्र संसार में 'इंद्रजित' नाम से पुकारा जायगा। यह वलवान श्रीर दुर्जय होगा। इसकी सहायता से तुमने देवताओं की भी अपने वश में कर लिया। हे महाबाहो ! अब तुम इन्द्र की छोड़ दे। बतलायो, इनको छोड़ने के बदले में तुमकी देवता लोग क्या हैं। भगवान् ब्रह्मदेव के बंचन सुन कर इन्द्रजित् बोला-"'हे देव ! जो ग्राप इन्द्र को छुड़ाना चाहते हैं तो मुभ्ते अमरत्व दीजिए।" ब्रह्मा ने कहा-'हे मेघनाद ! पृथ्वी पर कोई भी प्राणी-पन्नो, चौपाये धीर वड़े वड़े परांक्रमी प्राणी तक- विलकुल ग्रमर नहीं हैं।" यह सुन कर फिर मेघनाद बोला—"अच्छा, जो सिद्धि मैं चाहता हूँ वह दीजिए। जब मैं शत्रु की विजय करने के लिए निकलूँ ग्रीर उस समय ग्रग्निका पूजन कर होम द्रन्य की श्राहुति दूँ तो उस श्रम्मि में से मेरे लिए घेड़ों सहित रथ निकले; श्रीर उस रथ पर जन तक मैं सवार रहें तब तक श्रमर रहें। यही मेरे लिए वर हो। यदि मैं उस जप, होम की समाप्ति के विना युद्ध करूँ ते। मेरा नाश हो जावे। हे देव ! सब लोग तप के द्वारा श्रमरता चाहते हैं; परन्तु मैं ता श्रपने पराक्रम के द्वारा श्रमरत्व चाहता हूँ।" पितामह ने कहा-"हे इन्द्रजित् !-एवमस्तु-ऐसा ही हो।" तब उसने इन्द्र को छोड़ दिया। देवता लोग भी खर्ग की चले गंये।

ं हे रामचन्द्र! उस समय इन्द्र छूटे ते। सही, पर

दीन हो एवं देवत्व की कान्ति से रहित ग्रीर चिन्ता में मग्न हो कुछ सोचने लगे। इन्द्र की यह दशा देख कर ब्रह्मा बेंाले — ''हे शतकतो ! सोचते क्या हो ? **अपने किये हुए पाप का स्मरण करेा । पहले पहल** मैंने कुछ प्रजा संकल्प से बनाई थी। उसका एक ही सारङ्गधा, एक ही भाषा श्रीर एक ही सारूप था। क्या रूप में श्रीर क्या लच्चण में कोई भेद न था। फिर एकाप्र मन होकर मैं उन प्रजास्रों के सम्बन्ध में सोचने लगा। श्रीर सोच विचार कर उन में कुछ विशेषता दिखलाने के लिए मैंने एक ख़तन्त्र स्त्रो बनाई। उस स्त्री के अङ्ग मैंने प्रजाओं के ग्रन्छे ग्रन्छे ग्रङ्गों के भागों को लेकर वनाये। उस स्त्री का नाम मैंने श्रहल्या रक्खा। 'हल' कहते हैं कुरूपता की; उस कुरूपता 'हल, से जी पैदा ही उसको 'हल्या कहते हैं। जिसमें 'हल्या नहीं-कुरूप नहीं-उसे अहल्या कहते हैं। अहल्या-सर्वोङ्ग-सुन्दरी। जव में उसे वना चुका तत्र इस वात की चिन्ता हुई कि यह किसकी होगी। परन्तु तुम अपने मन में सोचते थे कि मैं तीनों लोकों का खामी हूँ; इसलिए यह मेरी ही स्त्री होती तो श्रच्छा था पर मैंने, धरो-हर की नाई, उस स्त्रों को गौतम मुनि के श्रधीन कर दिया। वह वहुत वर्षी तक मुनि के पास रही। फिर मुनि ने मुक्ते फोर दी। परन्तु जब मैंने उस महामुनि भी बड़ी खिरता श्रीर तप-सिद्धि देखी तव मैंने उस स्त्री को फिर उन्हीं के श्रधीन कर दिया श्रीर कह दिया कि तुम इसकी श्रपनी स्त्री बनाश्री। तव वे उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इस तरह अहल्या को गौतम की सहधर्मिणी बना देने से देवता लोग उसको पाने से निराश हो गये। परन्तु तुम काम के वशीभूत होकर कुद्ध हुए और ऋषि के आश्रम में

जाकर तुमने अग्निशिखा के तुल्य उस स्त्री की देखा। काम-पीड़ित श्रीर क्रोधनश होकर तुमने उसका सतीत्व हरण किया। उस समय ऋषि नं तुमको आश्रम में देख लिया। तब उन्होंने तुमकी शाप दिया कि 'हैं-देवराज ! तुमने अपना रूप वदल कर मेरी स्त्री का सतीत्व भ्रष्ट किया श्रीर कुछ भी भय न किया, इस कारण तुम संयाम में शत्रु के हाथ में पड़ागे; श्रीर हे दुर्नुद्धे ! तुमने यह एक अनुचित रीति चलाई। त्रव से यह मनुष्यों में भी हुग्रा करेगी। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। जा मनुष्य यह पाप करेगा उसके श्राधे पाप के भागी तुम होगं श्रीर श्राधे का कर्ता होगा । देवराव्य पर सदा तुम न रह पाश्रोगं : यह वात तुम्हारे ही लिए नहीं है, किन्तु जो जो इन्द्र होगा वही श्रक्षिर होगा। मेरा शाप इन्द्र मात्र के लिए है। मुनि ने इस तरह तुम से ऋहा था। फिरं वे अपनी स्त्री की भी धिकार देते हुए वेाले-'हे हुरा-चारिणि ! तू भी मेरे श्राश्रम से निकल जा, मेरे श्राश्रम में श्रपना सुँह मत दिख्ला। तेरी काया कुरूप होजाय। ऐसा रूप ग्रीर यैविन पाकर भी तेरा चित्त इतना चञ्चल है। भ्रत्र से तृ ही एक ऐसी रूपवती न रहेगी किन्तु छै। रों का भी तेरा जैसा रूप मिलेगा।' एक इन्द्र के विपरीत कर्म करने के कारण प्राय: मनुष्यों की खियाँ भी रूपवती होने लगीं। शाप सुनकर मुनि को मनाने के लिए श्रहल्या वोली--'हे मुने! इन्द्र ने तुम्हारा रूप धर्कर मुभको घोखा दिया। मैंने नहीं जान पाया कि यह इन्द्र है। मैंने कुछ जानवूम कर यह पाप र्नहीं किया, इसलिए आप मुभो चमा कर प्रसन्न हूजिए। ऋषि ने कहा — 'ग्रन्छा, इस्याकुवंश में महातेजस्वी श्रीर महारथ कोई महापुरुप उत्पन्न होंगे। उनका

नाम 'राम' प्रसिद्ध होगा । वे वन में भी आवेंगे। नाह्यणों के कार्य के लिए साचात् विष्णु मनुष्य का ध्रवतार लेंगे। उस समय जब तू उनका दर्शन करेगी तत्र पवित्र हो जावेगी। इस पाप कर्म से पवित्र करने के लिए वेही समर्थ हैं। जब तू उनका अतिथि-सत्कार करेगी तब मेरे पास श्रावेगी श्रीर मेरे साथ रहेगी। यह कह कर वे मुनि अपने आश्रम में चले स्राये भीर उस ब्रह्मवादो की पत्नी श्रहस्या महान् तपश्चर्या करने लगो। उसी मुनि कं शाप से तुर्महारी यह दशा हुई। इस लिए तुम अपने उस दुष्कर्म का स्मरण करे।। उसी कारण से तुमको शत्रु ने पकड़ लिया था। अब तुम वैष्णव यज्ञ करो। उस यज्ञ से पवित्र होकर खर्ग की जाश्रोगे। तुम्हारा लड्का इस संप्राम में मारा नहीं गया। ंडसे तुम्हारे श्वशुर समुद्र में ले गये है।" यह सुन कर इन्द्र ने वैष्णव यज्ञ किया। फिर पवित्र हो, खर्ग में जाकर वे राज्यासन पर बैठे। हे रघुनन्दन! इस तरह का बल उस इन्द्रजित् में था। दूसरे प्राग्री की तो बात ही क्या, उसने देवराज इन्द्र की भी जीत लिया था। ध्रगस्य मुनि की वातें सुन कर रामचन्द्र श्रीर लुस्मण श्राश्चर्य करने लगे। वानर श्रीर राचस भी बड़े चिकत हुए। उस समय राम-चन्द्र के पास बैठे हुए विभीपण बोले -देखेा, इस प्राचीन वृत्तान्त का त्राज सुभे स्मरण हुत्रा। यह सचमुच आश्चर्यकारक है।

दोहा।

. = . ( to एहिं विधि रावण लोक कर, कंटक मा रघुबीर। जिन जीत्या संप्राम महँ, शकहु कहँ रणधीर ॥

# क्रतीसवाँ सर्ग।

सहस्रार्जुन के नगर में रावण का जाना।

्रञ्जव श्रो रामचन्द्र हाथ जोड़ कर ग्रगस्य मुनि से विसाय-पूर्वक बोले-''हे भगवन ! यह क्रर राचस जिन दिनों पृथ्वी पर घूम रहा था उन दिनों क्या यह पृथ्वी वीर मनुष्यों से ख़ाली थी ? क्या कोई राजा या श्रीर कोई ऐसा पुरुष न या जो रावण की दबा सकता ? क्या उस समय सभी महीपालों का तेज ग्रीर बल नष्ट हो चुका था, या उनमें वहादुरी न रह गई थी ? क्या वे शस्त्रविद्या न जानते थे जिससे रावण से हार गये ?" यह सुन कर मुनि हँसते हुए बोले मानों त्रह्मा शिव से कहते हों। उन्होंने कहा-"हे राजन्! सुनिए। इस तरह जब वह लोगों को पीड़ा देता हुआ पृथ्वी पर घूम रहा था तब वह घूमता घूमता माहिष्मती नगरी में पहुँचा। वह नगरी खर्ग की नगरी के तुल्य थी ग्रीर उसमें ग्रमिदेव सदा रहते थे। वहाँ का राजा अर्जुन भी अग्नि के प्रभाव से उसी के तुल्य था। वहाँ अग्नि सदा शरकुंड में जलती रहती थी। जिस दिन यह वहाँ पहुँचा उसी दिन वह राजा स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जलकीड़ा करने गया था। रावण वहाँ जाकर राजा के मंत्रियों से पूछने. लगा — 'राजा अर्जुन कहाँ है ? जल्दो वतलाग्रे।। में रावण हूँ, उनके साथ युद्ध करूँगा। पहले तुम जाकर राजा की मेरे श्राने की ख़बर दे। । यह सुन कर वे लोग बोले-'राजा राजधानी में नहीं है।' यह हाल सुन कर रावण हिमालय के समान विन्ध्य पर्वत पर गया। वहाँ जाकर उसने वह पर्वत देखा जो आकाश का स्पर्श करता और मानें पृथ्वी

को फोड़ कर निकला है। वह इज़ारों ऋड्नों से सुशोभित या ग्रीर सिंह ग्रादि ग्रनेक जन्तु उसकी कन्दरात्रों में रहते थे। उसमें सफ़ेद रङ्ग के सैकड़ों जल-प्रपात गिर रहे थे। इससे प्रतीत होता था माने पर्वत म्रष्टहास कर रहा हो। देव, दानव, गन्धर्व, अप्सरा ग्रीर किन्नर लोग उस पर खियों की लेकर विहार कर रहे थे। इसी कारण वह वड़ा ऊँचा पर्वत स्वर्ग की नाईं शोभा दे रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल से भरी हुई निदयों से वह मनोहर था; इससे वह पर्वत फणधारी चंचल जिहा वाले शेव नाग की सी शोभा पा रहा था। वह इतना कँचा था मानें। उड़ कर आकाश की छूना चाहता हो। उस पर्वत की देख कर रावण नर्मदा नदी पर गया। वह पवित्र नदी खच्छ पर्वतों पर बहती और पश्चिम समुद्र में जाती थी। उसके जल में भैंसे, सूमर, सिंह, शाद् ल, भालू श्रीर गजेन्द्र च्रादि जीव, सूर्य के ताप से तप्त होकर, स्नान करते थे। चक्रवाक, कारंडव, इंस, जल-कुकुट ग्रीर सारस पचा उसे घेर कर सदा मस्त हो शब्द करते थे। मनमोहिनी नर्मदा ने मानें सुन्दरी कामिनी की कान्ति धारण करली थी। फूले फूले वृत्त उसके मूपण, चक्रवाक उसके स्तन, वड़ा लम्बा चौड़ा किनारा उसके नितम्ब श्रीर हंसीं की पंक्ति उसकी मेखला थी। फूलों का पराग उसका स्रङ्ग-राग, जल का फोन शुभ्र वस्त्र, स्नान-सुख उसका स्पर्श-सुख भ्रीर फूले फूले कमल ही उसके शुभ्र नेत्र थे। अब वहाँ रावण पुष्पक पर से उतरा श्रीर उसमें उसने स्तान किया। वह मुनियों से सेवित नर्मदा के किनारे पर त्रपने सिचवों के साथ बैठ गया। शोभा देख कर श्रानन्दित हो उसने, गङ्गा की भाँति, नर्मदा की

प्रशंसा की । वह शुक्र श्रीर सारग से वेला-"यह सूर्य अपनी इज़ारों किरणों से इम संसार की कांचन-मय कर इस समय, तीस्ण ताप देता हुआ, आकाश के बीच में थ्रा गया। देखे। यह सूर्य मुक्ते यहाँ बैठा 🐇 हुआ जान कर चन्द्रमा की नाई ठंढी फिरगों से मुभो छू रहा है। मैरं हर से यह बायु भी नर्मदा के जल से शीतल ग्रीर सुगन्धयुक्त है। यकावट कें। दूर कर रही है; श्रीर वडी सावधानी से चल रही है। मगर-मन्छ छीर पिचयां से युक्त यह मने।हर नर्मदा, तरङ्गे उठने पर भी, उरी हुई श्रङ्गना के समान है। इन्द्र के तुल्य पराक्रमी बड़े बड़े गूर वीर राजाओं की शख़ों की छाप लागों ने चाटें खाई हैं। श्रीर इससे चन्दन के रस की नाई तुम लीगों के शरीरें। में रुधिर लिपटा हुआ है। इसलिए आप. लोग इस नदी में नहा डाली-जिस तरह सार्वभी हर् श्रादि गजेन्द्र गंगा में नहाते हैं। इसमें स्नान करने सं तुम्हारे सब पाप छूट जावेंगे। शरद् ऋतु के चन्द्रमा की नाई प्रकाशमान् इस किनारे पर मैं भी फूलों से शिवजी का पूजन कहाँगा।" रावण की वात सुन कर प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर श्रीर धूम्राच ये सब नदी में घुम नये। उन राचस रूप गजेन्हों से शोभित है। कर वह नदी ऐसी खलबला उठी जैसे चामन, अञान धीर पद्म आदि दिग्गजी से गंगा खलवला उठती है। प्रत्र राचस लीग स्नान करके नदीं में से निकले श्रीर रावण की पूजा करने के लिए फूल इकट्टे करने लगे। राचसों ने नर्मका कं सफ़ेद बादलों के समान किनारे पर, ज़रासी देर में, फ़्लों का पर्वताकार ढेर लगा दिया। जत्र फूल इकट्टे होगये तत्र रावण फिर नदी में स्नान करने के लिए उतरा | वृहाँ स्नान श्रीर जप करके वह

नदी के बाहर आया। उसने गीला कपड़ा त्याग दिया और सफ़ेंद कपड़ा पहन लिया। फिर वह पूजा के स्थान का निश्चय करने के लिए हाथ जोड़ कर किनारे की ओर चला। उसके पीछे पीछे सब राचस भी चल दिये। उस समय वे राचस मूर्ति-मान पर्वत की नाई दिखाई देतेथे। जहाँ जहाँ रावण जाता था वहाँ वहाँ वह सोने का शिवलिङ्ग पहुँचाया जाता था। अब रावण बालू की वेदी पर उस लिङ्ग को स्थापन कर गन्ध और फूलों से पूजने लगा। देशहा।

.भक्त्न .के न्नारित-हरण बरदानी . त्रिपुरारि । ..पूजि निशाचर प्रेम ते नाचत हाथ पसारि ॥

# सैतीसवाँ सर्ग ।

्रे सहस्रार्जुन के हाथ से रावगा का बाँघा जाना।

म्रांदा के दूसरे किनारे पर, जहाँ रावण शिव का पूजन कर रहा या वहाँ से थोड़ी ही दूर पर, माहिष्मती नगरी का राजा महाविजयी अर्जुन कियों सहित जलकोड़ा कर रहा था। उन रानियों के बीच में राजा की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे हथिनियों के बीच में महागजेन्द्र की होती है। उस राजा ने अपनी हज़ार भुजाओं का बल जानने के लिए नर्मदा का वेग रोका। वेग रुकने से दोनों किनारों के उत्पर तक पानी पहुँच गया और घार भी पलट गई विष्मि की भाँति वढ़ने पर मत्स्य, नक्क, मगर, फूले और कुश आदि प्रवाह में वहने लगे। उस समय ऐसा मालूम हुआ मानों सावन भादों की नदी वढ़ आई हो। अर्जुन ने जो यह जल प्रवाह किया था उसमें रावण की पूजा के लिए एकत्रित

किये हुए पुष्पं बहने लगे। रावण अभी पूजा पूरी भी न कर पाया था कि बीच में ही उठ कर-पूजा-पद्धति को भङ्ग कर-वह नर्मदा की ग्रीर ऐसे देखने लगा जैसे कोई प्रतिकृत स्थाचरण करनेवाली स्थपनी स्त्री की ग्रीर देखे। चारों ग्रीर नजर फैलाकर क्या देखा कि सागर के वेग के समान जल का वेग पश्चिम त्रोर से पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। इसके बाद शोड़ी ही देर में नदी फिर ज्यों की लों हो गई श्रीर सब पत्नी बेखटके हो गये। तब रावण ने मुँह से कुछ भी न कह कर, दहिने हाथ की श्रॅगुली से, शुक श्रीर सारण की नदी के वेग का भेद जानने के लिए इशारा किया। प्रव वे दोनों भाई पश्चिम की श्रोर श्राकाश में उड़े। दो कोस पर जाकर उन्होंने देखा कि एक पुरुप खियों के साथ जल-क्रीड़ा कर रहा है। उन्होंने देखा कि वह पुरुष वड़े साख़ के वृत्त की नाई वड़ा है, जल में उसके बाल छितराये हुए हैं, उसकी आँखें मद से लाल हैं, मदिरा-पान से मत्त है ग्रीर हज़ार भुजाग्रों से नदीं को ऐसे रोकता है मानों पृथिवी को धारण करनेवाला पर्वत हो। हज़ारी सुन्दरी बालाएँ उसको इस तरह घेरे हैं जैसे हज़ारों मतवाली हथि-नियाँ गजराज की घेरे हीं। यह अद्भुत दृश्य देखकर वे दोनें। वहाँ से लौटे धीर रावण से सव समाचार कहने लगे। उन्होंने कहा-"हे राजन् ! एक महा-वीर पुरुष जलकीड़ा कर रहा है। उसी के रोकने से नदी में वाँघ सा वँघ जाता है और ऐसा वेग उत्पन्न होता है।" यह सुनकर रावण बेंाला—वहीं अर्जुन है। फिर वह उसी की ख्रीर चला। क्योंकि उसे युद्ध की बड़ी लालसा थी। जब रावण युद्ध के लिए जाने लगा तब घूल मिली हुई कठोर हवा

वड़े ज़ोर से चलने लगी थ्रीर बड़ी गर्जना के साथ वादल रुधिर की बूँदें बरसाने लगे। महोदर, महा-पार्श्व, धूम्राच, शुक श्रीर सारण की साथ लिये रावण वहाँ गया जहाँ राजा अर्जुन जलकोड़ा कर रहा था। वहाँ वह बहुत जल्दी जां पहुँचा। उसने देखा कि खियों से धिरा हुआ राजा जल-विहार में लवलीन हो रहा है। उसे देखते ही क्रोध से लाल श्रांखें करके वह गम्भीर वाणी से, राजा के मंत्रियों से, बेाला-"हे मन्त्री लोगे। तुम हैहय-राज से जल्दो जाकर कही कि युद्ध की इच्छा से रावग श्राया है।" यह सुन कर वे लोग श्रपने शस्त्र लेकर खड़े हो गये श्रीर बेाले — "वाह रे रावगा ! वाह ! युद्ध के लिए तुमने अच्छा समय हूँ दा है। कहाँ ता राजा मस्त होकर खियों के साथ विहार में लगे हुए हैं धीर कहाँ तुम युद्ध करना चाहते हो ! ष्राज के दिन चमा करे। रात में दिक जाग्रे। कल अर्जुन से मिलना; श्रीर जा युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रवल हो तो हमारे साथ लड़ो। हम लोगों को मार कर फिर अर्जुन के साथ लड़ना।" यह सुनतेही रावण के मन्त्रियों ने उनमें से वहुतों को तो मार डाला ग्रीर वहुतों की खा लिया। क्योंकि वे सब भूखे थे। उस समय नर्मदा के किनारे पर दोनों के मन्त्रियों का बड़ा ही 'हलहला' शब्द हुआ। अर्जुन के दल के योद्धा दौड़ कर सैकड़ों बाण, तोमर, प्रास, त्रिशूल, वज्र श्रीर कर्पण शक्षों के द्वारा रावण को ग्रीर उसके मन्त्रियों की मारने लगे। उस समय श्रर्जुन के योद्धाश्रीं का ऐसा कठोर गर्जन हुन्ना जैसा नक्र, मत्स्य, भ्रीर मगर सहित समुद्र का होता है। जब रावण के मन्त्रो प्रहस्त, शुक, भीर सारण प्रभृति कुद्ध होकर

कार्त्तिवीर्थ की सेना की मारने लगे तय दृतीं न जाकर रावण का वह कर्म अर्जुन से कहा। दूत लोग भय के मारे घबरा गये थे। राजा ने उन लोगों से कहा कि डरो गत, कोई चिन्ता नहीं। अफ़र उसने खियां को जल से इस तरह वाहर कर दिया जैसे अञ्जन नामक दिग्गज अपनी हिथिनियों को गंगा से बाहर कर दे। वह कुद्ध हो लाल आँखें करके अर्जुन-रूप अग्नि, प्रलयकाल की अग्नि की भाँति, भभक उठा। सीने के वाजूबन्दों से शोभाय-मान वह श्रर्जुन गदा लेकर राचसों पर ऐसा भापटा जैसे सूर्य प्रन्थकार पर दै। इता है। गदा घुमाता हुआ, गरुड़ की नाई, वड़ी जल्दी वह राचसी के पास आगया। राजा को भापटता हुआ देखकर, हाथ में मूसलं लिये, प्रहस्त वीच ही में सामने खड़ा हो गया। वह लोहवद्ध मूसल उसने राजां के अपर चलाया। फिर उसने काल के समान बडा नाद भी किया। हाथ से छूटते ही उस मूसल के अप्रभाग से, अशोक के फूल की नाई, अप्रि भभक उठी मानों श्रर्जुन के। जला देगी। परन्तु मूसल को अपनी छोर श्राता देख कर राजा ने सहज ही, गदा के पैंतड़े से, उसे व्यर्थ कर दिया श्रीर पाँच सी हाथ ऊँची भ्रपनी गदा घुमा कर प्रहस्त के मारी। उस प्रहार से प्रहस्त ते। ऐसा लोट गया जैसे वज्र की चीट से पर्वत चूर हो जाता है। प्रहस्त की ऐसी दशा देख कर मारीच, शुक, श्रीर सार्य संत्राम से भागने लगे। प्रहस्त का गिरना श्रीर मन्त्रियों का भागना देख कर श्रुर्जुन पर रावग दौड़ा।

अव हज़ार भुजानाले सं नीस भुजानाले का, उस समय, बड़ाही भयानक युद्ध आरम्भ हुआ। देा

प्रज्ञुच्ध महासागरों, चलते फिरते हुए दो पर्वतों श्रीर दो तेजस्वी सूर्यों की तरह, भरम करनेवाली दो भ्रिप्तियों, दो मस्त साँड़ों, दो बलवान् सिंहों तथा ्साचात् रुद्र श्रीर काल के सदृश रावण एवं श्रर्जुन 🦯 गदा लेकर, दो मेघों की भाँति गरजते गरजते, हिथानी के लिए दो उद्दण्ड गजेन्द्रों की नाई भयानक युद्ध करने लगं। जैसे पर्वत वज्र के प्रहार सहते हैं उसी तरह वे दोनों परस्पर गदा की चोट सह रहे थे। जैसे विजली की कड़क की प्रतिध्वनि होती है उसी वरह उन दोनों की गदा के शब्द की प्रतिध्वनियों से दिशायें गरज रही थीं। जब श्रर्जुन रावगा की छाती पर गदा का प्रहार करते ये तब आकाश सोने की कान्ति से जगमगा उठता था। उस समय ऐसा मालूम होता या मानों विजली चमचमा उठी ्रे हो। श्रीर जब रावण अर्जुन की छाती में मारता था तव पर्वत पर उल्कापात की नाई उसकी गदा चमक उठती थी। इस युद्ध में न प्रार्जुन को धकावट मालूम होती थी श्रीर न रावण की । दोनों का एक सा युद्ध हो रहा था। प्राचीन काल में जैसा विल श्रीर इन्द्रका युद्ध हुआ या वैसा ही यह या। परस्पर सींगों से दो बैल क्रीर दाँतों से दो हाथी जिस प्रकार प्रहार करते हैं उसी तरह वे दोनों प्रहार करते थे। इतने ही में प्रार्जुन ने पूरा ज़ोर लगा कर रावण के वन्तः खल में गदा मारी । पर वरदान के वल से उसकी छाती तो बच गई किन्तु दो द्वकड़े होकर ्रग़ुदौ ज़मीन पर गिर पड़ी ग्रीर वह दुर्वल सी जीम पड़ी। परन्तु रावण की उसकी ऐसी भारी चाट लगी कि वह धनुप भर पीछे हट गया श्रीर मारे पीडा के राने श्रीर चिल्लाने लगा। जब श्रर्ज़न ने देखा कि रावण चीट के मारे विहल ही

रहा है तब भाट लपक कर उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ साँप की पकड़ता है। राजा ने श्रपनी हज़ार भुजाओं से उसे ऐसे बाँध लिया जैसे नारा-यण ने बिल की बाँधा था। यह चमत्कार देख सिद्ध, चारण श्रीर देवता 'वाह! वाह!' कह कर राजा के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र हिरण की श्रीर सिंह गजेन्द्र की पकड़ लेता है उसी तरह रावण की पकड़ कर अर्जुन, वादलों की नाईं, बार बार गरजने लगा। अब प्रहस्त की वेहोशी दूर हुई। उसने देखा कि रावण वैंध गया। तव वह बड़े कोध से हैहयराज पर दौड़ा श्रीर कई राचस भी श्रर्जुन के पीछे पीछे देखें। उस समय वह ऐसा दृश्य हुआ मानी पानी लेने के लिए समुद्र में वादल दौड़ते हें। वे सब दौड़ते थ्रीर 'छोड़, छोड़' चिल्लाते हुए मूसल भ्रीर शूल चलाते जाते थे। पर अर्जुन ने उनके शस्त्रों को श्रपने पास पहुँचने तक न दिया किन्तु खेल की भाँति उनके शस्त्रों को बीच ही मैं पकड़ लिया। फिर अर्जुन ने उनका अच्छे और भयानक आयुधीं से ऐसा मार भगाया जैसे वादलों की हवा उड़ा देती है। वह उनको अच्छो तरह इराकर और भगाकर, अपने मित्रों की साथ लिये धीर रावण को पकडे हुए नगर में घुस गया। उस समय ब्राह्मण श्रीर नगरवासी लोग राजा पर श्रचत श्रीर फूलों की वर्षा करने लगे। राजा अर्जुन रावण की लिये श्रवनी नगरी में इस तरह जा विराजे जिस तरह बलि को पकड़ कर इन्द्र श्रमरावती में घुसते हों।

देशहा।
दससीसिंह लघु कीट जिमि पकरे हैहर भूप।
कारागृह में डारि दिय महा भयङ्कर रूप।।

# - ग्रुड़तीसवाँ सर्ग ।

पुलरत्य मुनि का त्राकर रावगा को छुड़ाना ।

त्र्युर्जुन ने रावण की क्या पकड़ा मानी वायु को बाँध लिया। स्वर्ग में वातचीत करते हुए देवताश्रों के मूँह से यह बात पुलस्त्य मुनि ने सुनी। सुनते ही, पुत्र के स्तेह के मारे, उनसे न रहा गया । वे काँप उठे श्रीर भट माहिज्मती पुरी में श्रर्जुन के देखन के लिए, वायु-मार्ग के द्वारा, पहुँच गये। प्रमरा-वती के तुल्य धीर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई उस पुरी के भीतर वे घुस गये मानों त्रह्मा अमरा-वती में गये हों, या पैरों से चलकर दशेनीय रूप श्री सूर्य नारायण श्राये हों। उनको वहाँ देखकर राजा के नौकरों ने राजा से निवेदन किया। राजा ने जब पुलस्य का नाम सुना तव वह हाथ जीड़ कर उनकी श्रगवानी के लिए गया। राजा के पुरोहित श्रव्यं श्रीर मधुपर्क की सामग्री लेकर राजा से श्रागे बढ़ गये मानों इन्द्र के आगे बृहस्पति गये हों। सूर्य के समान प्रकाशमान ऋषि को अर्जुन ने बहे श्रादर से प्रणाम किया । मधुपर्क, गी, पाद्य श्रीर श्रद्ये निवेदन कर बड़े हुई में भर कर गृहद वायी से राजा वोले-"हे महर्पे, द्विजेन्द्र ! मैंने म्राज मापका मलभ्य दर्शन पाया इसलिए मेरी यह माहिष्मती नगरी अमरावती के तुल्य हो गई। हे देव ! आज मेरी कुशल हुई, श्राज मेरे बत का साफल्य, आज मेरे जन्म का साफल्य, श्रीर श्राज मंरा तप सफल हुआ। क्योंकि आज मैं देवताओं के भी वन्दनीय भ्राप . के इन चरणों की देख रहा हूँ। हे बहान ! यह राज्य, ये पुत्र, ये खियाँ श्रीर हम लोग भापके किंकर हैं। भ्राप का जो काम हो

उसकी लिए हमें आझा की जिये।" यह सुन कर पुलस्य मुनि ने धर्म, अग्नियों श्रीर पुत्रों का कुशल-मङ्गल पृद्धा। फिर वे बोलं-"तं नरंन्द्र, दे कमलनयन, हे चन्द्रमुख ! तुम्हारा वल ग्रातुल है । तुमनं दशा-् नन को भी जीत लिया। अही ! जिसके डर से सागर ग्रीर वायु भी चुपचाप ग्राहा पानं कं लिए तैयार रहते हैं, हे राजन् ! तुमने मेरे उसौ रगादुर्जय पीत्र को रण में बाँध लिया। उसका यश पीकर तुमने भ्रपना नाम ख़ृव प्रसिद्ध किया। हे वत्स ! भ्रव मैं तुम से यद्दी मांगता हूँ कि रावण की छोड़ देा।" ऋपि का कथन सिर माथे धर कर और कुछ भी उत्तर न देकर राजा ने ख़ुशी से रावण की छे। इ दिया। धीर अच्छे अच्छे कपड़ों तथा आभूपणों श्रीर मालाश्रीं से उसका सत्कार किया। श्रीन के सामने उसने हिंस।रहित है। उससे मित्रता कर् ली। फिर पुलस्त्य महर्षि की प्रशाम कर अर्जुन श्रपने राजभवन में चला गया। इसके वाद पुलस्त्य ने भी रावण की बिदा किया। यदापि रावण भीर श्रर्जुन की मित्रता हो गई, दोनों गत्तं से गला लगा कर मिले, श्रीर राजा ने उसका यथाये।ग्य सत्कार भी किया तथापि हार जाने के फारण रावण लजाता हुआ लङ्का को गया। महर्षि भी दशानन का छुड़ाकर ब्रखलांक का पधारे। हे रामचन्द्र! इस तरह रावण ने कार्त्तवीर्य से हार खाई स्रीर पुलस्त्य कं कहनं से छटकारा पाया। इस तरह एक से एक वली इस संसार में पड़े हैं। यदि कोई अपने। कल्याम चाहं ते। शत्रु का ध्यनादर न करे।

देशहा ।

एहि विधि हैहयराज ते मैत्री करि सचुपाय। रावण खल मारत फिरत नृपतिन्ह कहूँ हरपाय॥

# उनतालीसवाँ सर्ग । रावण का वाली से श्रपमानित होना ।

्रभूव रावण धर्जुन से छुटकारा पाकर श्रीर ं हार कर, कुछ भी पश्चात्ताप न करके, निर्लन्जता-पुर्वक पृथ्वीमण्डल में घूमने फिरने लगा। जहाँ कहीं वह भ्रधिक वलवान् मनुष्य या राचस का पता पाता वहीं दौड़ कर जाता श्रीर उसे युद्ध के लिए ललकारता था। एक दिन वह किष्किन्धा नगरी में गया । वहाँ उसने सुवर्ण-मालाधारी वाली से युद्ध करना चाहा। इसकी देख कर तारा के पिता तारं नामक बानर ने कहा --- हे राचसेन्द्र ! वाली ते। कहीं वाहर गया है जो कि तुम से युद्ध कर सकता है। यहाँ श्रीर कोई ऐसा बानर नहीं 🍞 है जो तुम्हारे सामने खड़ा होने का सामर्थ्य रखता हो। वाली चारों समुद्रों के किनारे जाकर संध्यो-पासन करके कुछ देर में श्रावेगा। इसलिए तुम यहीं ठहरे। शङ्क के समान सफेद यह हड्डियों की हेरी देखो । ये उनकी हड़ियाँ हैं जो पहले वानर-राज से युद्ध करने की इच्छा से श्राये थं। हे रावण राचस ! अगर तुम ने अमृत रस पिया हो तो वाली के साथ युद्ध करो। परन्तु यह समभ लेना कि इस युद्ध में तुम्हारे जीवन का श्रन्त हो जावेगा। हे विश्रवा के पुत्र ! स्राज तुम इस विचित्र संसार को दंख लो। श्रांड़ी दंर ठहरा, फिर तुम्हारा जीवन ्रदूर्तम है। जो तुम बहुत जल्दी मरना ही चाहतं हो तो दिचण समुद्र पर जाश्रो । उसके किनारे पर वाली से तुम्हारी भेंट होगी, जो एक अग्नि की नाई भभकता है।

'तार' की ये यातें सुन कर श्रीर उसकी घुड़क

कर रावण विमान पर चढ़ दिचण समुद्र की भ्रोर गया। वहाँ पहुँच कर उसने, सोने के पर्वत के समान तथा दे।पहर के सूर्य के समान प्रकाशित मुखवाले श्रीर संध्यापासन में लगे हुए वाली की देखा। वाली को देखते ही रावण चुपचाप विमान से उतर पड़ा और उसे पकड़ने की इच्छा से ऐसे धीरे धीरे उसकी श्रीर चला जिससे पैरों की श्रावाज न हो। परन्तु वाली ने रावण को श्रचानक देख लिया। उसका बुरा मतलत्र जानकर भी बाली विल्कुल नहीं घवराया। जैसे ख़रगेशा की देखकर सिंह ग्रीर सौप को देखकर गरुड़ कुछ भी नहीं समभता, वैसे हो बाली भी भ्रपने सामने रावण की कुछ भी परवा न करता था। वह बानरराज अपने मन में यही सोच रहा था कि 'यह राचस मुक्ते पकड़ने आ रहा है, सो मेरे पास आया नहीं कि मैंने इसे अपनी काँख में दवा लिया। इसे लेकर मैं तीन समुद्रों पर जाऊँगा ताकि लोग देखेंगे कि शत्रु मेरी वगृल में दबा हुआ है। कहीं इसकी जंवायें, कहीं हाथ श्रीर कपड़े लटकेंगे। इसकी ऐसी दशा हो जायगी जैसी गरुड़ के पकड़े हुए साँप की होती है। इस तरह मन में ठान बाली चुप हो वेदमन्त्रों का जाप करता हुन्ना, पर्वत की नाई निश्चल हो, वहीं खड़ा रहा। उस समय एक दूसरे को पक्तड़ने की कामना से वे दोनों प्रयत्न करते हुए श्रपने श्रपने बल का श्रहङ्कार कर रहे थे। पैरों की श्राहट पाकर जब बाली ने समका कि वह लुप्टेट में श्रा गया तब तो, पीछे का मुँह किये ही, भापट कर उसने रावण को इस तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ साँप की पकड़ता है। भ्रत वह पकड़ने के लिए श्राये हुए रावण की काँख में दाव कर बड़े

ज़ीर से श्राकाश में उड़ गया। उस समय रावण ऐसा दव गया कि उसका कुछ वश ही न चलता था। तत्र वाली उसे दवाने ग्रीर नाखुनें से नोचने खसीटने लगा। उसकी लिये हुए वह ऐसा उड़ गया जैसे इवा मेघ को उड़ा ले जाती है। जव राचसों ने रावण की ऐसी दशा देखी तब वे उसे छुड़ाने के लिए बड़े वेग से दौड़े। वाली आगं आगं जा रहा था ग्रीर राज्ञस उसके पीछे दौड़ रहे थे। उस तमय उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानें सूर्य के पीछे मेघ दौड़ रहे हों। राचस बहुत काशिश करते थे कि इस वाली के पास पहुँच जायँ, पर उस र्का भुजाओं श्रीर जंबाओं के वेग से वे वेचारे थक कर शीचही में रह गये - उसके पास तक न पहुँच सकं। वाली का वेग ऐसा था कि वड़े वड़े पर्वत भी उसके गिछे दौडते ता भी उसे न पा सकते, फिर भला जेसका शरीर मांस श्रीर रुधिर का बना हुआ है प्रार जो जीना चाहता है, मरने से खरता है, उसका गामध्ये कहाँ तक हो सकता है ? दशानन को काँख ाँ दवाये दवाये वाली ने, क्रम से, सव सागरों पर गकर सन्ध्यावन्दन किया। उसका बेग पत्ती के री सामर्थ्य से बाहर था। रास्ते में श्राकाशचारी ागी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। श्रव वह परिचम समुद्र के किनारे पर गया। वहाँ स्त्रान, सन्ध्या श्रीर जप करके रावण की लिये हुए वह उत्तर सागर पर पहुँचा। भ्राश्चर्य की वात है कि शत्रु की वगृल में दवाये वह बानरराज कई हज़ार योजन, वायु की या मन की तरह, चला गया। उत्तर समुद्र के किनारे सन्ध्यापासन कर फिर उसी तरह वह दशा-नन की लिये हुए पूर्व समुद्र पर गया। वहाँ भी सन्ध्या-पासन कर फिर अपनी नगरी किष्किन्धा में रावण

को लिये हुए छा पहुँचा। रावग को लियं लिये वह चारों समुद्रों पर गया श्रीर उसने सन्ध्यीपासन किया इसलिए अत्र वह थक गया। किप्किन्धा में पहुँच कर वह उपवन में उतर पड़ा। वहाँ रावण्८ को वगल से प्रलग करके कुछ हैं सता हुआ वह बार बार उससे पृछने लगा कि तुम कहाँ से आये? वग्ल में दवे दवे रावण भी यक गया था। उसकी श्राँखें चश्चल हो रही थीं। वह कहने लगा— "हं इन्द्र के तुल्य वानरेन्द्र ! मैं राचसेन्द्र रावण हूँ । मैं युद्ध की इच्छा से यहाँ श्राया था । सी तुम्हारे हाघ से पकड़ा गया। हे वानरराज ! तुम्हारा वल, परा-कम श्रीर गाम्भीय श्राश्चर्य करने योग्य है। तुमने सुके पशु की नाई पकड कर चारों सगुट्टों में घुमा डाला। में ता ऐसा कोई बीर नहीं देखता जा, विना श्रम के, मुक्ते बगल में दावे इतनी जल्दी चारों समुद्रों में यूम भावे। हे वीर ! तुम धन्य हो। हे वानरसिंह ! मन, वायु श्रीर गरुड़, इन्हीं तीन प्राणियां की ऐसी गति हो सकतो है। श्राज ऐसे सामर्थ्य वालं तुम चौघे देख पड़े। हे हरिश्रेष्ट ! मैंने तुम्हारा यल देखा। अत्र में भ्रमि की साची करके तुम्हारं साथ मैत्री करना चाहता हूँ। हे हरीश्वर! स्त्री, पुत्र, पुर, राष्ट्र, भाग धीर भ्राच्छादन भ्रादि सव कुछ हमारा श्रीर तुम्हारा एक ही होगा। जो हमारा है सी तुम्हारा भी होगा श्रीर जी तुम्हारा है वह मेरा भी होगा। "इस तरह विचार कर दोनं। नं श्रिप्रि जला कर मित्रता कर ली। वे दोनें। गलं 🙀 गला लगा कर मिलं । आपस में हाथ से स्पंध मिलाया। फिर दोनों किष्किन्धा में गये। रावण वहाँ सुप्रीव की भाँति एक महीने तक रहा फिर त्रैलोक्य का उच्छंद करने की इच्छा रखनेवार्ज

रावण के मंत्री वहाँ श्राकर उस को लिवा लेगये।
प्रभो रामचन्द्र! इस तरह का पुराना हाल है।
वाली से रावण ने पीड़ित हो कर पीछे श्रान्न के सामने
उसे भाई बनाया। इस तरह का बलवान वाली भी
वुम्हारी वाणांग्नि से ऐसा भस्म हो गया जैसे श्राग्न
से पतंग जलता है।

# चालीसवाँ सर्ग । श्री हनुमान् की जन्मकथा ।

इसके वाद श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़ कर धागस्य मुनि से फिर बोले-हे भगवन ! बाली श्रीर रावण का श्रतुल वल घा। परन्तु मेरी समभ्क में हनुमान के तुल्य ये दोनों नहीं थे। शौर्य, चातुर्य, y बल, धेर्य, पाण्डिस, नीति, शीवता, विकम **धी**र प्रभाव, ये सव गुग हनुमान में हैं। देखिए, सीता को हुँढते समय जब वानरी सेना समुद्र के किनारे दु:ख पा रही थी तव यह वीर उन्हें समभा कर सी योजन समुद्र को लाँघ गया। इसने वहाँ लंका पुरी की धर्पगा कर रावण का अन्तःपुर देखा; भ्रीर सीता की देख कर उन्हें आदर-पूर्वक दिलासा दिया। श्रीर ती क्या, श्रकेले हनुमान ने सेना के आगे चलनेवाले मंत्रियों के पुत्रों को, नैकरों को धीर स्वयं रावण के पुत्र की भी मार डाला। इसके वाद ब्रह्मास्त्र को बन्धन से छूट कर वातचीत में रावण का ्रानिरादर किया श्रीर श्राग लगा कर लंका की सस्म किया। इनुमान ने युद्ध में जो कर्म किये उन्हें न यम, न इन्द्र, न विष्णु श्रीर न कुवेर ही कर सकते हैं। मैंने इसी की भुजाओं के पराक्रम से लंका, सीता, लत्तमण्, जय, राज्य, मित्र ग्रीर बान्धवें। की

पाया है। हे भगवन ! बानरराज का मित्र हनुमान जो मेरा सहायक न होता तो जानकी का पता चलना भी कठिन था। मैं श्राप से एक वात पृछता हूँ कि जब सुत्रीव श्रीर वाली में वैर हो गया तब हनुमान ने श्रपने पराक्रम से बाली को, घास को श्रीम की तरह, भरम क्यों नहीं कर डाला ? सुभे यह जान पड़ता है कि उस समय हनुमान को श्रपने वल का पता भी न रहा होगा, नहीं तो श्रपने प्राथित्र सित्र सुत्रीव के इतने क्लेश को देख कर ये चुपचाप न रह जाते। इसलिए हे भगवन ! ये सब बातें विस्तार-पूर्वक कह कर सुभे सुनाइए।

यह सुन कर हनुमान के सामने ही अगस्य मुनि वोले—''हे रघूत्तम! हनुमान के विषय में जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। इनकी गति, बुद्धि और बल जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। इनकी वरावर ये गुण किसी में नहीं हैं। परन्तु मुनियों ने इन की ऐसा भारी शाप दिया है जिससे इनको अपने बल का ज्ञान नहीं रहता। हे रघुनन्दन! इन्होंने बचयन में ऐसे ऐसे दुष्कर काम किये हैं जिनका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता। पर वे काम इन्होंने बाल्य बुद्धि से किये थे। अच्छा, यदि आप इनके विषय में सुनना ही चाहते हैं तो मैं कहता हैं: सुनिए।

'सूर्य के वरदान से सुमेर नामक पर्वत सोने का है। वहाँ हनुमान के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी इष्टभार्या भ्रव्जना नामक थी। उस भ्रव्जना में वायु ने, धान की वाली की नोक के समान दर्श वाले, इस पुत्र को उत्पन्न किया। एक वार इसकी माता फलों के लिए वन में गई। उस समय माता के न रहने से, भूख के मारे, यह वड़ा दुखी हुआ।

यह उस समय, शरवण में खामिकार्त्तिक की भाँति, रेाने लगा। इतने में गुड़हल के फूल की नाई सुर्य निकल स्राया। हनुमान् ने जाना कि यह कोई फल हैं । इसलिए लोम के मारे यह उसी की श्रोर उड़ा। उस समय सूर्य को पकड़ने की इच्छा से यह सूर्ति-मान् बाल-सूर्य वीच ग्राकाश में पहुँचा। उस समय देवता, दानव, ग्रीर यत्तों को वड़ा ही ग्राश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि ऐसा वेग न वायु में, न गरुड़ में श्रीर न मन में है जैसे वेग से यह वायुपुत्र उड़ा चला जाता है। यदि वचपन में ही इसकी ऐसी गति श्रीर पराक्रम है तो न मालूम युवावस्था में कैसा होगा। भ्रपने बालक के पीछे पीछे, पुत्रस्नेह के कारण, वायु भी चला जाता था। वह सूर्य के दाह से पुत्र को वचाने को लिए हिमराशि से ठण्डा होकर पीछे चल रहा था। अब यह वालक आकाश में कई हज़ार थे।जन चला गया। कुछ तो वायु का वल या ग्रीर कुछ वचपन की उमझ थी; इस कारण यह सूर्य के पास पहुँच गया। उस समय सूर्यदेव ने सोचा कि एक ते। घ्रभी यह बालक है, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं; दूसरे यह आगे वहुत से काम करेगा; इस तरह सोच कर उन्होंने इसे भस्म नहीं किया। जिस दिन उड़ कर यह सूर्य के पास गया उसी दिन राहुमास अर्थात् सूर्य-प्रहण था। जव इसने जाकर सूर्य के रथ पर उसको पकड़ लिया तब वह वेचारा राहु डर कर वहाँ से इट गया। वह इन्द्रासन पर जा कर कुपित हो इन्द्र से वोला—''हे इन्द्र ! तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए चन्द्र ग्रीर सूर्य की मुभी दिया था। फिर इस समय उनकी दूसरे के अधीन क्यों कर दिया ?: देखिए, आज मेरा पर्वकाल था। इससे मैं सूर्य को पकड़ने के लिए ज्यों ही

वहाँ पहुँचा त्यों ही एक दूसरे राहु ने आकर सूर्य को पंकड़ लिया।'' यह सुनते ही इन्द्र घवरा कर, सुवर्ण की माला पहने हुए, आसन से उठे ग्रीर कैलास की चीटी के समान ऊँचे, चार दाँवां. वाले, मद बहाते, सजे सजाये, सीने के घण्टे घन-घनाते हुए गजेन्द्र पर चढ़े; ग्रीर राहु की ग्राग करके वहाँ पहुँचे जहाँ हनुमान तथा सुर्य थे। परन्तु इन्द्र से पहले ही राहु वहाँ पहुँच गया। इनुमान ने राहु को देख कर संमक्ता कि यह भी एक फल है। इसलिए वे सूर्य की छोड़ कर इसकी तरफ़ बढ़े। ये थे तो वालक ही, परन्तु पर्वत की चेाटीं की नाई वड़े दिखाई पड़ते घे। जब राहु ने समभा कि यह तो मेरेही ऊपर दै।ड़ा तव वह वेचारा मारे डर के भागने लगा श्रीर चिल्लाने लगा कि 'हे इन्द्र! सुभो वचाग्री। । इन्द्र ने कहा—"खरा मत। मैं इसे मारता हूँ। " इधर ये इस तरह वाल ही रहे थे कि इतने में हनुमान ऐरावत हाथी की ही वड़ा सा फल समभ कर उसकी ग्रीर लपके। जब हनुमान् लपक कर इन्द्र आदि के ऊपर पहुँचे उस समय उनका रूप चया भर में कालानल की भाँति भीपण देख पड़ा। इसे दै। इते देख कर इन्द्र ने साधारण रीति से, कोध-पूर्वेक, धीरे से एक वज्र मार दिया। उस वज्र की चोट से हनुमान पर्वत पर गिर पड़े थ्रीर उनकी वाई ठोढ़ी कुछ दूट गई। इनकी गिरते ग्रीर विद्वल होते देख कर वायु इन्द्र पर ऋद्ध हुए। इससे उन्हें(ने प्रजा के अहित पर मन लगाया। वायु ने लोगे की देहों के भीतर अपना प्रचार रोक दिया भ्रीपर श्रपने पुत्र हनुमान की गोद में ले वह चुपचाप गुफा में जा वैठा। वर्षा को रोक कर जिस तरह इन्द्र सव प्राणियों का पीड़ित करते हैं, उसी तरह श्राम

विष्ठा और मूत्रस्थान की हवा की राक कर वायु देवता प्रजाको सताने लगे। वायु के प्रकाप से प्राणी ऊपर की साँस नहीं ले सकते थे श्रीर सन्धियों के फ़्रुटने से वे लकड़ी की तरह श्रकड़ गये। वायु के ं कीप से न कहीं खाध्याय होता घा, न कहीं वपट्-कार भौर न कहीं किया देख पड़ती थी। सब लोक धर्म-रहित श्रीर नरकयातना के भाग में पड़े हुए से देख पड़ते थं। देवता, गन्धर्व, दैस धीर मनुष्य, म्रादि हाहाकार करते भ्रीर दुःख से छूटना चाहते ये । वे सब दें।ड़ते दें।ड़ते श्री नखदेव के पास गये । महोदर रोग से पीड़ित रागी की भाँति सभी, पेट फुलाये, हाथ जोड़ कर उनसे वेलि —''हे भगवन ! ध्रापने चार तरह के जीव वनाये हैं, श्रीर जीवनी-पाय-खरूप इमकी भ्राप वायुदान करते रहते हैं। ्रंबह पवन हमारा प्रागेश्वर होकर भी, पर्दे में स्त्री की वरह, रुक कर इमको इस तरह दु:ख क्यों दे रहा है। हे दु:खनिवारक ! हम सब वायु के मारे वड़े दुखी होकर भ्रापकी शरण श्राये हैं। इमें वचाइए।" यह सुन कर प्रदा ने कहा-"इसका एक कारण है जिससे वायु ऋद्ध होकर रुक गया। यह वात सुनने कं योग्य है। धाज इन्द्र ने क्वेवज राहु के कहने से वायु के पुत्र का मारा है। इसी कारण वह कुद्ध हुम्रा हैं। यद्यपि वायु शरीर-रहित है ते। भी वह शरीरां में घूमता फिरता श्रीर सवका पालन करता र्ह । यह शरीर जब वायु-रहित हो जाता है तब ्रकाष्ट्र के तुल्य है। जाता है। इसलिए वायु ही प्राण, बोधुं ही सुख धीर सब जगहूप हैं। जब बायु त्याग कर देता है तब जगत् सुख नहीं पा सकता । देखेा, उसने धाजही छाड़ दिया ता लोगों की क्या दशा होगई ! विना श्वास के सब काष्ट ग्रीर दीवार के

समान हो गये। इसिलिए चलो, इसी समय हम उसके पास चलें। उसको अप्रसन्न करके कहीं हम सब लोग नष्ट न हो जायें।" इतना कह कर प्रजापति—सब प्रजा श्रीर देवता, गन्धर्व, भुजंग तथा गुह्यकों को साथ लेकर—वहाँ गये जहाँ इन्द्र के मारे हुए श्रपने पुत्र को लिये वायु बैठा था।

दोहा।

रिव हुतभुक् सु सुवर्ण छिव सुति गोदम है देखि। देव सित चतुराननिहं लागी दया विसेखि॥

# इकतालीसवाँ सर्ग ।

हनुमान् को देवतायों का वर देना।

पुत्रशोक से पीड़ित वायुदेव पितामह की देखते ही, पुत्र को लिये हुए, उठकर खड़े हो गये। उठने के वेग से उनके कानों के कुण्डल, मुकुट की माला श्रीर सोने के सब भूपण भत्तमला इठे। फिर तीन बार प्रणाम करके वे उनके चरखों में गिर पड़े। उस समय बड़े स्राभूपणों से भूपित हाय से वहाा ने उनको उठाया ग्रीर उस वालक के शरीर पर भी उन्होंने हाथ फेरा। त्रह्मा का हाथ लगते ही वह वालक, जल से सींचे हुए धान की नाई, जीवित हो गया। भ्रपने पुत्र की जीवित देख कर वायुदेव उसी च्चण प्रसन्न हो सब प्राणियों में संचार करने लगे। ठण्डो हवा से वचकर श्रम्बुज सहित कमलिनी जिस प्रकार प्रसन्न होती है उसी प्रकार सब प्राग्री वायुरोध से छूट कर हिंपत और प्रसन्न हुए । इसके बाद यश, वीर्य, ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान श्रीर वैराग्य से भूपित त्रिमूर्त्तिधारी त्रैलोक्य धाम श्रीर देवें के पृज्य श्री ब्रह्मदेव-पवन की प्रसन्नता के लिए देवताओं

से बेलि—हे इन्द्र ! हे अग्ने ! हे वरुण ! हे महे-श्वर ! हे धनेश्वर ! यद्यपि तुम सव ज्ञानवान हो तो भी जो मैं हित की बात कहता हूँ उसे सुनो । देखें।, यह बालक तुम्हारा काम करेगा इसलिए, इसके पिता को सन्तुष्ट करने को, तुम सब वरदान दे।।

तब पहले इन्द्र प्रसन्नमुख हो कमलों की माला देकर बोले-मेरे वज से इस लड़के की ठेाढ़ी टेढ़ी ही गई है, इसलिए ग्राज से इसका नाम 'हनुमान्' हो गया। अब मेरे वज से इसका कभी घात न होगा। फिर सूर्यनारायण बोले-इसको मैं भ्रपने तेज की सीवीं कला देता हूँ। इसमें जब शास्त्रों के पढ़ने की शक्ति होगी तब मैं इसको शास्त्र पढ़ाऊँगा जिससे यह वाग्मी होगा। वरुण बोले—मेरे पाश ग्रीर जल से भी दस लाख वर्ष तक इस की मृत्यु न होगी। यमराज ने कहा-मेरे दण्ड से इसका बाल भी बाँका न होगा श्रीर न कोई राग इसे पीड़ा देगा । फिर क़ुवेर बोले—मैं सन्तुष्ट होकर इसे वर देता हूँ कि संप्राम में इसे दुख न होगा और मेरी गदा की चोट भी इसे न लगेगी। श्रीशङ्कर ने भी कहा-मेरे त्रिशूल और पाशुपतास्त्र से यह न मारा जायगा। विश्वकर्मा बोले-मेरे बनाये जे। भ्रच्छे भ्रच्छे शख हैं उनसे इसका कोई भी भ्रङ्गभङ्ग न होगा। यह चिरंजीवी होगा। फिर ब्रह्मा ने कहा—यह बालक दीर्घायु, महात्मा श्रीर सब ब्रह्मदण्डों से अवध्य होगा। इस तरह जगत् के गुरु चतुर्मुख ब्रह्मा देवों के वरों को सुन कर इर्पित हो वायु से बोलें —हें वायो ! यह तुम्हारा पुत्र मारुति शत्रुग्रों को भय देनेवाला ग्रीर मित्रों की ग्रभय करनेवाला तथा ग्रजेय, कामरूप, कामचारी, कामगामी, अञ्याहृत गतिवाला, वानरें में श्रेष्ठ

त्या कीर्तिमान होगा। यह संप्राम में रावण के नाश के लिए राम के हितकारक रोमांचकारी काम करेगा। इतना कह कर वायु से विदा हो, ग्रीर देवेंं को साथ लेकर, ब्रह्मा श्रपने लोक को सिधारे।

ग्रव वायुदेव ग्रपने पुत्र की लेकर घर ग्राये ग्रीर अधाना को वरदानों को सब हाल सुना कर उन्होंने श्रपना मार्ग लिया । हे रामचन्द्र ! यह इतुमान् वरदान पाकर उनके वल से छीर स्वाभाविक वेग से ऐसा भरपूर हुआ जैसे पानी से समुद्र भरा रहता है। यह निडर हो, ऋपियों के आश्रमों में जा जाकर, उपद्रव करने लगा। कहीं यज्ञ के पार्त्रो--सुग्भांडों- को, अग्निहोत्र की अग्नि की श्रीर पहनने की छालों को ते।ड्ता फीड्ता भ्रीर छिन्न भिन्न कर देता था। वेचारे ऋषि शान्त स्वभाव के थे, करते ही क्या। इसे तो शम्भु ने ब्रह्मदण्डों से अवध्य कर ही दिया था। इसलिए वे लोग, इस वात को जानकर, इसके अपराध सहते थे। फिर केशरी श्रीर वायु ने इसे ऐसे काम करने से रोका भी तो भी यह मर्यादा का उल्लङ्घन ही करता गया। तव भृगु श्रीर श्रंगिरा के वंशवाले महिप<sup>°</sup> इसके प्रपराध न सह कर साधारण कोध से शाप के वचन वेाले कि 'हे वानर! जिस वल के भरोसे तू हम लोगों को सताता है वह वल तुके बहुत दिन वाद याद होगा। वह तब याद ध्रावेगा जब कोई तुभो उसकी याद दिलावेगा श्रीर तेरी कीर्ति का वर्णन करेगा। उस समय तेरा वल वढ़ेगा। " ऋषिये] को वचन को सामर्थ्य से इतुमान का तेज ध्यार पराक्रम हीन हो गया । इसलिए ये साधारण वानरों की तरह उन आश्रमों में घूमने लगे। इनका सब उपद्रव करना छूट गया। बाली धीर सुप्रीव का

पिता ऋ चरजा नामक बानर तेज में सूर्य के सदश था। वह सब बानरीं पर राज्य करता था। बहुत काल तक राज्यशासन कर जब वह मरा तब मंत्रियों ने वाली की राजा ग्रीर सुग्रीव की युवराज वनाया। चचपन से ही इनकी सुग्रीव के साथ ऐसी मैत्रो थी जैसे अग्निके साथ वायुकी। ये शाप के कारण अपना वल नहीं जानते थे। हे राम-चन्द्र ! जब वाली ग्रीर सुप्रीव में वैर हुन्रा तब वाली सुत्रीव की बहुत दौड़ाता, घुमाता, ग्रीर बहुत ही व्याकुल करता था। ये देखते रहते थे परन्तु वल का स्मरण न होने से इनका कुछ भी वश नहीं चलता था। संप्राम के समय सुप्रीव के साथ रह कर भी, हाथी से कॅंधे हुए सिंह की नाई, ये युद्ध नहीं कर सकते थे। हे राघव! पराक्रम, उत्साह, 거 मति, प्रताप, सुशीलता, माधुर्य, नीति श्रीर श्रनीति का ज्ञान, गम्भीरता, चतुराई, वीर्थ, ग्रीर धीरता इन गुणों में इनुमान से बढ़ कर कोई इस लोक में नहीं है। ये व्याकरण पढ़ने की इच्छा से सूर्य के पास गये ग्रीर उदयगिरि से ग्रस्ताचल तक पिछ ले पैरसे चंले भ्रीर व्याकरण पढ़ा। सूत्र, वृत्ति, वार्त्तिक ग्रीर संग्रह पढ़ कर इन्हों ने सिद्धि प्राप्त करली। श्रन्यान्य शास्त्रों में, विद्यावत्ता में ग्रीर पूर्वीत्तर मीमांसा-मूलक वेदार्थ का निर्णय करने में इनकी जोड का कोई नहीं है। ये हनुमान समस्त विद्यास्रों स्रीर तप्रोविधान में सुर-गुरु बृहस्पति के प्रतियोगी हैं; े श्री प्रलय के समय रसातल में प्रवेश करने के लिए उचंत सागर की भाँति हैं; श्रीर ये समस्त संसार को भस करने के लिए उद्यत ग्रग्नि की तरह तथा प्रजा का चय करनेवाले यम की तरह हैं। भला इन हतुमान का सामना कौन कर सकता है ? इनके

समान श्रीर भी बड़े बड़े वानरों की-श्रर्थात् सुमीव, मैन्द, द्विविद, नील, तार, तारेय, नल श्रीर रम्भ की-तुम्हारे लिए देवताश्रीं ने उत्पन्न किया श्रीर गज गवाच, गवय, सुदंष्ट्र, मैन्द, श्रीर ज्योतिर्मुख की तथा भालुश्रों की भी उत्पन्न किया है।

श्रगस्य की ये वातें सुनकर राम श्रीर लच्मग दोनों भाइयों को, तथा बानरों श्रीर राचसों की वड़ा श्राश्चर्य हुआ। फिर अगस्त्य महर्षि वोले-"अब तो सब हाल तुमने सुना । हे राघव ! हमने त्रमको देखा श्रीर वातचीत भी की। श्रव हम सब जाते हैं। " यह सुन, हाथ जेाड़ नम्रतापूर्वक प्रणाम कर महाराज बेाले- 'श्राप के दर्शन मिलने से मेरे ऊपर देवता संतुष्ट हुए तथा पितृगण श्रीर प्रिपता-महगण भी तृप्त हुए। परन्तु मेरी एक प्रार्थना है। उसे श्राप लोग मेरे लिए स्वीकार कीजिए। मैंने पुरवासियों श्रीर देशवासियों को श्रपने श्रपने कामों में लगा दिया है। स्राप सत्पुरुषों की कृपा से मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। ग्राप लोग महावीर्थ-वान् ग्रीर मेरे हितैपी हैं। इसलिए ग्राप लोग कृपा करके मेरे इस यज्ञ में नित्य सदस्य हुजिए! तपाबल से प्राप लोगों में कोई पाप नहीं रहा, इसलिए त्रापके सहारे मैं पितर लोगों की ऋपा का पात्र बन् ँ श्रीर श्रपने मन को श्रानन्दित करूँ। उस समय भ्राप लोग मिल कर नित्य यहाँ पधारिएगा।" यह सुन कर ग्रगस्य ग्रादि ऋषि लोग 'एवमस्तु' कह कर अपने अपने आश्रमों को सिधारे। उनके चले जाने पर श्रीरघुनन्दन ऋषि की वे बातें याद कर ग्रारचर्य करने लगे। इसके वाद दिन डूबने पर वानरों को विदा कर प्रभु सन्ध्योपासन करने लगे।

दोहा । सन्ध्या करि रधुवीरवर रात्रि समय पहिचानि । श्रन्तःपुरहिं प्रवेश किय रूप-तेज-त्रलखानि ॥

# [ यहाँ से पाँच सर्ग मिचस हैं।] वयात्तीसवाँ सर्ग । बाली त्रौर सुग्रीव की उत्पत्ति की कथा।

द्वस तरह सब हाल सुन कर अगस्य से राम-चन्द्र वोले—''हे ब्रह्मन् ! वाली श्रीर सुप्रीव के पिता का नाम ते। त्रापने ऋचरजा वतलाया; कृपया वत-लाइयं कि इनकी माता का नाम क्या था श्रीर वह कहाँ की रहनेवाली थी ? श्रीर यह भी वतलाइये कि इनके 'वाली' श्रीर 'सुग्रीव' नाम क्यों रक्खे गये। यह सव समभाकर मुभे बतलाइए।" श्रगस्त्यजी बोले — हे रामचन्द्र ! यह कथा सुनिए। मैंने यह कथा नारद मुनि से सुनी थी। एक दिन घूमते घामते नारद मुनि मेरे घर पर आये। मैंने उनका विधि-पूर्वक पूजन किया। जब वे सुख से बैठे तव मैंने उनसे यह कथा पूछी घी। वे कहने लगे—हे महर्षि ! सुमेर पर्वत के वीच शिखर पर ब्रह्मा की सभा सौ योजन के फैलाव मैं वनी हुई है। इस सभा में श्रीनहादेव सदा वैठा करते हैं। एक दिन वे योगाभ्यास कर रहे थे कि उनकी श्राँखें से जल वहने लगा। उसे उन्होंने हाथ से पेांछकर ज़मीन पर फेंक दिया । उससे एक वानर पैदा हुन्रा। तव ब्रह्मा ने उससे समभाकर कहा "हे वानरश्रेष्ठ! देखेा इस पर्वत पर देवता रहते हैं। इस पर मृलफल भी वहुत से मिलते हैं। उन्हें तुम खाया करे। ग्रीर मेरे पास रहा करे।। कुछ समय तक तुम यहीं ठहरे।।

फिर तुम्हारा कल्याण होगा।" यह सुनकर वानर हाय जोड़ कर वोला—हे देव! ग्राप जैसी माज्ञा करते हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैं ग्रापकी ग्राज्ञा में रहूँगा। इस तरह ब्रह्मदेव से कह कर वह वानर प्रसन्नतापूर्वक उसी पर्वत के वृत्तों के जङ्गलों में जा कर फल फूल ग्रीर मधु की हूँढ़ हूँढ़ कर खाता था। श्रव उसका शरीर दिन प्रति वढ़ने श्रीर वलवान् होने लगा। दिन भर ते। वह वन में घूमता रहता था और शाम होते ही अच्छे अच्छे फूल फल ले कर ब्रह्मा के पास आ जाता था। वह फल फूल श्रादि सन चीज़ें देवदेव के चरणों पर रख देता था। इस तरह समय विताते उसे बहुत समय वीत गया। एक दिन उस ऋचरजा वानर की प्यास लगी। वह मेरु के उत्तर शिखर पर गया! वहाँ से उसने तरह तरह के पिचयों के शब्दों से गुजाय-मान भ्रीर खच्छ पानी से भरा हुआ एक तालाव देखा। तब वह प्रसन्नतापृर्वक अपनी गर्दन के वाल हिला कर उसके किनारे पर चला गया। उस समय दैव-वश उसे पानी में अपनी परछाई देख पड़ी। उसे देख कर वह सोचने लगा कि इस पानी में यह कोई मेरा शत्रु बानर रहता है। यह ऋद सा होकर मुभ्ने कुछ समभता नहीं। मेरी समभ में इस दुष्ट ग्रीर मूर्ख का यही निवास-स्थान है। यह मन में विचार कर, अपने खभाव की चपलता के कारण, वह उछल कर पानी में घुस पड़ा ग्रीर फिर वहाँ से कूद कर ऊपर ग्राया। हे रामचन्द्र 🕽 उसी चाम वह वानर से वानरी वन गया। वह वानरी बड़ी सुन्दर लावण्यवती थी । मीटी मीटी ते। उसकी जङ्घाएँ ग्रीर सुन्दर भेंहिँ शीं; काले घुँघराले वाल, ग्रीर मनोहर हँसमुख चेहरा था।

स्तन खुव पुष्ट थे। वह रूपवती वड़ी अच्छो मालूम होती थी । उस तालाब के किनारे वह ऐसी देख पड़ती थी मानों सीधी लम्बी लता हो। सब के ्रचित्त को मथन करनेवाली वह त्रैलोक्य-सुन्दरी /ं स्त्री ऐसी देख पड़ती थी जैसी कमलरहित लच्मी श्रीर निर्मल चन्द्रप्रभा हो। कहाँ तक कहा जाय, उसमें साचात लच्मी या पार्वती की उपमा भल-कती थी। वह अपने प्रकाश से दिशाओं की प्रका-शित करती हुई किनारे पर खड़ी थी। इतने मैं ब्रह्मा के चरणों की उपासना करके देवराज इन्द्र उसी मार्ग से लौट रहे थे। उसी बीच मैं घूमते हुए श्री-सूर्यदेव की दृष्टि भी उस स्त्री पर जा पड़ी । ये दोनों ही देवता उस स्त्री को देखते ही काम के वश में होगये। इन दोनों देवताओं के सव श्रङ्ग, सर्प की 🎖 भाँति, ज्ञुब्ध हो गये। उस स्त्रीका श्रद्भुत रूप देखते ही इन दोनों देवता हों का धैर्य जाता रहा। इन्द्र ते। उस स्त्री तक पहुँचते पहुँचते रास्ते ही मैं स्वृतित ही गये। इनका तेज उस स्त्री के वालों पर जा गिरा। परन्तु वह देवराज का वीर्थ अमीध था। निष्फल कैसे हो सकता था? इससे जो वालक उत्पन्न हुन्रा उसका नांम बाली रक्खा गया। सूर्य का रेतस् भी उस सुन्दरी की गर्दन पर गिरा था। इस समय ये दोनों देवता इस स्त्री से वोलने तक न पाये। दूर से ही उन दोनों का काम दृर्हो गया। गर्दन (श्रीवा) पर गिरे हुए वीर्थ से ्र्ल्ग्र लड्का पैदा हुम्रा उसका नाम सुप्रीव रक्खा गया। इस तरह वे दोनों दो पुत्रों की उत्पन्न कर निवृत्त हो गये। फिर इन्द्र ने वाली की एक सुवर्धा-मयी माला देकर स्वर्ग का मार्ग लिया। वह माला नष्ट न होनेवाली श्रीर श्रनेक गुणों से पूर्ण थी।

सूर्यदेव अपने पुत्र के कामों श्रीर उद्योगों में हनुमान को अवगन्ता कर आकाश में चले गये। अब रात बीत गई श्रीर सवेरा हो गया। वह स्त्री भी ज्यों की त्यों बानर रूप हो गई। बाली और सुग्रीव पिङ्गल-नयन, वानरश्रेष्ठ, वली श्रीर कामरूपी थे। उन दोनों पुत्रों को ऋचरजा ने श्रमृत के तुल्य मधु लाकर पिलाया और फिर उन्हें साथ ले कर वह ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने उसकी उन दोनों वच्चों के साध देख कर बहुत समभाया। फिर देवदत्त की आज्ञा दी कि तुम ऋचरजा की साथ लेकर परम सुन्दर किष्किन्धा नगरी में जान्रो। वह अनेक गुणों से सम्पन्न बढ़िया नगरी इस ऋचरजा के योग्य है। वहाँ बहुत से वानर रहते हैं; उसमें श्रीर भी कामरूपी बानर वास करते हैं। वह बहुत रहों से भरी पुरी छीर दुर्गम है; उसमें चारों वर्ण रहते हैं। वह परम पवित्र श्रीर व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मेरी श्राज्ञा से उसे विश्वकर्मा ने बनाया था। वह बड़ी दिन्य है। वहाँ तुम पुत्रों सहित ऋचरजा की स्थापित करे। तुम ् यूथपति बानरों तथा ग्रीर ग्रीर साधारण बानरों को इकट्ठा कर उन सब को घ्रादर देना ग्रीर सभा करके इन्हें सिंहासन पर बैठा कर राजतिलक करदेना। इनको देखतेही वे वानर इनके वश में हो ध्रमुचर हो जायँगे। ब्रह्मा की आज्ञा पा कर ऋचरजा को साथ ले वह दूत किष्किन्धा को गया ग्रीर गुफा में घुस कर पितामह के आज्ञानुसार उनका राजतिलक कर दिया। राजतिलक पाकर, तथा राज-मुकुट पहन कर भ्रीर भ्रनेक भूपणों से भूषित हो ऋचरजा प्रसन्न हुआ। वह सब बानरों की यथा-चित कामें। में नियुक्त कर राजकाज करने लगा। हे श्रीराघव ! बाली श्रीर सुशीव का जो पिता था वही माता भी था। हे रघुवंशमणे! इस कथा की जो सुनता ग्रीर सुनाता है उसके सब काम हर्प-वर्धक ग्रीर सिद्ध होते हैं।

#### दोहा।

किप ग्रह निशिचर वंशकर, एहि विधि भा विस्तार। वरनि कही सी कथा मैं, श्रीरघुनाथ उदार॥

# तेंतालीसवाँ सर्ग । सनकुमार और रावण का संवाद ।

यह पुराण की कथा सुनकर भाइयों सहित
्रीरामचन्द्रजी वहें विस्मित हुए। वे वे लि — "हे ऋपे!

श्रापकी छपा से मैंने यह पिवत्र कथा सुनी। इसे सुन
कर सुभे वाली तथा सुत्रीव की उत्पत्ति के विषय में
बहाही श्राप्त्वर्य हुश्रा। जब वे दोनें। सुरेन्द्र ही के
पुत्र हैं तो उन्हें इतना वली श्रीर पराक्रमी होना ही
चाहिए। इसमें श्राश्चर्य ही क्या है।" यह सुन कर
कुम्भयोनि श्रगस्त्य वे ले — हाँ महाराज! यह
ऐसा ही हाल है। मैं श्रीर भी कुछ प्राचीन
धृत्तान्त कहता हूँ; उसे सुनिए। जिस काम के लिए
रावण ने सीता का हरण किया था, मैं उसी का
वर्णन करता हूँ।—

एक समय की वात है कि राचसाधिप रावण ब्रह्मा के पुत्र, तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीर बड़े सत्यवादी श्रीसनत्कुमार से हाथ जोड़ प्रणाम कर बड़ी नम्रता से वेला—''हे भगवन्! इस लोक में सर्व देवताओं में बड़ा बली ग्रीर श्रेष्ठ कीन है जिसके सहारे देवता लोग अपने शत्रु को जीतते हैं? ब्राह्मण लोग प्रति दिन किसकी पुजा श्रीर योगी लोग प्रति दिन किस का ध्यान

करते हैं ? हे तपोधन! यह सब हाल विस्तार-पूर्वक मुक्ते वतलाइए।" रावण की यह वात सुनकर भीर ध्यान-दृष्टि से उसके मन की वात की जान कर ऋषि बोले-"हे बत्स! जो इस सब जगत् का खामी है उसकी उत्पत्ति हम नहीं जानते ! सुर श्रीर श्रप्तर जिसकी नित्य पृजा करते हैं वह नारा-यण प्रभु है। उसकी नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई है। वे संसार के पति हैं। उन्होंने इस स्थावर थ्रीर जंगम संसार को रचा है। उनके ग्राश्रय से देवता यज्ञ में अमृतपान करते और आदर पाते हैं तथा उन्हीं प्रभु की सेवामें तत्पर रहतं हैं । वेदीं, पुराखों श्रीर पञ्चरात्रों के अनुसार योगी उनका ध्यान करते श्रीर यज्ञों के द्वारा उनकी सन्तुष्ट करते हैं। जो दैत्य, दानव श्रीर राचस हैं तथा जो देवें। से द्वेप रखते हैं उन सबको प्रभु संप्राम में हरा देते हैं थ्रीर उनके द्वारा वे पूजे भी जाते हैं।" महपि का यह कथन सुनकर रावण प्रणत होकर मुनि से फिर वेाला-"हे गुरा ! जा दैस, दानव श्रीर राचस प्रभु के हाथ से मारे जाते हैं वे कैं।न सी गति पाते हैं ?" मुनि ने कहा—"जो देवताओं के द्वारा मारे जाते हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। परन्तु जब पुण्य चीया है। जाता है तब वहाँ से अलग होकर पहले जन्म में इकट्टे किये हुए सुख-दुःख के द्वारा उत्पन्न होते श्रीर मरते हैं। परन्तु हे राजन् ! वे चक्रधारी जनार्दन जिन जिन को मारते हैं वे सव उन्हीं , के लोक में जाते हैं। इससे यह जान पड़ता है 🗗 उनका कोध भी वरदान के ही तुल्य है।

### दोहा।

लंकापित ऋपि वचन सुन, मन महँ श्रित हर्पान । देखिहों कव संप्राम महँ, प्रभु कहँ इति ललचान॥

### चवालीसवाँ सर्ग । ऋषि का रावण को रामजन्म का समय बतलाना।

वृह दुरात्मा रावण इस तरह सोच ही रहा या कि ऋषि फिर बोले—हे महाबाहो! तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह संप्राम में अवश्य पूरी होगी। तुम सुखी रहो। कुछ समय तक प्रतीचा करे।। यह सुन कर वह बोला—उनके लचण क्या हैं, सो आप कहिए। मुनि ने कहा—हे रावण! सुने, में सब कहता हूँ।

वे सर्व व्यापी, सूत्तम, भ्रव्यक्त भ्रीर सनातन हैं। उन्होंने इस चराचर जगत् की संपूर्ण रूप से न्याप्त कर रक्खा है। वे भूमि में, पाताल में, पर्वतों में, 🎾 वनें। में, सब खावरें। में, निदयें। में श्रीर नगरों में विद्यमान हैं। फ्रॉकार, सत्य, सावित्री, पृथ्वी, ग्रीर पर्वतथारी वे ही हैं। वे ख्रनन्त नाम से प्रसिद्ध हैं। दिन, रात, दोनों सन्ध्याएँ, सूर्य, चन्द्र, यम, काल, वायु, ष्यमि, ब्रह्मा, स्ट्र, इन्ट्र, श्रीर जल वे ही हैं। वे ही प्रकाश करते हुए व्वालाख्य शोभा की प्राप्त होते हैं। वे लोकों को बनाते, संहार करते श्रीर शासन करते हैं। वे ही कोड़ा करनेवाले, अन्यय (नारारहित), लोकनाथ, विषणु, पुराण श्रीर संसार के एकमात्र नाश-कर्ता हैं। विशेष क्या कहा जाय, वे चर श्रीर अचर तीनों लोकों में व्यापक हैं। हे दशा-🧓 🚧 ! उनका स्वरूप नील कमल के समान श्याम है। कमल की पीली कैसर के समान वस से वे ऐसे शोभित होते हैं जैसे वर्ण ऋतु में विजली के साथ पानी भरे हुए वादल सुहावने लगते हैं। इस तरह वे मेघ के समान श्याम, कमललोचन, छाती में

श्रीवत्स चिह्न से भूषित, चन्द्रतुल्य श्रानन्द-कारक हैं। मेघ में विजली की भाँति उनके शरीर में विद्यमान संप्रामरूपिया श्री उनकी देह की सदा ढके रहती है। देवता, श्रसुर श्रोर नाग, किसी की सामर्थ्य नहीं जो उनके दर्शन कर सके। परन्तु जिसके ऊपर वे कृपा करते हैं वही उन्हें देख सकता है। हे तात ! न यज्ञफलों के द्वारा, न तर्पों के द्वारा, न संयमें। के द्वारा, न दानों के द्वारा, श्रीर न होम के द्वारा ही कोई उन्हें देख सकता है। वे लोग ही उनको देख सकते हैं जो उनके भक्त हैं; जिनके प्राण ग्रीर चित्त उन्हीं में लगे रहते हैं-वही जिनके गतिरूप हैं ग्रीर ज्ञान से जिनके सब पाप भस्म हो गये हैं। यदि तुम उनको देखना चाहते हो तो जो हम कहते हैं उसे सुना । सत्ययुग के वीत जाने पर त्रेतायुग में देवतात्रों ग्रीर मनुष्यां की भलाई के लिए वे राजा रूप होकर अवतार लेंगे। इच्वाकुवंश में एक राजा दशरथ हें।गे। वड़े तेजस्वी श्रीरामचन्द्र उनके पुत्र होंगे। वे बड़े बुद्धिमान, महावली, महापराक्रमी, महावाहु, महासत्व श्रीर चमा मैं पृथिवी के समान होंगे। जैसे सूर्य की श्रोर कोई नहीं देख सकता वैसे ही शत्रुगण उनकी ग्रीर श्राँख उठाकर देख भी न सकेंगे। इस तरह वे नारायण प्रभु रामरूप होकर श्रवतार लेंगे। उनकी स्त्री, जो श्रीलंदमी हैं वे, सीता नाम से पृथिवी पर जन्म ले कर जनक की पुत्री कहलावेंगी। वे रूप में अनुपम, सब लचाणों से युक्त, राम की ऐसी घ्रनुगामिनी हें।गी जैसी मनुष्य की छाया धौर चन्द्रमा की प्रभा होती है। वे श्री-सीता देवी शील, आचार धीर गुणों से परिपृर्ण होंगी। वे पतित्रता, धैर्य-सम्पन्न, ध्रीर सूर्य की किरणों की नाई सीता श्रीर राम की मानों एक मृतिं होंगी। हे रावगा! जिस तरह वे सनातन, अव्यय और देवें। के देव अवतार लेंगे वह सब मैंने तुमसे कह दिया। हे राघव! ये सब बातें सुन कर वह महाबाहु और प्रतापवान राचसराज तुम्हारे साथ विरोध करने के विषय में सोचने लगा। और सनत्कुमार की बातों पर बार बार ध्यान देता हुआ बड़ा प्रसन्न होकर युद्ध के लिए इधर उधर धूमने लगा। यह कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी विस्मित होकर प्रसन्न हुए।

#### देश्हा।

श्रीराघव स्रित हर्षयुत, सुनि पुराग सुनिगाय। पृद्धत भे मुनि सन स्रिपर, कहतु कथा सुनिनाथ॥

# पैंतालीसवाँ सर्ग । कथा सुनने का फल ।

द्वसके बाद फिर अगस्य मुनि रामचन्द्रजी से बोले; मानों ब्रह्मा शिव से कहते हों। उन्होंने कहा— हे राधव! इसी कारण से रावण ने जानकी का हरण किया। यह कथा नारद मुनि ने सुमेरु पर्वत पर देवता, गन्धर्व, सिद्ध श्रीर महात्मा ऋषियों के सामने कही थी। इसके सिवा श्रीर भी शेष कथा उन्होंने सुनाई। हे राजेन्द्र! यह कथा वड़े वड़े पापों का नाश करती है। इसको सुनकर ऋषि लोग वड़े हर्ष से बोले कि जो इस कथा को सुनते श्रीर सुनाते हैं वे पुत्र पैत्रों सहित स्वर्गलोक में पूजित होते हैं।

### देशहा।

श्रित पवित्र इतिहास यह, नारद कहेउ बुभाइ। सो प्रसंग मैं कहरूँ श्रव, सुनहु राम रघुराइ॥

# क्रियालीसवाँ सर्ग ।

### रावगा का श्वेत द्वीप में जाना।

इसके बाद राचसों की साथ ले वह रावण पृथ्वी पर घूमने लगा धीर दैत्य, दानव तथा राचसों में जिसको श्रधिक वलवान् सुनता उसीके। युद्ध के लिए ललकारता था। एक दिन श्रीनारद ब्रह्मलोक से लौट कर आकाश में चले आते थे। रावण ने उनको देखा श्रीर पास जा प्रणाम करके कहा-''हे महर्पे ! श्रापने घृमते घृमते इस ब्रह्माण्डको कई बार देखा होगा। सो स्राप सुके वतलाइए कि किस लोक के मनुष्य बड़े वली हैं। मैं उनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ।'' रावण की वात सुनकर नारद ने कुछ देर विचार करके कहा-"हेराजन ! चीर समुद्र के पास एक द्वीप हैं 🛧 वहाँ के प्राणी चन्द्र के तुल्य चमकीले, महावली, श्रीर डील डौल में वड़े लम्बे चौड़े हैं। वे वड़े परा-कमी, मेघ के समान घेार शब्द करनेवाले श्रीर बड़े परिवारवाले हैं। वे बड़े धैर्यवान होते हैं ग्रीर उनकी भुजाएँ वड़ी वड़ी, परिघ के समान, होती हैं। हे राचसाधिप! ऐसे प्राणियों की मैंने खेत द्वीप में देखा है। जैसे बल-वीर्यवालों की तुम चाहते हो वैसे ही लोग वहाँ रहते हैं।" रावण ने कहा-"हे नारद! वहाँ इस तरह के लोग ऐसे वलवान क्यों होते हैं ? श्रीर उनकी रहने के लिए वहाँ जगह क्योंकर मिल गई ? हे देवपे ! यह सब हाल ठीके ठीक समभा कर मुभी वतलाइये। क्योंकि आर्पने तो सब हाल देखा ही है। श्रापके लिए वह सब इंस्तामलक के समान है।" मुनि वाले-"जा लोग अनन्यमन होकर नारायण में लवलीन रहते हैं—

उन्हों की आराधना में तत्पर रहते हैं—जो उन्हों के भक्त हैं अथवा उन्हों के शाक्ष धतुष से जो लोग मारे जाते हैं, वे ही वहाँ रहने पाते हैं। क्योंकि जनके हाथ से जो मारा जाता है वह स्वर्ग में वास करता है। यहा, जप, संयम, धौर मुख्य मुख्य दान करने से भी वह लोक नहीं मिल सकता।" यह सुनकर रावण विस्मित हो अपने मन में यही सोचता था कि में उन देवों के देव के साथ युद्ध करूँगा। ऐसा सोच विचार कर वह राचस रावण मुनि से विदा हो श्वेत द्वीप की और गया। यह आअर्थ देखने के लिए मुनि भी वहीं गये। क्योंकि वे भी वहें की तुर्का धीर लड़ाई देखने के बड़े प्रेमी थे।

श्रव रावण राचसीं की साथ लिंचे बड़ा सिह-नाइ करता ग्रीर श्रपने शब्द से दसें दिशाश्रों की ्रे<sup>-</sup>फाड़ता हुग्रा वहाँ प<mark>हुँचा।</mark> सुनिराज भी चलते चलते वहीं जा पहुँचे। रावण का पुष्पक विमान वहाँ पहुँच ता गया परन्तु वहाँ हवा ऐसे ज़ोर से चल रही थी कि वह विमान मारे भाटके के ठहर नहीं सकता था। जैसे वायु के वेग से वादल उड़ जाते हैं उसी तरह वह भी उड़ा जाता था। उसके मंत्री राचस उस दुर्दशे द्वीप के समीप पहुँच कर राचसराज से डरते हुए वेाले-"हे राचसेन्द्र! त्रास के कारण इस ता मूढ़ छीर अचेत हो गये। यहाँ तक कि इम लोग यहाँ किसी तरह ठहर नहीं स्कृते। युद्ध की तो वात ही दूर है।" यह सुन-कर रावण ने उस पुष्पक विमान की श्रीर उन राचेंसों की छोड़ दिया। तत्र वह विमान राचसों की लिये हुए उस द्वीप से बाहर चला गया। फिर महाभयंकर रूप वनाकर रावण उस द्वीप में श्रकेला ही घुसा। वहाँ घुसते ही बहुत सी स्त्रियों ने

उसे देखा। उस फुंड में से एक स्त्री ने हँसकर रावण को हाथ से पकड़ कर पूछा-"तू यहाँ क्यों श्राया, तेरा यहाँ क्या काम है ? तू कौन है, किस का लड़का है ग्रीर तुमी किसने भेजा है ? गइस तरह सुनकर वह क्रुद्ध हो बोला—''मैं विश्रवा मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम रावण है। मैं युद्ध के लिए यहाँ श्राया हूँ परन्तु मैं यहाँ किसी की नहीं देखता।" उस दुष्ट की ये वातें सुनकर वे सव स्त्रियां मधुर खर से हुँसने लगीं। फिर उनमें से एक स्त्री वड़ी क़ुद्ध हो रावण की छोटे लड़के के समान पकड़ कर सखियों के बीच में घुमाने ग्रीर दूसरी सखी की बुलाकर कहने लगी कि देखी, मैंने एक कीड़ा पकड़ा है। देखेा यह कीड़ा कैसा श्रद्भुत है। इसके दस तो मुँह हैं छीर बीस भुजाएँ हैं। इसका रङ्ग काजल की ढेरी के तुल्य कैसा सुन्दर है। ग्रव उसके हाथ से रावण की दूसरी स्त्री ने लें लिया। वह भी घुमाने लगी। इसी तरह एक तीसरी स्त्री ने भी किया। इस तरह वे सब स्त्रियाँ हाथों हाथ उस को लेने देने श्रीर घुमाने लगीं। तव ती रावण बड़ा चिकत हुआ। कटकटा कर उसने बड़े क्रोध से एक स्त्री के हाथ में काट खाया। तन उस स्त्री ने फट उसको छोड़ दिया। वह पीड़ा के मारे ध्रपना हाथ भाड़ने लगी। इतने मैं एक स्त्री रावण की पकड़ कर स्राकाश में उड़ गई। परन्तु रावण ने कुछ हो प्रपने नालूने से उस स्त्रो की भी बहुत नोच डाला। तब ता उस स्त्री ने भटका देकर उसकी ऐसा फेंका कि वह समुद्र में धड़ाम से जा पड़ा। जैसे वज्र से दूटा हुआ पर्वत का शिखर गिरता है वही दशा रावण की हुई। वह मारे भय के व्याकुल तो था ही, अब और भी अधिक डर गया। हे राम-

चन्द्र! इस तरह उस राजसराज को रवेत द्वीप वाली क्षियों ने खूब छकाया । उस समय नारद मुनि रावण की धर्षणा श्रीर दुर्दशा देखकर बड़े दिस्मित श्रीर प्रसन्न होकर नाचने लगे। हे राघव ! यह वृत्तान्त जानकर ही, श्रापके हाथ से मरण की इच्छा से, उसने सीता का हरण किया। हे रघुनन्दन! आप शंख-चक्र-गदा-पदाधारी, शाङ्गिधन्वा श्रीनारायण हैं। श्राप सब देवताओं से पूजित हैं। त्राप श्रीवत्सा-ङ्कित, हृषीकेश, सर्वदेव-पूजित, पद्मनाभ, महायोगी ष्रीर भक्तों के अभयदाता हैं। आप रावण के मारने के लिए मनुष्य के शरीर में आये हैं। क्या ग्राप श्रपने की नारायण नहीं समभते ? हे महा-भाग ! मोह न कीजिए । अपने की आप ही स्मरण कीजिए। ब्रह्मा ने अपने मुँह से कहा है कि आप गुप्त से भी गुप्त हैं। हे राघव ! ग्राप त्रिगुग्य-स्वरूप, त्रिवेदी, त्रिधामा (स्वर्ग-मृत्यु ग्रीर पाताल ) हैं। भूत, भविष्यत् श्रीर वर्तमान इन तीनाँ कालों में भी श्रापके काम होते रहते हैं। श्राप त्रैविद्य श्रीर देवशत्रुत्रों का मर्दन करनेवाले हैं। स्राप प्राचीन समय में तीन पैरां से तीनां लोकों का आक्रमण कर वित को वाँधने के लिए, इन्द्र के छोटे भाई हो, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। आप सनातन विष्णु हैं। लोकों पर कृपा करने के लिए आपने मनुष्य का रूप धारण किया है। हे सुरों में श्रेष्ठ ! श्रापने पापी रावण को कुटुम्ब ग्रीर परिवार के साथ मार कर देवताओं का काम सिद्ध कर दिया। हे सुरेश्वर! सव देवता और तपे।धन ऋषि लोग प्रसन्न हुए ग्रीर श्रापकी कृपा से सव जगत् को शान्ति मिली। ये सीता महाभागा आपही के लिए पृथिवी से निकली थीं। ये साजात् जुन्मी हैं। देवें का काम साधने

के लिए ये जनक की पुत्री कहलाई । हे प्रभा ! रावण ने माता की नाई ले जाकर इनको लंका में रक्खा था। हे बड़े यशवाले रामचन्द्र ! यह सब कथा मैंने आपको सुना दी। दीर्घजीबी देविष्टि नारद ने मुक्ते यह कथा सुनाई थी। श्रीसनत्कुमार ने जैसे सब रावण से कहा था वैसाही उसने किया। हे रघुवीर! इस कथा की जो श्राद्ध में, श्राह्मण-भोजन के समय, सुनाते हैं उनका दिया हुआ अन्न पितरों के लिए श्रचयह्म होकर पहुँचता है।

यह कथा सुनकर भाइयों सहित रामचन्द्रजी वहें विस्मित हुए। वानरों सहित सुगीव, राचसों सहित विभीषण भ्रीर मंत्रियों सहित भ्राये हुए राजा लोग तथा अन्यान्य नाह्मण, चित्रय, वैश्य भ्रीर शूद्र लोग भी बड़े चिकत हुए श्रीर खूद प्रसन्न हुए। वे सब रामचन्द्र की श्रीर देखने लगे। इसके वाद श्रीअगस्य मुनि वेलि—हे रघुवर! श्रापने हम को देखा श्रीर हमारा आदर-सत्कार किया। अब हम लोग जाते हैं।

### दोहा।

निज निज श्राश्रम कहँ चले, ऋषिवर प्रभु रुख पाइ । रामचन्द्र राज़त तहाँ, सहित वन्धु हरषाइ ॥

# सैंतालीसवाँ सर्ग ।

रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन । श्रीप्रभु के श्रभिषेक की यह पहली ही रातृ थी जो पुरवासियों का हर्ष वढ़ानेवाली हुई। कुछ रात बाक़ी रहते राजा की जगानेवाले बन्दीगण राजभवन में था उपिश्यत हुए। किन्नरें की तरह सिखलाये हुए वे सुरीले कंठवाले गायक यथोचित

रीति से महाराज को जगाने लगे। वे गाने लगे-''हे वीर ! हे सीम्य ! हे कै।शल्या का ग्रानन्द वढाने-वाले! अव जागिए। हे नराधिप! आपके सीते रहने से सारा संसार सोता पड़ा है। त्रापका पराक्रम विष्णु के तुस्य ग्रीर रूप अधिनीकुमार के समान है। स्रापकी बुद्धि वृहस्पति के समान स्रीर प्रजा-पालन मैं स्राप प्रजापित के तुल्य हैं। स्राप में चमा पृथ्वी के तुल्य, तेज सूर्य की भाँति, वेग वायु की नाई, गाम्भीर्य समुद्र के तुल्य, अचलता शिव के तुल्य, ग्रीर सीम्यता चन्द्र के सदृश है। हे नरा-धिप! आप के समान न ता राजा हुए हैं श्रीर न होंगे। श्राप दुईप, धर्मपरायण श्रीर प्रजा के हितकारी हैं। हे पुरुपों में श्रेष्ट! श्राप की कीर्ति श्रीर लच्मी त्याग नहीं करती । हे काकुत्स्र ! श्राप में लच्मी श्रीर धर्म दोनें। सदा स्थिर रहते हैं।" वन्दीगण इस तरह कह कर, श्रनेक तरह की स्तुतियों से महाराज की जगाते थे ग्रीर सूत लीग भी अच्छी अच्छी स्तुतियों से महाराज का कीर्ति-गान कर रहे थे। इन्हें सुनकर श्रीरामचन्द्रजी जागे श्रीर भ्रपने सफ़ेद विस्तर को छोडकर ऐसे उठ वैठे मानों शेप पर से नारायण उठे हों। उस समय वहुत से नौकर नम्नता-पूर्वक द्वाय जोड़े खड़े थे श्रीर हज़ारों खच्छ पात्रों में जल लियं खडे हा गये। महाराज ने जल से अपने कृत्य किये श्रीर पवित्र होकर भ्रग्नि में हवन किया। फिर वे उस पवित्र देवालय में गये जहाँ सब इस्वाकुर्वशी लीग जाया करते थे। वहाँ देवता, पितर ग्रीर ब्राह्मणों का यथीचित पूजन कर वे साथवालों की लिये हुए धाहर की शाला में गये। वहाँ महात्मा मंत्री लीग श्रीर वशिष्ठ श्रादि श्रिप्त के तुल्य तेजस्वी पुरोहित

लोग तथा अनेक देशों के स्वामी वड़े बड़े चत्रिय श्रीप्रभु के पास श्राकर इस तरह उपिश्वत हुए मानें। इन्द्र के पास देवगण आये हों। भरत, लक्ष्मण, श्रीर शत्रुघ्न भी रामचन्द्र की सेवा करने में ऐसे तत्पर हुए जैसे ( ऋगू, यजु: श्रीर साम, ये ) तीनों वेद यज्ञ में उपिश्वत रहते हैं। हिषत श्रीर प्रसन्न-मुँह नौकर लोग हाथ जोड़े महाराज की सेवा करने लगे श्रीर सुग्रीव श्रादि कामरूपी श्रीर महापराक्रमी वीस वानर महाराज के पास ग्रा बैठे। फिर चार राचसें। के साथ श्रीविभीपण भी वहीं आ बैठे जैसे कुवेर के पास गृह्यक लोग हों। इसके वाद वेदमार्ग पर चलनेवाले वृद्ध श्रीर कुलीन मनुष्य श्राये। वे राजा को प्रगाम कर यथोचित स्थान पर बैठ गये। उस समय श्रीमान् ऋषियों, महापराक्रमी राजाश्रों, वानरीं श्रीर राचसों के बीच में बैठे हुए श्रीरघुवीर की ऐसी शोभा हुई जैसे ऋषियों के द्वारा इन्द्र की होती है। यही क्यों, उस समय उनकी छवि उससे भी अधिक देख पडती थी।

### दोहा।

बहु पुराण के ज्ञानिवर, मधुर कथा श्रुतिसार। कहन लगे शुचि धर्मयुत, पावन विविध प्रकार॥

# ग्रड़तालीसवाँ सर्ग ।

महाराज का राजार्थों को बिदा करना।

श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वीमंडल का शासन करने श्रीर पुरवासियों तथा देशवासियों का प्रवन्ध करने लगे। थोड़े दिनों वाद रामचन्द्रजी मिथिलाधिपति राजा जनक से हाथ जोड़ कर कहने लगे—''महाराज! श्राप सब तरह मेरे गति-

.रूप हैं धौर मैं श्रापही का पाला हुआ हूँ। श्राप ही के उप तेज से मैंने रावण की मारा। हे राजन! मिथिला देशवालों श्रीर इच्वाकु-कुलवालों की, इस सम्बन्ध के द्वारा, बड़ी ही प्रीति है। अब स्राप श्रपनी राजधानी में पधारिये। रत्नों की लेकर भरत, सहायता के लिए, आपके पीछे पीछे जायँगे।" ये प्रीति के वाक्य सुनकर राजा जनक बोले-"वहत श्रच्छा, हे राजन् ! मैं श्रापके दर्शन से तथा श्राप की नीति से बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे खिए जा रतन सिचत हैं वे सब मैं अपनी दोनों कन्याश्रों को दिये जाता हूँ।" यह कहकर जनक जी अपने देश ं मिथिला की ग्रीर चले। तव रामचन्द्र केकय देश के राजा, अपने मामा, से हाथ जोड़ कर वेाले — "हे मामा ! यह समस्त राज्य, मैं, भरत श्रीर लक्मण, ये सब आपके वश में हैं। सब तरह से म्राप हमारे उपकार-कर्ता हैं। राजा वृद्ध हैं। वे म्राप के लिए सन्ताप करते होंगे। इसलिए में चाहता हूँ कि आप लच्मण को साथ ले और तरह तरह के ये रत्न लेकर अपने देश के लिए यात्रा करें। महाराज के वचन सुन कर युधाजित जाने के लिए स्वीकार कर वोले-"हे रामचन्द्र! यह धन ध्रीर ये रत्न श्राप ही के पास अचय होकर रहें।'' इतना कह उन्होंने प्रदिचिया की और जाने के लिए तैयार हुए। रामचन्द्रजी ते। पहले ही प्रदक्तिणा कर चुके थे। उनके साथ श्रीलच्मण इस तरह ग्ये जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पर इन्द्र के साथ श्रीविष्णु गये थे। इनको विदा करके रामचन्द्रजी समान श्रायु के काशी के राजा प्रतर्दन की गले से लगा कर बोले-"इं राजन् ! आपने प्रीति श्रीर सौहद दिख-लाया। भरत के साथ उद्योग भी किया। अब आप

रमणीय, सुरिचत भीर मनाहर तारणों से सुशा-भित वाराग्रसी नगरी की पधारिये।" इतना कह कर महाराज भ्रासन से उठे थीर उनसे मिल कर उन को विदा किया। राजा प्रतर्दन काशी की चले गये। इस तरह उनकी विदा कर फिर श्रीरामचन्द्र, वहाँ इकट्ठे हुए, तीन सी राजाओं से हँसकर मीठी वाणी से वीलं -- ''हे राजा लोगो ! श्राप की प्रीति वड़ी क्षिर श्रीर तेज से रिचत है। श्रापने हम पर खुव प्रेम प्रकट किया है। श्रापको धर्म-परता, सदा सत्य व्यवहार, श्राप को श्रतुभव श्रीर तेज से वह दुरात्मा, दुर्वृद्धि धीर राचसों में नीच रावण मारा गया। उसके मारने में मैं तो केवल हेतुमात्र हैं। वह तो आप लोगों के ही तेज से मारा गया है। सिर्फ़ वही नहीं, किन्तु उसके पुत्र, मन्त्री श्रीर बान्धन भी आप लोगों की कृपा से समूल नष्ट हुए।\_, जानकी के हरण का समाचार पाकर भरत भ्राप लोगों को यहाँ ले आये। सी आप लोग तभी से काम में लगे हुए हैं। यहाँ श्राप लोगों का वहत समय वीत गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग अपनी अपनी राजधानी की पधारें।" वे सब हर्पपूर्वक बोले--''हे रामचन्द्र ! वड़े श्रानन्द की वात है कि ग्राप विजयी हुए ग्रीर राज्य भी प्रतिष्ठा-पूर्वक स्थिर बना रहा; सीता मिल गई धीर शत्रु का भी नाश हीगया। हे राजन् ! यह हमारा परम मनेारथ सिद्ध हुम्रा। हम लोग म्राप को विजयी श्रीर शत्रुविहीन देख रहे हैं, यही हमारी इच्छा थी श्रीद इसी में हमें ग्रानन्द है। ग्राप जा हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, सो यह आपके स्वभाव के अनुकूल है; वर्ना हम लोग हैं ही किस लायक। प्रव हम लोग श्रापकी प्रशंसा किस तरह करें। क्योंकि

आपकी भाँति विद्या ढङ्ग से वड़ाई करना ते। हमें आता ही नहीं। अब हम आपकी आज्ञा ले विदा होते हैं। आप ते। हमारे अन्तः करणों ही में सदा वास करते हैं। अब हम लोग वहुत प्रसन्न होकर अपने अपने कामों में लगेंगे। महाराज! हम लोगों में आप की सदा प्रोति वनी रहे।" इस तरह हाथ जोड़ और बड़े प्रसन्न हो राजा लोग यात्रा के लिए तैयार हुए और रामचन्द्र ने भी उनका यथोचित सत्कार किया।

# उनचासवाँ सर्ग।

बानरों श्रीर राक्षसों को महाराज का भेंट देना।

वे महात्मा राजा लोग हज़ारों हाथी श्रीर ्धोड़ों के फुंडों से पृथिवी की कॅपाते हुए चारों दिशाओं में अपने अपने स्थान की श्रीर चले गये! भरत की भाजा से कई भन्नीहियी सेना लेकर बहुत से राजा लोग प्रसन्नता-पूर्वक श्रीरामचन्द्र की सहा-यता. के लिए प्रयोध्या में छावनी डाले पड़े थे। वे लोग वल के प्रभिमान से परस्पर कहने लगे कि हम लोग राम के शत्रु रावण को समर में सामने न देख पाये। रावण के मारं जाने पर भरतजी ने हम लोगों को व्यर्थ ही इकट्टा किया। ग्रगर पहले हम लोग यह हाल पाते ती शीव ही राचसों की मारं गिराते। श्रीर राम के तथा लच्मण के वाहुवीर्य से/रिचत होकर, निर्द्वन्द्व होकर, सुख से समुद्र के पार युद्ध करते। इस प्रकार तरह तरह की हज़ारों वाते कहतं श्रीर हर्प में भरे हुए वे राजा लोग भ्रपनी भ्रपनी मुख्य राजधानियों में सकुशल पहुँच गये। उनके राज्य सच तरह सम्पन्न, धनधान्य से

पूर्ण ध्रौर रह्नों से भरे पूरे थे। उन लोगों ने ध्रनेक तरह के रत्न श्रीरघुनन्दन की भेट के लिए दिये। उनमें से अनेक राजाओं ने घोड़े, वाहन, तरह तरह के रत्न, मस्त हाथी, उत्तम चन्दन, काष्ट, भ्रच्छे भ्रच्छे भूषण, मिण, मुक्ता, मूँगे, रूपवाली दासियाँ, विचित्र दुशाले धीर धनेक तरह के रथ छादि धनेक प्रकार की चीज़ें भेजवाई । उपहार की सामग्री लेकर भरत, लक्तमण और शत्रुघ्न फिर घ्रपनी पुरी में लीट ग्राये। उन्होंने वे चोज़ें महाराज के पास रख दीं। राम-चन्द्र ने वे चीज़ें वड़ा उपकार करनेवाले सुप्रीव की, विभीषण को तथा और धीर लोगों को दे डालीं। ष्र्यर्थात् जिनकी सहायता से महाराज ने विजय पाई थी उन राचसें। ग्रीर वानरें। की भी वे चीज़ें महाराज ने हों। राचसों श्रीर वानरें ने उन रहों की पाकर श्रपने श्रपने मस्तकों श्रीर भुजाश्रों में धारण कर लिया। इसके बाद प्रभु ने हनुमान और श्रंगद की गोंद में लेकर उनकी भुजाओं में वाजूबन्द पहनाये ग्रीर सुन्रीव से कहा-"ई सुन्रीव ! देखा, यह ग्रंगद ग्रापका सुपुत्र श्रीर यह वायुपुत्र श्रापका मन्त्री है। दंखा, ये दोनों श्रच्छी राय देने में तत्पर श्रीर मेरा हित करने में सदा दत्तचित्त रहते हैं। इसिलिए ये भ्रानेक तरह के सत्कार पाने योग्य हैं। इसमें मुख्यता श्रापत्ती की है।" इतना कहकर श्रीरामचन्द्र ने अपने शरीर से भूषण उतार कर उन दोनों की पहना दिये। फिर महाराज ने नील, नल, केसरी, कुमुद, गन्धमादन, सुपेण, पनस, मैन्द, द्विविद, जाम्बवान, गवात्त, धूम्र, बलीमुख, प्रजङ्घ, सन्नाद, दरीमुख, दिधमुख भौर इन्द्रजातु-इन सेनापतियों की ख्रीर प्रेमदृष्टि से देखा ध्रीर ग्रसन्त मधुर वागी से बोले—''ग्राप लोग मेरे मित्र, परम उपकारी अंग श्रीर भाई हैं। हे जङ्गल के रहने वाले वानरें। तुमने हमको वड़े दु:ख से छुड़ाया। राजा सुप्रीव धन्य हैं जिनके आप लोग मित्र हैं। '' इस तरह कह कर उनकी यथोचित भूषण पहनाये और बहुत से उत्तम वस्तों से उनकी भूपित किया। फिर उनके गले से गला लगा कर वे मिले। वें लोग सुगन्धित मधु पीते श्रीर स्वादिष्ठ मूलफल खाते हुए रहने लगे। इस प्रकार उन्हें कुछ अधिक एक महीना होगया परन्तु रामचन्द्र पर भक्ति होने के कारण उन्हें वह एक महूर्त्त सा जान पड़ा। रामचन्द्र भी उन कामरूपी बानरें, राचसों श्रीर रीछों के साथ अनेक तरह के विहार करते थे। इस तरह रहते रहते उनको शिशिर अस्तु का दूसरा महीना भी वीत गया।

#### दोहा।

एहि विधि विहरत मास दुइ, वीति गये सुख माँह। श्री रघुपतिकी भक्ति महें, नित नव उपजित चाह।।

# पचासवाँ सर्ग ।

बानरों भालुश्रों और राक्षरों का बिदा होना।

इस तरह वे सब श्रानन्दपूर्वक वहाँ रहते थे

कि इतने में एक दिन महाराज ने सुग्रीव से कहा—

"हे सौम्य! श्रव तुम किष्किन्धा में मिन्त्रयों के
साथ जाकर निष्कण्टक राज्य करे।। वहाँ श्रंगद की
प्रीति-पूर्वक छपादृष्टि से देखना। हनुमान, नल, श्रपंने
ससुर सुपेण, तार, कुमुद, नील, शतविल, मैन्द,
द्विवद, गज, गवाच, गवय, शरभ, श्रचराज जाम्बवान, गन्धमादन, श्रूपभ, सुपादल, केसरी, शरभ,
शुम्भ श्रीर शङ्खनूड़ को सदा प्रीति की दृष्टि से

देखना । इनको कभी उदास न करना । क्यांकि युद्ध में इन लोगों ने मेरे साथ प्राया होम कर काम किया है। " इतना कह ध्रीर सुग्रीव की गले से लगा कर फिर रामचन्द्रजी विभीपण से वेलि-"ई राचसा-धिप! तुम धर्मज्ञ और मेरे प्यारे हो। श्रव जाओ, धर्मानुसार लङ्का का शासन करे।। नगर, राचसेां ध्रीर भाई कुवेर कं विषय में धर्म-बुद्धि रखना। श्रधर्म की श्रोर कभी दृष्टि न करना। बुद्धिमान राजा अवश्य ही पृथ्वी पर राज्य भेगित हैं। हैं राजन् ! मेरा धीर सुन्नीव का नित्य स्मरण करते रहना श्रीर प्रोति-बुद्धि रखना । श्रव श्रानन्द-पृर्वेक यात्रा करे। ।" रामचन्द्र कं ये वचन सुन कर भालु, वानर श्रीर राजस वाह वाह करते हुए महा-राज की सराहना करने लगे। उन्होंने कहा-"हे महावाहो ! छापकी बुद्धि, श्रद्भुत वीर्य पराक्रम, 🚜 श्रीर वड़ी मधुरता ठीक खयंभू के समान देख पड़ती हैं।" इस तरह वे कह ही रहे ये कि इतने में हनुमान प्रणाम कर वीले-"राजन्! सेरा स्तेह सदा भ्रापके ऊपर वना रहे श्रार मेरी भक्ति नियम से आपके ऊपर स्थिर रहे तथा मेरा मन अन्यत्र न जाने पावे। हे रघुनन्दन! जब तक भ्रापकी यह कथा इस संसार में रहे तब तक मेरे प्राण शरीर की न त्यागें श्रीर श्रापका यह पवित्र चरित तथा यह कथा श्रप्सरायें गाकर मुक्ते सुनाया करें। हे प्रभाे ! जव मैं श्रापके चरितामृत को सुनूँगा तत्र श्रपनी उह्कंठा इस तरह दूर कर दूँगा जैसे हवा मेघघटा का डेड्रा देती है।" हनुमान् की प्रेमभरी वाते सुन कर मही-राज ने आसन से उठ करके उनको अपने गर्ज से. लगा लिया। वे वड़े स्नंह से वोले-- हे कपिश्रेष्ठ! तुम जैसा चाहतं हो वैसा ही होगा, इसमें कुछ

सन्देह नहीं है। जब तक मेरी कथा का प्रचार रहेगा तत्र तक तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी भ्रीर तुम्हारे शरीर में प्राया स्थिर रहेंगे। जब तक लोग , रहेंगे तब तक मेरी कथा बनी रहेगी। हे कपे! तुम्हारे किये हुए एक एक उपकार के बदले मैं प्राण देकर भी उऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे किये हुए जो उपकार वच रहेंगे उनके लिए मैं ऋगी वना रहुंगा। अथवा हे कपे! जी तुम्हारे किये हुए उपकार हैं वे मेरे अङ्गों में जीर्थ होवें। क्योंकि मनुष्य भ्रापत्तियों में प्रत्युवकारों का पात्र होता है श्रयीत् उसी समय उसके प्रत्युपकार देखे जाते हैं। यह कह कर महाराज ने श्रपने गले से चन्द्रमा के समान चमकीला श्रीर हरे मणियों से सुशोभित हार उतार कर कपि की पहना दिया। उस हार से मायुपुत्र की ऐसी शोभा हुई जैसे शिखर पर उदय हुए चन्द्रमा से सुमेर पर्वत सुशोभित होता है। इस प्रकार रामचन्द्र की वाते सुनकर वे सब वानर उठ उठ कर उनको प्रणाम कर श्रवने श्रवने घर जाने लगे। महाराज के गले से भिड़ कर सुप्रीव ध्रीर विभीपण ने भेट की। इस समय सब की श्रांखें श्रांसुओं से भर गईं श्रीर सवकी गद्गद वाणी हो गई। वहे दु:ख से महाराज की छोड़ वे सब अपने श्रपने घर की गये। घर जाते समय उन लोगों की ऐसी पीडा जान पडी जैसे प्राणी की प्राण त्यागते समय जान पहती है।

दोहा। राचेस कपि अरु भालु सव, करि करि प्रभुहि प्रणाम। अश्रुपूर्ण गवने मनहुँ, निकले तजि निज धाम॥

# ५१ वाँ सर्ग ।

पुष्पक विमान का रामचन्द्र के पास फिर श्राना श्रोर कुछ राज्य का वर्णन ।

इस तरह वानरों भ्रादि की विदा कर महाराज भाइयों के साथ छानन्द-पूर्वक राज्य करने लगे। एक दिन तीसरे पहर के समय भाइयों सहित राघव ने ग्राकाश से यह मधुर वाणी सुनी —"हे सौम्य रामचन्द्र ! श्राप प्रसन्न दृष्टि से मेरी श्रोर देखिए। मैं पुष्पक नामक विमान कुवेर के भवन से श्राया हैं। हे प्रभा ! मैं भ्रापकी भ्राज्ञा पाकर कुवेर के पास गया था। उन्होंने मुभसे कहा है कि रावण की मार कर श्रीरामचन्द्र ने तुमको भी जीत लिया है। कुटुम्ब सहित रावण के मारे जाने से मैं बहुत प्रसन्न हुन्ना हूँ। परम पराक्रमी राघव ने जब तुभी जीत लिया है तब तू उन्हीं के पास जा श्रीर उन्हीं की सवारी का काम दे। मैं तुभी यही आज्ञा देता हूँ। यही मेरा सर्वोत्कृष्ट मनेारथ है। तू उन्हीं की सेवा में तत्पर रह। तू सब तरह की चिन्ता छोड़कर उन्हीं के पास चला जा।" 'हे प्रभी ! कुवेर की श्राज्ञा पाकर मैं श्रापके पास श्राया हूँ। श्राप सुके शंकारहित है। प्रहण की जिए। मेरी धर्षणा करने में कोई प्राग्री समर्थ नहीं है। मैं श्रापके श्राज्ञानुसार प्रभाव से गमनागमन करूँगा। विमान का यह कथन सुनकर महाराज ने पुष्पक की कहा—''हे विमाना में श्रेष्ठ ! तुम्हारा खागतं हा । यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है, कुवेर के प्रेमानुसार ही मुभी वर्त्तना चाहिए जिससे चरित्र में देश न लगे।" यह कह कर लावा, फूल, घूप, आदि सुगन्धित चीज़ों से पुष्पक की पूजा कर रघुनन्दन बाले — "हे

पुष्पकः ! ग्रव तुम जहाँ चाहो वहाँ चले जाग्रे।। परन्तु जब मैं तुम्हारा स्मरण करूँ तव यहीं आ जाना । स्राकाश में तुम्हारा जाना मङ्गल-पृर्वक हो। किसी तरह का तुम की दुःख न ही ग्रीर ठीकर न लगे। इच्छानुसार जहाँ चाहो घूमो। ग यह सुनकर पुष्पक चला गया। उसके अन्तर्द्धीन होते ही हाथ जोड़ कर भरत प्रभु से बेान्ने—हे बीर ! श्रापके राज्य-शासन-काल में बहुत सी वालियाँ उन भ्रद्भुत प्राणियों की सुन पड़ती हैं जो मनुष्य नहीं हैं। क्योंकि आप साचात् देवरूप हैं। प्रजा में कोई रोगी नहीं देख पड़ता। भ्रापको राज्य करते कुछ ही महीने हुए हैं। हे राघव! जीर्धशीर्थ जीव भी नहीं मरते। स्त्रियां के निरोगता से प्रसव होता है। मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट देख पड़ते हैं। पुरवासियों में बड़ा हर देख पड़ता है। मेघ अमृत के समान जल की वर्षा, समय पर, करते हैं। हवा श्रच्छे स्परीवाली, सुखदाई भ्रीर मङ्गल रूप चलती है। नगर ग्रीर राज्य के रहनेवाले लोग यही कहते हैं कि इस तरह का राजा हमारे लिए वहुत दिन तक स्थिर रहे।

### दोहा।

सत्य प्रिय एहि विधि वचन, सुनि रघुवीर उदार। महाहर्षे ते पूर्णे भे, सकल सुवन कर्त्तार॥

# , ५२ वाँ सर्ग ।

श्रशोक वाटिका की विभूति का वर्णन।

पुष्पक की बिदा कर रघुपति श्रशोक वाटिका में विहार करने के लिए गये। चन्दन, श्रगुरु, श्राम, तुङ्ग, एक तरह की नागकेसर, लालचन्दन, श्रीर देवदार के वन उसके चारों श्रीर लगे हुए थे;

इससे उस वाटिका की वड़ी शोभा थी। चम्पा, (काला) ग्रगर, नागकेसर, महुग्रा, कटहर, साख्, श्रीर दिना धुएँ की भ्राग की तरह पारिजात—ये वृत्त भी वहाँ लगे हुए थे। इनसे वह बड़ी मने। हर मालू सर् होती थी । वह वाटिका लोध, कदम्य, श्रर्जुन,नाग, छितिउन, वासन्ती लता, मन्दार ग्रींर कंलं के वृत्तों से घरी हुई तथा प्रियंगु, कदम्ब, मैलिसिरी, जामुन, श्रनार, श्रीर कचनार के पेड़ों से श्रलंकृत थी। ये सव वृत्त सदा फूलते श्रीर रमगीय फल देते थे। ये मनेरिम, दिव्य गन्ध धीर रसें से पूर्ण थे। ये वृत्त नये श्रंकुर श्रीर पत्तों से मनीहर श्रं । वृत्त लगाई में चतुर मालियां ने इन दिव्य वृत्तों को वड़े प्रच्छे ढड्ग से लगाया था। इन वृत्तों के सुन्दर पत्ते श्रीर फूल लइ लहा रहे थे। उन पर मस्त भीरां के भूंड के भुंड गुंजार रहे थे। उस वाटिका में धाम ध वृत्त के प्रतङ्काररूप कीयल, भृङ्गराज तथा धीर ग्रीर रङ्गविरङ्गे पची शीभा दे रहे थे। उन वृचीं में से कितने ही सुत्रर्णवर्ण, कितने ही ऋषि के ज्वाला के समान श्रीर बहुत से नीलाञ्जन के समान देख पड़ते थे। श्रत्यन्त सुगन्धित फूज़ थीर तरह तरह के फूलों के गुच्छे मन को इरण किये लेते थे। वहाँ तरह तरह की वावलियाँ घीं जिनमें उत्तम जल भरा हुआ था। उनमें माणिक्य की सीढ़ियाँ श्रीर भीतरी तह रफटिक की वनी हुई थी। उनमें फूले फूले कमल धीर कुई के जाल सुशोभित है। रहे थे। वहाँ च्क्र-वाक, पपीहा, शुक, हंस ग्रीर सारस शब्द केर रहे थे। उनके किनारे पर फूलों से लदे हुए चित्र-विचित्र वृत्त भूम रहे थे। उनके प्राकार चित्र विचित्र ग्रीर ग्रद्भुत पत्थरीं के वने हुए थे। उनके चारीं श्रीर छोटी छोटी घास ऐसी लग रही श्री मानों

पत्रों का फरी विछा हो। वहाँ के वृत्त मानें। ईषी से, एक दूसरे से अधिक फूलों से लद रहे थे। हवा के भोकों से उनके जा फूल नीचे पत्थरों पर विछ जाते ्ये उनकी ऐसी छवि देख पड़ती थी जैसे तारा-गर्णों से आकाश की देख पड़ती है। जैसे इन्द्र का नन्दनं श्रीर ब्रह्मा का बनाया हुश्रा कुवेर का चैत्र-रघ वन शोभित देख पड़ता है वैसी ही शोभा श्री-राघव के उस अशोक वन की हो रही थी। अनेक धासनीं श्रीर लतागृहों से पूर्ण उस वाटिका में महा-राज पधारे धौर एक वड़े सुन्दर फूलों से भूषित कुश के कोमल धासन पर वैठ गये। वहाँ सीता को पास बैठा कर उन्होंने भ्रपने हाथ से मैरेय नामक पवित्र मद्य उन्हें पिलाई माना इन्द्र इन्द्राणी को पिलाते हैं। वहाँ पर अच्छे सुखादु मांस श्रीर े अनेक तरह के फल. रामचन्द्रजी के भाजन के लिए, दासों ने लाकर रख दिये। उस समय नाचने श्रीर गाने में वडी चतुर रूपवती भ्रप्सराएँ, किन्नरियों के साथ,-मद्यपान से कुछ मस्त होकर--महाराज के सामने नाचने लगीं। रामचन्द्रजी ने उन सव सजी सजाई मनारमा रमिययों को सन्तुष्ट किया। उस समय श्रीप्रभु सीता सहित विराजमान होकर ऐसी शोभा पा रहे थे मानें अरुन्धती के साथ वशिष्ठजी विराजे हों। रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर देवकन्या तुल्य सीता की देवताओं के समान प्रति-दिन सन्तुष्ट करने लगे। इस तरह विहार करते ुर्करते वहुत समय वीत गया। भाग में सुख देनेवाली शिशिर ऋत भी बीत गई। विविध भाग करते हुए रामचन्द्र श्रीर जानकी की दश हज़ार वर्ष है। गये। रामचन्द्रजी पूर्वीह (दोपहर) तक सब धर्म-कार्य .कर दिन का शेप भाग बिताने के लिए अन्तःपुर में

गये। सीता देवी ने भी दिन के पहले आधे भाग में सब देवकार्य कर फिर कें।शिल्यादि की पूजा की। वे सब सासुओं में एकसा भाव रखती थों। इसके बाद वे तरह तरह के कपड़े और भूपण पहन कर रामचन्द्र के पास आई मानें। इन्द्र के पास इन्द्राणी गई हों। रामचन्द्रजी उन्हें सगर्भी देखकर बड़े प्रसन्न हए।

एक दिन महाराज नैदेही से बोले—''हे देवि! तुम में गर्भ के चिद्व देख पड़ते हैं। हे बरारेहि! तुम क्या चाहती हो ? तुम जो कहो मैं तुम्हारे उसी मनेरथ को सिद्ध कर दूँ।" तब सीताजी कुछ हँसती हुई वोलों—''हे राधव! मैं पिवत्र तपावनों को देखना चाहती हूँ। गङ्गा-तट पर निवास करनेवाले, उप्रतेजस्ती, श्रीर फल मूलाहारी ऋपियों की मैं चरण-सेवा किया चाहती हूँ। यदि मैं वहाँ एक रात भी रह सकूँ तो मेरा चित्त भर जाय।" राम-चन्द्रजी वोले—''हे वैदेहि! तुम निश्चिन्त रहो। तुमको मैं कल हो तपोवन में भेजूँगा।" यह कह श्रीरामचन्द्रजी अपने मित्रों के साथ राजभवन की शाला में चले गये।

# ५३ वाँ सर्ग । महाराज का सीता के विषय में लोकापवाद का समाचार पाना ।

त्रिव वहाँ पर महाराज के पास ऐसे मतुष्य आ बैठे जो अनेक तरह की कथाओं के कहने में चतुर श्रीर हँसने हँसाने में बड़े दत्त थे। विजय, मधुमत्त, काश्यप, मङ्गल, कुल, सुराजि, कालिय, भद्र, दन्त-वक्र, श्रीर सुमागध-ये लोग अनेक तरह की हास्य

कथाएँ कह रहे थे। किसी की बात के बीच में ही महाराज वोल उठे—"हे भद्रे! भ्राज कल नगर ग्रीर राज्य में कैं।न सी चर्चा फैल रही है ? पुरवासी श्रीर देशवासी लोग मेरे, सीता के, तथा भरत, लच्मण भ्रीर शत्रुव्र के विषय में क्या कहते हैं? मेरी माता केकयी के विषय में उन लीगे! की क्या राय है ? क्योंकि अविचारशील राजा की बस्ती में ही नहीं किन्तु वन में भी निन्दा होने लगती है।" यह सुनकर भद्र हाथ जोड़ कर बीला—"महाराज! पुरवासी लोग महाराज की प्रशंसा ही करते हैं। ग्रीर दशानन के वध की चर्चा विशेषकर पुरवासियों के मुँह से सुन पड़ती है।" फिर राघव बोले---''ऐसा नहीं, वे लोग जो जो कहते हों वे सब बातें कह सुनाग्रो, ग्रर्थात् उनके मुँह से जी कुछ बुरी या भली निकलती हो वह सब कहो । उन सब वातें। को सुनकर मैँ अच्छा ही काम करूँगा-बुरा काम छोड़ दूँगा। हे भद्र!तुम निखरहोकरकहो। मनमें किसी वात की चिन्ता न करो। " यह सुनकर उसने कहा-"अच्छा महाराज! अव मैं कहता हूँ, सुनिए। वैठक, हाट बाज़ार, गली, वन ग्रीर उपवन में यही बात फैल रही है कि श्रीराघव ने बड़ा दुष्कर काम किया कि समुद्र में पुल बाँध दिया। ऐसी वात आज तक पुराने लोगों ने कभी कान से सुनी तक नहीं कि किसी ने समुद्र में पुल वाँघा हो। मनुष्य की ते। बात ही क्या, देवता तथा दैत्य भी ऐसा कठिन काम नहीं कर सकते। सेना श्रीर वाहनों सहित रावण का मारना भी वड़ा कठिन काम या से। महाराज ने वह भी किया। बानरीं, भालुक्रों क्रीर राचसे। की अपने वश में कर लिया। यह भी बड़ा श्रद्भुत काम किया। परन्तु रावग की

मार कर ग्रीर क्रोध को वहीं शान्त कर वे सीता की फिर अपने घर ले आये। जिस सीता को रावण श्रपनी गोद में उठा कर ले गया श्रीर जिसे अशोक वाटिका में रक्खा तथा जो इतने दिनों तक राच सो के वश में पड़ी रही उसी सीता के सम्भोग का सुख श्री-राघन के हृदय में कैसा उत्कृष्ट प्रकाशित होता है। इन सब वातों का विचार करके महाराज की कुछ भी घृणा क्यों नहीं होती ! हे भाइयों ! अब हम लोगों को भी अपनी अपनी खियों के विपय में ऐसी वात सहनी पढेगी। क्योंकि राजा के अनुसार प्रजा व्यवहार करती है। महाराज! प्रजा के लोग वहुधा इसी तरह की वातें कहते हैं।" यह सुनकर महा-राज भ्रपने मित्रों की ग्रेगर देखकर दुखी मनुष्य की तरह बोले-"क्यों, प्रजा के लोग सुक्ते ऐसा क्यों कहते हैं !" यह सुनकर वहाँ जितने मनुष्य बैठे थे-वे हाथ जोड़ ग्रीर पृथ्वी तक सिर नवा कर, दीन-रूप हो, श्रीराघव से वाले-"हाँ, पृथ्वीनाथ! यह वात ऐसी ही है, इसमें सन्देह नहीं।

### दोहा ।

एहि विधि सब के वचन सुनि, रघुपति मन महँ दीन। सभासदिन्ह गृह गमन कर, तेहि छन श्रनुमति दीन॥

# ५४ वाँ सर्ग।

माया-मनुष्य की भाँति प्रभु का दुख करना।

स्व को विदा कर, अपनी बुद्धि में कुछ निश्चय करके, पास ही खड़े हुए द्वारपाल से महाराज बोले—''जाओ, लद्मण, भरत और शत्रुझ को जल्दो बुला लाओ।'' यह आज्ञा सुनते ही द्वारपाल हाथ जोड़ कर और सिर फुकाकर पहले लद्मण के भवन

पर गया। विना रोकटोक के भीतर जाकर वह प्रणामपूर्वक राजा की श्राज्ञा सुनाने लगा। उसने कहा—''हे सौिमत्रे! महाराज स्राप को देखना माहते हैं इसलिए जल्दी चलिए।" यह भ्राज्ञा पाकर लच्मण रथ पर चढ़ राजभवन की धोर चल दिये। लक्ष्मण की जाता देख फिर वह द्वारपाल भरत के घर गया। उनको भी प्रणाम कर उसने महाराज की श्राज्ञा सुनाई। सुनते ही जल्दी उठ कर भरत पैदल ही चल पड़े। भरत की रवाना करने के वाद द्वारपाल ने शत्रुष्न के घर में जाकर नम्रता-पूर्वक राजा का संदेशा सुनाया। सुनते ही वे भी हाथ जोड़े घर से चल दिये। यहाँ द्वारपाल ने उन तीनों के आने की सूचना महाराज को दी। महाराज भ्रव तक चिन्ता के मारे व्याकुल हो नीचे 🌛 को मुँह किये दीन चित्त से सोच रहे थे । कुमारी का आगमन सुन द्वारपाल से बोले-- "तुम उनकी मेरे पास जल्दी लिवा लाम्रो । वे ही मेरे जीवन के स्राधार हैं स्रीर वे ही मेरे प्राणिप्रय हैं।" यह सुनते ही द्वारपाल उन तीनों की लिवा लाया। राजा की श्राज्ञा पाकर उन्हेंाने नम्रता-पूर्वक हाथ जीड़ कर राजा के भवन में प्रवेश किया। उन लोगों ने रामचन्द्र का मुँ ह, प्रहण लगे हुए चन्द्रमा के तुल्य छीर अस्त होते हुए सूर्य की भाँति म्लान देखा। श्राँसुश्रों से भरी हुई श्राँखें श्रीर शोभा-रहित कमल की नाई प्रभु का मुँह देख कर उन्होंने च्यां पर सिर कुका कर उनकी प्रणाम किया। वे हाथ जीड़े खड़े ही गयं। उस समय रामचन्द्र जी ने ग्राँखों से ग्राँसू पोछ कर दीनें। भुजायों से सव को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि श्रासन पर वैठो । तुम लोग मेरे सर्वस्व हो ग्रीर

तुम्हीं जीवन हो। तुम्हारे ही सम्पादित राज्य का
मैं पालन करता हूँ। तुम लोग शास्त्रों में पारंगत
श्रीर वड़े चतुर हो। तुम लोगों की बुद्धि श्रच्छी है
इसिलए तुम लोग मिल कर मेरी बात का विचार करे।

देशहा ।

एहि विधि प्रभु के वज्ञन सुनि, दीन तीनहूँ वीर। अपि व्याकुल सीजन लगे, का कहिहहिं रघुनीर।।

# ५५ वाँ सर्ग ।

लक्ष्मण् को सीता के त्याग की त्याज्ञा देना।

श्रीरामचन्द्र सूखे मुँह से वोले—''है भाइयो ! तुम्हारा मंगल हो । मेरी वात की सावधान चित्त से सुना । भें इस समय वह बात कहना चाहता हूँ जो पुरवासी लोग सीता के विषय मैं कह रहे हैं। पुर-वासियों ग्रीर देशवासियों में, मेरे विषय में ऐसा भयानक भ्रपवाद फैल रहा है जो मेरे मर्भी की विदीर्श किये डाल्वा है। देखों मैं महात्मा इच्वाकु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ धीर सीता भी महात्मा जनक के वंश की है। हे सौम्य लह्मण! तुम जानते ही हो कि दण्डक वन से जानकी को रावण उठा ले गया था सो उस दुए का तो मैंने सर्वनाश कर ही दिया। वहाँ मेरा विचार यह हुआ था कि राच्चस के घर में रही हुई सीता की फिर अपने नगर को कैसे ले चले । पर तुम्हारे सामने की वात है कि मेरे विश्वास के लिए सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था। अग्नि ने सीता की दोप-रहित ठहराया श्रीर वायु ने भी वही बात कही । देवताश्रों श्रीर ऋषियों के सामने चन्द्र ग्रीर सूर्य ने भी यही कहा कि जानकी पाप-रहित है। ऐसी शुद्ध-चरित्रा

सीता को लङ्का में देवता धीर गन्धर्वी के सामने इन्द्र ने मेरे हाथ में सींपा था। मेरा अन्तरात्मा भी यही कहता है कि सीता शुद्ध है। इसी से मैं उसे भ्रयोध्या को ले भी भ्राया था। परन्तु भ्रव पुर-वासियों ग्रीर देशवासियों का यह बड़ा अपवाद मेरे हृदय में चुभ रहा है। लोक में जिसकी श्रकीर्ति होती है वह अधम लोकों में गिरता है। धौर लोक में जब तक भ्राप्यश बना रहता है तब तक वह मनुष्य उसी अधम लोक में पड़ा रहता है। हे भाइयो ! देवता लोग अकीर्ति की द्वरा वतलाते हैं। लोकों में कीति की ही पूजा होती है। महात्मा लोग सब तरह से कीर्ति के लिए उपाय करते रहते हैं। इस अपवाद के डर से मैं अपना प्राण तक दे सकता हूँ श्रीर तुम लोगों को भी लाग सकता हूँ। फिर जानकी की तो बातही क्या है। तुम्हीं देखो. इस समय में अकीर्ति के शोक-सागर में हुव रहा हूँ। मैं किसी प्राणी में इससे अधिक दुख नहीं देखता। हे सौिमत्रे! कल सबेरे सुमंत्र से रघ जुतवा कर ग्रीर उस पर सीता की चढ़ाकर हमारे देश से वाहर छोड़ श्राश्रो । गंगा के उस पार महर्षि वाल्मीिक का दिव्य आश्रम है। वहाँ तमसा नदी वहती है। वहीं निर्जन देश में इसकी छोड़ कर मेरे पास चले आना। इतना मेरा कहना करो। तुम इस विषय में मुक्तसे कुछ भी न कहना। हे सौमित्रे ! तुम श्रव जाश्रो श्रीर इस विषय में कुछ भी दूसरा विचार न करो। यदि इस वात से मुभी रोकेगो ते। मैं वहुत भ्रप्रसन्त हूँगा । हे भाइयो ! मैं तुमको अपने पैरों और प्राणों की शपथ दिलवाता हूँ कि इस विषय में किसी प्रकार की विनती सुभा से न करना। जो मेरे अभीष्ट में हानि पहुँचायेगा

वह सब दिन के लिए मेरा श्रद्वितकारी वन जायगा।
यदि तुम लोग मेरी श्राज्ञा मानते हो तो मेरा कहना
माना। सीता को यहाँ से ले जाश्रो श्रीर मेरी
श्राज्ञा पूरी करो। इससे पहले सीता ने एक बार मुक्तः
से कहा भी था कि मैं गंगा किनारे के मुनियों के
श्राश्रमों की देखना चाहती हूँ। इसलिए, ऐसा
करने से उसका भी मनोरथ पूरा हो जायगा।"
यह कहते कहते रामचन्द्र के नेत्रों में श्रांसू भर
श्राये। वे सब को बिदा कर श्राप भी श्रपने भवन
में जाकर सी रहे।

### दोहा।

सविह विदा करि शीलिनिधि, जाय कियो विश्राम । शोकाकुल इव मनुज तनु मायापति श्रीराम ॥

# ५६ वाँ सर्ग ।

लक्ष्मगा का सीता को स्थ पर वैठा कर ले जाना ।

मुन रात के बीत जाने पर दीन फ्रीर शुष्क मुँह हो लद्मण सुमंत्र से बोले—'हे सारथे! जल्दी चलने वाले घेड़ों की रथ में जोती। उस पर सीता के बैठने के योग्य श्रासन विछात्री। क्योंकि राजा की श्राहा से सीता की पवित्र कर्म करनेवाले ऋषियों के श्राश्रम में पहुँचाना है।" यह श्राहा पाकर सुमंत्र ने रथ तैयार किया। लद्मण के पास रथ खड़ा कर उसने कहा—'ई प्रभो! रथ तैयार है। जो काम हो कीजिए।" यह सुनकर लद्मण राजभवन में गये ध्रीर सीता से बेले—'हे वैदेहि! तुमने महाराज से गंगा किनारे के श्रापयों के श्राश्रमों में जाने के लिए

कहा था। इसलिए राजा की ग्राज्ञा से मैं तुनकी वहाँ ले चलता हूँ।" यह सुनकर वैदेही बड़ी प्रसन्न हो चलने की तैयार होगई। वे मुनि पन्नियों की देने के लिए अपने साथ अच्छे अच्छे कपड़े, और तरह तरह के धन लेकर रथ पर सवार होगई। सुमंत्र ने रथ चला दिया। उस समय सीता लुचमण से बोलीं-"हे रघुनन्दन! में इस यात्रा में वहुत ग्रशुभ देख रही हूँ। देखेा, मेरी दहिनी श्रांख फडक रही है श्रीर मेरा शरीर कांप रहा है। हे सौिमत्रे! सुके अपना हृदय अखस्य मनुष्य की भौति ज्ञान पड्ता है। मुक्ते बड़ी उत्कण्ठा धीर अधैर्य सता रहा है। मैं इस पृथ्वी की सुख-विद्यीन देख रही हूँ। तुम्हारे वड़े भाई का मङ्गल हो। विशेष कर मेरी सासुधौँ का कल्याण हो। नगर श्रीर देश में प्राणियों का कुशल हो। इतना कह कर सीता हाथ जोड़ कर देवताश्रों से प्रार्थना करने लगी। तव लच्मण हाथ जोड़ कर वेलि—"हे देवि! सब मङ्गल है। उस समय लत्मण का हृदय ते। सूखता जाता था, परन्तु ऊपर से वे श्रपने की प्रसन्न मनुष्य की भाँति दिखला रहे थे। अब चल कर गोमती नदी के किनारे वाले ष्राश्रम में रात विताई। सवेरे लच्मण ने सूत से कहा-''रथ जीते।। श्राज भागीरथी के जल की में, शिव की नाईं, शिर पर धारण करूँगा। यह भ्राज्ञा पाकर सुमंत्र ने घेाड़े टहला कर रथ में जीत दिये। ग्रीर महारानी से हाथ जोड़ कर कहा-श्राहए, 🚧 पर चढ़िए। जानकी थ्रीर लच्मण दोनों सवार हुए। सुमंत्र ने रथ हाँक दिया। दे। पहर के समय रथ भागीरथी के किनार पहुँचा। गंगा की देख लुच्मण से न रहा गया। वे दीन होकर ज़ोर से राने लगे। लुच्मण की वैसी दशा देख कर सीता

देवी बोर्ली--''हे लच्मगा! तुम क्यों रेति हो ? भला सुना ता, वहुत दिन से मेरी प्रवल इच्छा थी कि गंगा के दर्शन करूँ। इसिलए यह समय मेरे हर्ष का है। तुम रोकर मुक्ते क्यों दुख दे रहे हो ? तुम सदा रामचन्द्र के पास रहते हो, क्या इसीसे दे। दिन का अन्तर पड़ने से तुमको शोक हो। रहा है ? हे लुच्मण ! वे मेरे भी प्राणों से अधिक प्यारे हैं। परन्तु मैं तो इस तरह शोक नहीं करती । तुम ऐसी मूढ़ता न करे। मुभी गंगा के पार ले चलो, वहाँ तपस्तियों का दर्शन करा-थ्रो। मैं उन्हें बख ग्रीर ग्रामुषण ग्रादि सत्कार की चीज़ें देकर प्रणाम कहूँ। वहाँ एक रात रह कर फिर हम सब भ्रयोध्या को लीट चलेंगे। मेरा मन भी उन कमलनयन, सिंहोरस्क कृशोदर श्रीराम-चन्द्र को देखने के लिए जल्दी कर रहा है।" वैदेही की ये वार्त सुन कर लक्ष्मण ने अपनी आँखें पेंछीं श्रीर मल्लाहों को बुलवाया। वे श्राये श्रीर हाथ जोड़ कर बोले -- "महाराज ! नाव तैयार है, वैठिए।"

### देशहा ।

कैवर्तन के वचन सुनि, लह्मण परम सुजान । सीतिहं प्रथम चढ़ाइ पुनि, श्रापु चढ़े जलयान ॥

# ५७वाँ सर्ग।

लक्ष्मग् का सीता को रामचन्द्र के परि-त्याग का संदेशा सुनाना।

हुस तरह लदमण ने नाव पर चढ़ कर सुमंत्र से कहा — "तुम रथ ले कर इसी पार रहे। श्रीर मल्लाह से कहा कि नाव चलाग्रे। ।" जब नाव उस

पार पहुँच गई तब उतर कर लहमण श्राँखों में श्राँसू भर कर हाथ जोड़े सीता से वेाले — "हे देवि ! ऐसे बुद्धिमान् महाराज ने इस निन्दित कर्म में लगा कर मुक्ते लोक में निन्दनीय कर डाला। यह काम मेरे हृदय में कंटक रूप हो कर चुभ रहा है। ऐसा काम करने की अपेचा यदि मेरी मृत्यु हो जाती ते। बहुत अच्छा था। अच्छा होता जी मैं ऐसे लोकः निन्दित काम में न फाँसा जाता। हे शोभने ! तुम प्रसन्न रहा। सुक्ते देख न देना। " यह कह कर लक्ष्मण हाथ जोड़े हुए ज़मीन पर गिर पड़े। उस समय रोते श्रीर श्रपना मरण चाहते हुए लन्मण को देख कर सीता को वड़ा उद्देग हुआ। वे वोर्ली— ''हे लहमण ! यह क्या वात है। कुछ मेरी समभा में नहीं खाता। मुक्ते ठीक ठीक वतलाख्रो । मैं तुम को खस्य नहीं देखती। राजा कुशलपूर्वक ते। हैं न ? तुमको राजा की शपथ है, बतलाश्रो तुमकी सन्ताप होने का कारण क्या है ? ठीक ठीक कहा। में तुम्हें स्राज्ञा देती हूँ।" इस तरह शपथपूर्वक पूछने पर लक्तमण बढ़े दीन हो ग्रीर नीचे को मुँह किये किये राँधे हुए गले से बोले-हे जनकनिदिन ! महाराज ने तुम्हारे विषय में वडा भयानक श्रपवाद सुना था। उससे वे बड़े दुखी हुए श्रीर सुभे सव हाल सुना कर राजभवन में चले गये। हे देवि ! वे सब बातें श्राप के सामने कहने के योग्य नहीं हैं। राजा ने उनको श्रपने ही मन में छिपा कर रक्खा है। उसी तरह मैं भी वह अपवाद प्रकट करना नहीं चाहता। मैंने उसे सुना अनसुना कर दिया है। मुख्य बात यह है कि राजा ने ग्रापका त्याग कर दिया है । मेरी दृष्टि में ग्राप शुद्ध हैं, मैं ग्रापको दोषी नहीं बताता । राजा भी ऐसा ही समभते हैं।

परन्तु वे क्या करें ? पुरवासियों के अपवाद से ढरते हैं। आप दूसरी वात न समर्भें। त्याग करने का यही कारण है। गर्भावस्था में तुन्हारी अभिलापा पृर्ण करना आवश्यक है, इसी वहाने से तुमको पहाँ आश्रम के समीप छोड़ जाने की आज्ञा राजा ने दी है। आप दुख न करना। हे ग्रुभे! इस गंगा के किनारे ब्रह्मा थीं का तपीवन बड़ा पित्र क्यार रम-णीय है यहीं श्रीवाल्मीिक मुनि रहते हैं। वे मेरे पिता राजा दशरथ के मित्र हैं। तुम उन्हीं के चरणों की छाया में रह कर उपवास में तत्पर हो, साब-धानी से रहे।। आप पित्रता हैं। हृदय में सदा रामचन्द्र का ध्यान करती रहना। इससे आपका परम कल्याण होगा।

#### देाहा।

परम दुःख ते वचन यह, कहाँ लखन सिय पाहिं। ~ श्रीरघुपति त्यागा तुम्हें, प्रजाप्रेम प्रिय जाहि॥

### ५८ वाँ सर्ग ।

सीता का विलाप श्रौर रामचन्द्र के लिए कुछ सँदेशा कहना और लक्ष्मण का लौटना।

ल्विच्मण के मुख से ये दारुण वाते मुन कर जानकी वड़ी दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ों। ये चण भर श्रचेत रह कर उठों श्रीर श्रांखों में श्रांसू भर कर दीन वाणी से वोलीं—''हे लच्मण! त्रहा। ने मेरा शरीर दु:ख भागने के लिए ही वनाया है। देखा, मेरे दु:खें की यह मूर्ति ही देख पड़ती हैं। मैंने पूर्व जन्म में क्या पाप किया था, श्रीर किस श्रं को से वियोग करवाया था, जिससे शुद्धचरित्रा श्रीर पतित्रता होने पर भी में पति से श्रलग की गई। राम के चरणों की सेवा करने की श्रमिलाषा से मैंने

पहलें भी आश्रम मैं वास किया था पर अब मैं उनसे अलग श्रात्रम में कैसे रहूँगी। अय अपने दुः ल में किससे कहूँगीं? मुनियों के सामने अपना कैं।नसा .. प्रसत्कर्भ वतलाऊँगी कि जिसके कारण महात्मा राघव ने मेरा परित्याग किया! मैं इस गंगाजल में भ्रपने प्राण भी तो नहीं त्याग सकती क्योंकि जो में ऐसा करूँ ते। मेरे पति का राजवंश नष्ट हे। जाय । दें सीमित्रे! तुम उनकी श्राज्ञा के श्रनुसार काम करें। मुभ दु:खभागिनी को यहाँ छोड़ जाश्री। श्रव जो मैं कहती हूँ इसे सुना। मेरी श्रीर से हाथ जोड़ कर श्रीर चरखों पर माथा भुका कर मेरी सब सासुधों से धौर फिर महाराज से कुशल पृछना। राजा से यह भी कह देना कि तुम ता ठीक जानते हो कि सीता सर्वधा शुद्ध है ग्रीर सदा भक्ति में तस्पर होकर तुम्हारे हित ही का काम करती थी। हे वीर ! तुमने श्रपवाद के डर से मेरा त्याग किया हैं। यदि सुक्ते त्यागने से म्रापका भपवाद नष्ट हो जाय ता मुफो स्वीकार है। क्योंकि स्नाप ही मेरे लिए परमगति ईं। उनसे यह भी कहना कि भाइयों कं समान पुरवासियों के साथ व्यवहार करना उचित है। यही स्रापका धर्म है। इसीसे स्राप उत्तम से उत्तम तीर्थ पावेंगे। धर्म के द्वारा पुरवासियों के साथ व्यवहार करना ही श्राप का धर्म है। यह भी कह देना कि है नरश्रेष्ठ ! मैं अपने शरीर के लिए कुछ भी चिन्ता नहीं करती, इसलिए जिस तरह ्ष्ट्रवासियां का श्रपवाद छुटे वैसा ही श्राप कीजिए। ेपति नारी का देवता, वन्धु श्रीर गुरु भी हैं। इस-लिए की की उचित है कि प्राम देकर भी पतिका इप्ट-कार्य करे । हे लचनण ! मेरा यह सँदेशा महाराज का सुना देना । देखली, मैं इस समय गर्भवती हूँ।"

इस तरह सीता देवी के वचन सुन कर लहमण वड़े दुखी हो ज़मीन पर सिर रख कर श्रीर प्रणाम करके कुछ बोल न सके। वे सीता की प्रदिचणा कर ज़ोर से रोने लगे। फिर थोड़ो देर सोच कर - बोले-- ''हे शोभने ! तुम मुक्तसे यह क्या कहती हो। ग्राज तक मैंने तुम्हारे चरणों के सिवारूप तक को नहीं देखा। अब मैं राम से पृथक तुमको इस वन में किस तरह देखूँ।" इतना कह और फिर प्रणाम कर लहमण नाव पर चढ़ कर मल्लाह से वोले-''नाव की उस पार ले चली ।'' उस पार चले जाने पर उन्हें वड़ा दु:ख हुआ। वे जल्दी रथ पर चढ़ गये, पर बार बार पीछे की स्रोर फिर फिर कर श्रनाथ की तरह सीता की देखते थे कि वह वेचारी उस पार छटपटा रही है। जब सीता ने देखा कि रथ दूर निकल गया तब वे श्रीर भी श्रधिक शोकसन्तप्त हो गईं।

### देशहा ।

रथ चिं तुरतिहं लखन तव, गमन राम पहें कीन। श्रित दुख न्याकुल सीय तहं, रावत वन महं दीन॥

# प्रह वाँ सर्ग।

सीता का वाल्मीकि मुनि के श्राश्रम में जाना ।

वहाँ वहुत से मुनियों के वालक खेल रहे थे। उन्हों ने सीता की रोते देखा। वे तुरन्त दें। इकर वालमीकि मुनि के पास गये थ्रीर उनके चरण छू कर सीता के रोने का हाल कहने लगे। उन्होंने कहा—''भगवन ! जिसकी हमने कभी नहीं देखा, ऐसी किसी महात्मा की स्त्री रे। रही है, रूप में वह लह्मी के तुल्य है। हे महर्षे! स्त्राप चल कर

उसे नदी के किनारे देखिए। वह तो ऐसी मालूम होती है मानों स्वर्ग से कोई देवी ज़मीन पर आपड़ी हो। यद्यपिवह दुःख ग्रीर शोक के श्रयोग्य है, फिर भी वह बड़े शोक से ज्याकुल है ग्रीर अनाथ फी नाई अनेली वड़े ज़ोर से चिल्ला रही है। इस ती दसकी मनुष्य की स्त्री नहीं कह सकते। स्राप चल-कर उसका सत्कार की जिए। वह स्राप के स्राधम के पास ही है। वह वेचारी पतिव्रता शरण में श्राई है। वह रचक चाहती है। श्राप उसकी रचा कीजिए।" उन लड़कों की वाते सुन कर ग्रीर श्रपनी बुद्धि से निश्चय कर वे तप के द्वारा ज्ञान-रूपी आँखों से देखनेवाले मुनि मैथिली की स्रोर चले। उनके साथ साथ शिष्य लोग भी गये। हाध में भ्रर्घ्य लियं ऋषि घोड़ो ही दूर पर गंगा किनार जानकी के पास पहुँच गये। वहाँ उन्होंने देखा कि रामचन्द्र की स्त्री श्रीजनक-दुलारी शोक के मारे वड़ी दुखी हो रही हैं। वाल्मीकि मुनि पास जाकर श्रपने तेज से महारानी का प्रसन्न करते हुए मधुर वाणी से वेलि-"तू दशरथ की पुत्रवधू, रामचन्द्र की प्यारी पटरानी और जनक की पुत्री है। हे पतित्रते ! तेरा स्वागत हो । जब तुम यहाँ ग्राने के लिए तैयार हुई थीं उसी समय मैंने भ्रपनी धर्म समाधि से सब हाल जान लिया था। हमने हृदय में तुम्हारा सब हाल जान लिया। जैलोक्य भर की घटनाओं को इस जानते हैं। हे सीते! में तपरूपी नेत्रों से तुम्हें पापरहित जानता हूँ । तुम अब निश्चिन्त हो जात्रो । श्राज से तुम्हारा सव भार मेरे ऊपर है। मेरे भ्राश्रम के पास ही वहुत सी तापसी तप किया करती हैं। हे वस्से ! वे सव अपनी पुत्री की नाई तुम्हारा पालन करेंगी। अब यह अध्ये ले। भ्रीर

मन से सावधान दोकर मन्ताप रहित है। जाम्रो। जिस तरह तुम भ्रपने घर में रहती थीं उसी तरह यहाँ रहे।। दु:ख छोड़ दे।।"

मुनि के ये प्रद्भुत वचन सुन उनके चरणे की. वन्दना कर जानकी ने उनकी वात सान ली। जब मुनि वर्हा से चलने लगं तब सीता भी दाच जाड़ कर पीछं हो ली। मुनियों की नियाँ वाल्मीकि जी के पीछे सीता को स्राती देख स्रागं बढ़ कर बालीं -''हे मुनियां में श्रेष्ट ! तुम्हारा खागत हा । इम लोगों ने बहुत दिन बाद भ्रापका दर्शन पाया। इम सब श्रापका प्रणाम करती हैं। घाप की जा श्राज्ञा हो वह हम करें। गुनि ने फहा-"देखा, यह सीता यहाँ भ्राई हैं। यह राजा रामचन्द्र की स्त्री, राजा दशरध की पुत्रवभू, श्रीर जनक की पुत्रो हैं। यह पतित्रवा क्रीर पाप-रहित हैं। इन्हें पति-ने छोड़ दिया है। श्रव में इनका पालन फहाँगा। श्राप लोग बड़े प्रेम से श्रीर मेरे कहने का गैरव मान कर प्रतिष्ठा-पूर्वक इनकी रचा करा।" इस तरह मुनि घार वार वैदेही की उन तापसियों की सौंप शिष्यों के लाघ अपने आश्रम में चते गये।

### ६० वाँ सर्ग ।

सीता के लिए लक्ष्मण् का खेद करना श्रीर सुमन्त्र का समभाना।

त्र्य सीता की आश्रम में जाती देख करें जनगण की वड़ा दुख हुआ। वे सुमन्त्र से फईने लगे—''हे सारथे! सीता के सन्ताप का रामचन्द्र को कैसा दु:ख होगा। इससे अधिक धीर क्या दु:ख हो सकता है कि उन्हें अपनी शुद्धचरित्रा स्री



उत्तरकार्ड ⋍

को छोड़ देना पड़ा। हे सारघे ! यह वैदेशी का वियोग राजा को दुर्भाग्य से हुआ है, यह मैं निश्चय जानता हूँ। क्योंकि देव का कोई उल्लंघन नहीं कर 🖵 सकता। देखा, जा क्रोध से देवता, गन्धर्व, दैत्य श्रीर राचस श्रादि की मार सकते हैं वे रामचन्द्र इस समय दैव की उपासना करते हैं। वे पहले पिता के कहने से चै।दह वर्ष निर्जन वन में रहे श्रीर दुख भागा किये। परन्तु उससे भी श्रधिक यह सीता का त्याग-रूप दुख है। हे सुमन्त्र! न्यायविद्यीन, वात कर्नेवाले पुरवासियों के कहने से ऐसा यश का नाशक कर्म करना कीनसा धर्म-संबद्द है ? सुक्ते तो यह कर्म घातुक समभ पड़ता है।" इस तरह की लच्मण की श्रनेक वातें सुन कर सुमन्त्र वेाले— "हे सौिमत्रे ! तुम मैथिली के लिए दुख न करे।। ' ब्राह्मखों ने, तुम्हारे पिता के सामने, इस वात का विचार कर निश्चय किया था कि रामचन्द्र प्राय: दुःखभागो श्रीर सुख से रहित होंगे। उनका श्रपने प्रिय लोगों से जल्दी वियोग होगा। बहुत दिन बीत जाने पर राजा तुमको, भरत के। तथा शत्रुघ्न की भी छोड़ देंगं। हे सीमित्रे ! यह बात तुम किसी से न कहना। यह तुम भरत श्रीर शत्रुझ तक से न कहना। महाराज दशरथ ने दुर्वासा मुनि से पृछा था कि इन लोगों की कैंसी गुजरेगी तब बड़े बड़े लीगों के तथा मेरे ग्रीर वशिष्ठ मुनि के सामनं यह वात ऋषि ने राजा से कही थी। ऋषि की वात सुन कर महाराज 📲 कहा घा कि हे सूत ! तुम यह वात किसी से न कंदना। इसीसे, उनके मना कर देने से आज तक मैंने वह बात किसी से नहीं कही। क्योंकि इतने वड़े राजा की वात में किस तरह न मानता ? तुम्हारे स।मने भी सुक्ते कहना उचित न था। परन्तु यदि

तुम सुनना चाहते हो तो मैं कहता हूँ। परन्तु तुम भरत या शत्रुव्न के सामने यह वात न कहना। ग्रीर न दु:ख ही करना।"

सुनि सुमन्त्र के वचन श्रिति, श्रद्भुत भावि विचारि। पृछत लन्मण सारथे, कहतु ठीक निरधारि॥

### द्दश्वाँ सर्ग।

सुमन्त्र का दुर्वासा ऋषि की कही हुई बात का विस्तार-पूर्वक वर्णन करना ।

ल चमया की श्रद्धा देख कर सुमनत्र कहने लगे-''हे सैोमित्रे ! पहले समय मैं अत्रि के पुत्र दुर्वासां वर्षा को चार महीने भर वशिष्ठ को पवित्र श्राश्रम में जाकर रहे। उसी वीच में तुम्हारे पिता भी विशिष्ट को देखने के लिए उस आश्रम में पहुँच गये। वहाँ उन्होंने देखा कि विशष्ट के वाई छोर, तेज से सूर्य की नाई प्रकाशमान, दुर्वासा मुनि बैठे हुए हैं। महाराज ने दोनों मुनियों की प्रणाम किया। उन दोनों ने भी राजा का स्वागत किया ग्रीर ग्रासन, पाद्य, फल ग्रीर मूलों से ग्रतिथि-सत्कार किया। श्रितिथि-सत्कार पाकर राजा उन लोगों के पास बैठ गये। दे।पहर के समय श्रनेक तरह की मधुर कथाएँ होने लगीं। एक कथा के प्रसंग में राजा हाथ जीड़ कर अत्रि के पुत्र दुर्वासा मुनि से वेाले-- 'भगवन् ! मेरा वंश कव तक रहेगा ? मेरे राम का आयुर्वेल कितना तथा वाकी लड़कों का भी कितना होगा ? रामचन्द्र के लड़कों का भी जीवन कितना होगा ? मेरे वंश का विस्तार किस तरह होगा ?" राजा दशरथ की ये वाते सुन कर मुनि ने कहा-हे राज़न! पुराना हाल सुना--

देवासुर संशाम में जब देवताधों ने दैत्यों पर स्राक्रमण किया तव वे भृगुकी स्त्री के शरण में गये। उस समय उसने उनको भ्रमयदान दिया भ्रीर भ्रपने पास ठहरा लिया। तब विष्णु ने ऋुद्ध होकर ग्रपने चक से भृगु की स्त्री का सिर काट लिया। विष्णु का यह कर्म देख कर भृगु मुनि क्रुद्ध होकर बोले---'जव कि तूने मेरी निर्दोष स्त्रो का वध किया है इस-लिए हे जनार्दन! तू मनुष्य-लोक में श्रवतार पावेगा। जिस तरह तूने मुभे स्त्री-रहित कर दिया है, उसी तरह बहुत वर्षों तक तुक्ते भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। इस तरह मुनि ने शाप ते। दे दिया; परन्तु गीछे से वे इस काम से मन में बड़े दुखी हुए। उनका बड़ी भक्तिसे पूजन कर वे उनकी तपस्या करने लगे। कुछ समय के वाद भक्तवत्सल श्रीविष्णु प्रसन्न हुए और लोक के हित के कारण उन्होंने उस शाप को भी खीकार कर लिया। हे राजन ! इस तरह भगवान विष्णु भृगु के शाप से मनुष्य-लोक में आये ग्रीर ग्राप के पुत्र हुए तथा, उनका नाम राम हुआ। वे भृगु के शाप का फल पावेंगे श्रीर वहुत समय तक अयोध्या के राजा होंगे। उनके अनुचर सुखी ग्रीर समृद्ध होंगे। ग्यारह हज़ार वर्ष तक राज्य कर फिर वे ब्रह्मलोक में चले जायँगे। वे बहुत भारी ग्रीर बड़ी दिचणात्रीं वाले ग्रश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उन्हें कोई जीत नहीं सकेगा। वे कई वार वहुत से राजवंशों का स्थापन करेंगे। उनसे सीता में देा पुत्र होंगे।" हे लदमण ! इस तरह मुनि ने राजा के वंश का सब हाल कह सुनाया। फिर वे चुप हो गये। इसके बाद राजा दे।नेां मुनियों को प्रणाम कर श्रपनी राजधानी में लीट श्राये। हे लह्मण ! इस तरह मैंने मुनि का वचन सुन कर श्रपने मन में

ही गुप्त रक्खा। वह ऋषि का वचन अन्यथा न होगा। मुनि ने एक बात और भी कही थी। वह यह कि रामचन्द्र सीता के दोनों पुत्रों को अयोध्या मैं ही राज्य-तिलक देंगे; और कहीं नहीं। इसलिए आप सीता या रामचन्द्र के विषय में कुछ दुख न कीजिए। अपना मन दृढ़ कीजिए क्योंकि होनहार दल नहीं सकती। इस तरह सुमंत्र की अद्भुत बातें सुन कर लक्ष्मण वड़े प्रसन्न हुए और 'साधु साधु' कहने लगे।

#### दोहा।

दोउन के संवाद महँ, भये श्रस्तमित भान। केशिनि नगरी महँ भयो, मारग मध्य टिकान॥

### ६२वाँ सर्ग।

लक्ष्मण् का राजा के। सीता के त्याग का समाचार सुनाना ।

मुव लद्मण केशिनी नगरी क्ष में रात विता कर सबेरा होते ही रथ जुतना कर अयोध्या की रवाना हुए। वे दे। पहर की अयोध्या में पहुँच गये। उस समय लद्मण बड़े दीन और दुर्वल हो गये थे। वे मन में यही सोचते थे कि रामचन्द्र के चरणों के पास जाकर में की नसा संदेशा सुनाऊँगा। इस तरह सोचते सोचते वे राजभवन में पहुँच गये। रथ से उतर कर, नीचे मुँह किये, वे बेरेक टोक भीतर चले गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि महाराज्य अच्छे आसन पर, दीन मुख किये, आँखों में आँस भरे बैठे हैं। लद्मण, दीनता पूर्वक चरणों में प्रणाम कर, हाथ जोड़े हुए बोले — ''महाराज के आज्ञा-

क कोई कोई इसे नदी लिखते हैं।

नुसार, गंगा के किनारे वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास, शुभाचार-सम्पन्न सीता की छोड़ कर मैं स्रापके चरणों की सेवा में स्रा गया। हे पुरुष-<u>ञ्याञ! प्रव ग्राप शोक छोड़ दीजिए। क्यांकि</u> कांल की गति ऐसी ही है। आप जैसे मनस्वी श्रीर बुद्धिमान् शोक के नश में नहीं होते। जितने ऊँचे पदार्थ होते हैं वे अन्त मैं गिरते ही हैं। श्रीर सञ्चित का नाश होता ही है। संयोग का श्रन्त वियोग ही है। जीवन का श्रन्त मरण ही है। इसलिए एक न एक दिन पुत्रों, कलत्रों, धीर मित्रों से तथा धन से वियोग होना ही है। हे राधव ! श्राप खर्य अपने की समसाने ग्रीर अपने मन से ही मन की धीरज देने के लिए समर्थ हैं। हे पुरुपें में श्रेष्ठ ! स्राप जैसे महानुभाव ऐसे कामों में मोह नहीं किया करते। अब यदि स्राप ऐसी दीनता दिखलावेंगे ते। फिर नया श्रपवाद मिलेगा। जिस 'अपवाद के डर से आपने सीता का त्याग किया वही श्रपवाद फिर नगर भर में फैल जायगा। (श्रश्वित लोग कहने लगेंगे कि पराये घर में रही हुई स्त्री की छोड़ कर ग्रव उसी के लिए रंज मनाते रहते हैं।) इसलिए हे पुरुपशादू ल ! धीरज धरिए श्रीर ऐसी हुर्वेत बुद्धि का परित्याग कीजिए। भ्राप सन्ताप न कीजिए।"

लदमय की वार्ते सुनकर महाराज वड़ी प्रीति-पूर्वक वोले—हे मनुष्यें। में श्रेष्ठ लदमया! तुम ्रेठोक कहते हो। हे वोर! तुम्हारे कहने से मैंने सम्तोप कर लिया। श्रव मेरा सम्ताप जाता रहा।

# ६३ वाँ सर्ग ।

राज्यकार्य के प्रसंग से राजा नृग की कथा।

ला दमण के वचन सुनकर प्रसन्न हो। महाराज ने कहा-"इन दिनों तुम्हारे ऐसे महा बुद्धिमान ग्रीर मनानुसारी भाई का मिलना बहुत दुर्लभ है। अब मेरे हृदय की बात सुने। श्रीर उसे करे।। श्राज चार दिन हो गये, मैंने पुरवासियों का कुछ भी काम नहीं किया। इससे मेरे मन में इस बात का भार हो रहा है। तुम कार्यार्थी लोगों को तथा पुरेहित को श्रीर मंत्रियों को बुलाश्रो श्रीर मेरे पास भेजो। क्योंकि जो राजा राज नगरवासियों का काम नहीं करता वह ऐसे भयानक नरक में डाला जाता है जहाँ वायु की भी गति नहीं। सुना जाता है कि प्राचीन समय में नृग नामक राजा था। वह वड़ा यशस्वी, ब्राह्मणें का भक्त, सत्यवादी श्रीर पवित्र था। एक वार पुष्कर चेत्र में उसने बाह्ययों की बछड़ों-सहित सोने से सजा कर एक करोड़ गौएँ दान कर दीं। उनमें एक गाय अपने वछड़े-सहित ऐसी भी दें दी गई जो राजा की न थी। उसका स्तामी एक अग्निहोत्री, दरिद्र और उञ्क्रजीवी (जो खेत कट जाने के वाद उसमें से दाना दाना बीन कर अपना निर्वाह करते हैं उनका उठ्छजीवी कहते हैं ) ब्राह्मण था। यह गाय भुण्ड के साथ चली श्राई थी। जिसकी गाय खो गई थी वह ब्राह्मण भूख प्यास से पीड़ित हो उसको इधर उधर खोजने लुगा। वह भ्रानेक वर्षीं तक सब राज्यों में उसे खोजता फिरा, पर गाय का कहीं पता न चला। खोजते खोजते वह हरिद्वार के पास कनखल में पहुँचा। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के घर में श्रपनी गाय को

नीरोग देखा। उसके साथ उसका वह बछड़ा भी था जो भ्रव वड़ा हो गया था। उसं ब्राह्मण ने उस गाय का नाम शंबला रक्ला था। उसी नाम से उसने वहाँ 'हे शबले ! आओग कह कर उसे युलाया। उसने उसकी छावाज़ सुन ली। भूखे छौर छिन के तुल्य उस ब्राह्मण की श्रावाज़ पहचान कर वह उसके पीछे पीछे चल खड़ी हुई। उस गाय की जिसने इन दिनों पाल रक्खा या वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगा श्रीर कहने लगा कि यह गाय ती मेरी है। तब उस ब्राह्मण ने कहा-- "नहीं, यह गाय मेरी है। राजा नृग ने सुभो यह दी थी।" श्रव दोनों ब्राह्मणें का परस्पर विवाद होने लगा। वे भागड़ा बखेड़ा करते हुए राजा नृग की राजधानी में गये। द्वार तक ते। वे पहुँच गये पर भीतर न जा सके। श्रीर न राजा से मिल ही सके। बहुत दिन तक वे राजा से मिलने की आशा में वहीं पड़े रहे। जब भेंट न हुई तव दोनों कुद्ध होकर वेलि ''हेराजन्! तू कामवालों को दर्शन नहीं देता इसलिए तू गिर-गिट होकर ऐसी जगह रहेगा जिससे तुभी कोई न देख सकेगा। तु हज़ारों श्रीर सैकड़ों वर्षों तक गड्डे में गिरगिट होकर पड़ा रहेगा। जब भगवान् विष्णु मनुष्य के शरीर में, वासुदेव नाम से, यदुकुल में श्रवतार लेंगे तव वे तुभी शाप से छुड़ावेंगे। उसी समय तेरा उद्धार होगा। किल के आरम्भ में भूमि का भार उतारने के लिए महावीर नर श्रीर नारा-यग प्रवतार लेंगे।"

शाप देकर वे दोनों शान्त हुए। फिर उस वृद्ध श्रीर दुर्वल गाय को उन्होंने किसी ब्राह्मण की दे डाला। इस तरह वह राजा ब्राह्मणों के शाप से गिरगिट की योनि में पड़ा पड़ा शाप का फल भेग रहा है। हे लह्मण ! कार्यार्थियों का कलह राजा के दोष की सिद्ध करता है। इस लिए जितने कार्यार्थी हों उन्हें मेरे पास भेजा। श्रद्धे काम का फल राजा की श्रवश्य मिलता है।

#### दोहा।

वेगि जाइ श्रानहु तिनिह, सम समीप लघु भाइ। जेहि विधि राज-प्रमाद तें, प्रजा काज न नसाइ॥

### ६४ वाँ सर्ग ।

राजा नृग की कुछ ग्रौर कथा।

श्वामचन्द्रजी के वचन सुन कर लक्ष्मण हाथ जोड़ कर वेलि-"इ काकुत्ख ! ऐसे छोटे प्रपराध के लिए ब्राह्मणों ने राजा की यमदण्ड की भाँति कठोर शाप दिया। हे श्रेष्टपुरुप छपा कर वतलाइए ूर् कि शाप की वात सुनकर राजा ने उन क्रुद्ध हुए दोनों त्राह्यणें से क्या कहा ?" रामचन्द्र ने कहा— "राजा ने कुछ भी नहीं फहा। जब वे बाह्यण् चले गये तब नृग ने मंत्रियों की, मुखियां की श्रीर पुरोहित की बुलाकर वहें दु:ख के साथ कहा कि 'हे भाइयो ! नारद श्रीर पर्वत, दोनों ऋषि मुक्तेवड़े भय की वात-ब्राह्मणों के शाप देने की वात-सुना कर वड़ वेग से त्रहालोक की चले गये। अब इस वसु नामक कुमार की राजितलक देकर मैं उस शाप को कार्टू तो श्रच्छा है। कारीगर लोग एक बहुत श्रन्छा सुखदायक गड्डा खाेदें। उसी में रह कर् मैं ब्राह्मणों के दिये हुए शाप की भीगूँगा। मेर्रे लिए तीन विल वनाए जायाँ। एक वर्ष के लिए. दूसरा शीतकाल के लिए श्रीर तीसरा गरमी के लिए। वे विल तीनें। ऋतुओं को श्राराम से विताने

के योग्य हैं। वहाँ फूल फलवाले, तथा छायावाले घने घने वृत्त लगाये जायँ। उन गड्ढों के चारों श्रीर रमणीय भूमि वना दी जाय। वहीं मैं शाप के सुमय तक सुखपृर्वक रहूँगा। चारों श्रोर दो कोस रितक सुगन्धित फूल वाले वृत्त लगा दिये जायँ। इस तरह सब वार्ते वता कर श्रीर श्रपने लड्के की राजगद्दी पर विठा कर राजा वेलि—'हे पुत्र ! तुम सदा धर्म में तत्पर रहे।। चात्रधर्म से प्रजा का पालन करे। देखें। तुम्हारे सामने ही मुक्तेत्राह्मणें ने शाप दिया। अपराध भी मुमसे साधारण ही हुम्रा था। हे नरश्रेष्ठ ! तुम मेरे लिए सन्ताप मत करे। देव द्वी मालिक है। उसी ने सुके इस दशा को पहुँचाया है। हे पुत्र ! जो होने वाला होता है वह प्रवश्य होता है। जहाँ जाना वदा है वहाँ प्राणी 🗄 ध्रवश्य जाता हैं। चाहे सुख हो या दुख, जो भागना बदा है वह टलता नहीं। पूर्व जन्म के किये हुए कर्म ही इसके कारण हैं। इसलिए हे वत्स ! दुख न करें। । इस तरह अपने पुत्र की समभा बुभा कर राजा उस गड्दे में चला गया।"

# ६५ वाँ सर्ग ।

महाराज का निमि की कथा कहना।

हुतनी कथा सुनाकर रामचन्द्र वेलि-हे लच्मण ! मून्यह नृग के शाप का समाचार तुमकी सुनाया। यदि तुम ख़ीर भी सुनना चाहते ही तो मैं दूसरी कथा कहता हूँ। उसे सुना। लच्मण ने कहा—हे राजन ! ये कथायें बड़ी श्राश्चर्य-कारक हैं। इनके सुनने से मेरी एप्ति नहीं होती। लच्मण की इच्छा जानकर महाराज ने एक दूसरी कथा छेड़ दी। उन्होंने कहा—

हे तत्मगा! इत्वाक्त को बारहवें पुत्र धर्मात्मा राजा निमि हुए। राजा ने गौतम मुनि के आश्रम के पास देवपुर के समान सुन्दर एक वैजयंत नामक नगर वसाया। वहीं पर वह रहने लगा। नगर वसा लेने के बाद उनका विचार हुआ कि पिता की प्रसन्न रखने के लिए मैं दीर्घसत्र (बहुत दिन में समाप्त होने वाले ) यज्ञ से देवता हों का पूजन करूँ। इस तरह विचार कर ध्रपने पिता, मनु के पुत्र, इत्त्वाकु नामक राजा से पूछ कर उसने यज्ञ के लिए पहले विशाष्ट को वरण किया। फिर उसने अत्रि, ग्रंगिरा, धीर भृगु को भी वरण किया। उस समय वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजन ! तुमसे पहले मेरा वरण इन्द्र राजा कर चुके हैं। जब तक मैं उनका यज्ञ पृरा करा कर आऊँ तब तक तुम प्रतीचा करे।। यह कह कर वशिष्ठ के इन्द्रलोक की चले जाने पर गौतम मुनि ने वशिष्ठ का कृत्य श्रपने सिर ले लिया। यज्ञ के मुख्य भ्रधिकारी गै।तमही बन गये। उधर वशिष्ट जाकर इन्द्र का यज्ञ कराने लगे। इधर महाराज निमि ने भी सब बाह्यणों की इकट्टा कर, हिमवान को पास ही, अपने नगर के समीप यज्ञ में पाँच धुज़ार वर्ष के लिए दीचा ली। इन्द्र का यज्ञ समाप्त हो जाने पर महर्षि वशिष्ठ निमि के यहाँ स्राये। जब उन्होंने देखा कि मेरी जगह पर गैातम काम कर रहे हैं तब वे बड़े क़ुद्ध हुए। परन्तु राजा के दर्शन के लिए वे वहाँ थोड़ी देर उहर गये। दैववश उसी दिन राजा की नींद सता रही थी-वे नींद को कारण अचेत से हो रहे थे। पर मुनि ने इन वातों की थ्रीर दृष्टि न की । राजा से भेट न होने के कारण वे कुद्ध होकर वेलि—"हे राजन! तूने मेरे श्राने की वाट न जोही श्रीर दूसरे का वरण कर मेरा अपमान किया, इसलिए तेरा शरीर चेतनाहीन हो जायगा।" इतने में राजा जाग गये। वे वशिष्ट मुनि के दिये हुए श्राप को सुन कर कुद्ध हो वेलि—"हे ऋपे! श्रनजान में, सोते हुए मुक्त पर तुमने कुद्ध हो कर, यमदण्ड की भाँति, शापाग्नि फेकी है, इसलिए तुम भी विदेह हो जाश्रोगे।"

दोहा ।

भये परस्पर शाप तें, दोऊ देह विहीन। तनु विवातहूँ ते न कछु, भयो प्रभाव मलीन।।

# **६६ वाँ सर्ग ।** राजा निमि श्रौर वशिष्ठ की कथा ।

प्रिसी कथा सुन, लक्ष्मण हाथ जोड़ कर वेलिम् महाराज! फिर वे दोनों देह-संयुक्त, शरीरधारी, कैसे हुए ? रामचन्द्र ने कहा—हे लक्ष्मण! इस तरह, परस्पर श्राप के कारण देहहीन हो कर वे दोनों वायु-रूप हो गये। उनमें से विशिष्ठ देह-प्राप्ति की इच्छा से श्रपने पिता ब्रह्मा के पास गये थ्रीर हाथ जोड़ कर वेले कि 'भगवन, देवदेव, महादेव, हे श्रण्डज! मैं तो निमि के श्राप से देहरहित हो गया हूँ। देह न रहने से बड़ा ही दुःख है। क्योंकि देह से ही सव काम हो सकते हैं—देहरहित मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए आप मेरी दूसरी देह के लिए छपा कीजिए। विशिष्ठ की बातें सुनकर पितामह वेलि—'तुम जाकर मित्रावरुण के तेज श्रर्थात वीर्य में प्रवेश करे। वहाँ भी तुम श्रयोनिज ही उत्पन्न होगे। महा धर्म से युक्त होकर फिर मेरे वंश में

श्राग्रोगे। पिता की यह श्राज्ञा पाकर उन्होंने उनकी प्रदिचिया की । उनकी प्रशाम कर वशिष्ठ जल्दी हं वरुण के घर गयं। उस समय मित्रदेवता भी वरुए सहित देवताग्रों के पृज्य होकर वरुण का राज्य कः रहे थे। इतने में श्रकस्मात् उर्वशी नामक श्रप्सर सखियों के साथ वहाँ आ गई। वहाँ उस रूपवर्त को कोड़ा करते देख कर वरुण ने चाहा कि उसके साथ संभाग करें। परन्तु उसने हाथ जोड़ कर कहा कि 'हे सुरेश्वर ! मित्रदेवता ने सुक्ते पहले से ही कह रखा है, मित्रदेवता के साथ मेरी प्रतिज्ञा पहले ही हो चुकी है। ' यह सुनकर काम से पीड़ित वरुण ने कहा- 'श्रच्छा, जो तू मेरेसाथ संगम नहीं चाहती ते। मैं श्रपना तेज इस देवनिर्मित घड़े में छोड़ दूँगा। तेरे लिए ऐसा कर में छतकृत्य हो जाऊँगा। खोक-नाथ वरुण की यह वात सुनकर उर्वशी प्रसन्न हार् वोली। 'बहुत अञ्छा, ऐसा ही कीजिए। यद्यपि मेरी देह इस समय वरुण के अधीन है परन्तु मेरा हृदय श्रापही में है। विशेष करके मेरे मन का भाव श्रापद्दी के लिए है। उर्वशी की ये वाते सुन कर वरुण ने अद्भुत और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान् अपना वीर्य उस घड़े में डाल दिया। उर्वशी वहाँ से मित्रदेवता के पास चली गई। मित्र उसे देखते ही कुछ हो वोले — अरी दुष्टाचारिणि! तू पहले सुभे खोकार कर कहाँ खिसक गई घी ? तू ने दूसरा पति क्यों किया ? इस पाप के कारण तू मेरे कोघ से शापित होकर कुछ समय तक मनुख्यू लोक में जाकर रहेगी। हे दुर्वुद्धिनि! बुध के पुत्र राजि काशिराज पुरुरवा के पास तू चली जा। वही तेरा पति होगा।

ं इस तरह शाप पाकर वह उर्वशी प्रतिष्ठान

नामक नगर में बुध के पुत्र महाराज पुरुरवा के पास चली गई। उससे अप्सरा के गर्भ में आयु नामक पुत्र हुआ जो श्रीमान् और महावली था। इसी आयु के पुत्र राजा नहुप हुए जो इन्द्र के समान वेजस्वी थे। जब इन्द्र ने वज्र से वृत्रासुर की मारा श्रीर आप धक गये तब इन्हीं महाराज नहुप ने इन्द्र के राज्यासन की एक लाख वर्ष तक सँभाला श्रीर शासन किया।

दोहा। मित्रशाप ते उर्वेशी, छाई भूतल माहिं। शाप अन्त लों सेंह नृप, गई इन्द्र के पाहिं॥

## ६७ वाँ सर्ग ।

राजा चौर ऋषि की शेष कथा का वर्णन ।

पृक्षा—"महाराज! फिर उन दोनों ने देह कैसे पाई?" रामचन्द्र ने कहा—"हे सीमित्रे! वह कुम्भ (घड़ा) जी मित्रावरुण के तंज से पूर्ण था उसमें से दें। तंजस्वी त्राह्मण उत्पन्न हुए। पहले तो उसमें से ध्राम्स्य महर्षि निकले श्रीर निकलते ही मित्र से फहनं लगे कि में तरा पुत्र नहीं हूँ। इतना कह कर वे वहाँ से चन्ने गये। हे लहमण! यह तेज वही था जो उर्वशी के लिए कुम्भ में रक्खा गया था; प्राथा वरुण-सम्बन्धी।इससे विशिष्ठ उत्पन्न हुए। वे मित्रावरुण के पुत्र कहलाये। यही विशिष्ठ इत्वाक्त-वंशवालों के देव कहलाते हैं। जिस समय ये उस घड़े से वाहर हुए उसी चण हमारे कुल के हित के लिए इत्त्वाकु से पुरोहित माने गये। हे सीम्य!

यह मैंने वशिष्ठ की देह-प्राप्ति की वात कही। ग्रब निमि की सुने।

ऋषि लोग महाराज निमि को निदेह देख कर उसी शरीर से दीचा पृरी कराने लगे। वे उस देह की गन्ध, फूल, भ्रीर कपड़ों के द्वारा अनेक तरह से रचा करने लगे। फिर यज्ञ के समाप्त होने पर भृगुमुनि ने कहा कि है पार्थिव ! मैं तुम्हारे इस शरीर में चेतना लादूँगा, क्योंकि में सन्तुष्ट हुआ हूँ। देवता लोग भी प्रसन्न होकर वोले कि हे राजन्! तुम वर माँगो। यह तुम्हारा चेत कहाँ रक्खा जाय ? इस तरह देवताओं का वचन सुन कर निमि के चेत ने कहा कि मैं सब प्राणियों के नेत्रों पर रहना चाहता हूँ। यह प्रार्थना सुनकर देवताओं ने कहा कि वहुत श्रच्छा। तुम वायुरूप होकर प्राणियों के नेत्रों पर विचरीगे। हे पृथ्वीपते! तुम्हारे विचरने से प्राणियों के नेत्र विश्राम के लिए वारवार ढकेंगे। इतना कह कर सब देवता चले गये। इस के वाद महात्मा ऋषि लोग निमि की देह लाकर पुत्र के लिए उसी देह की अर्थी बना कर मंत्रपूर्वक होस के द्वारा मधन करने लगे। मधन करने से एक महातपस्वी पुरुप उत्पन्न हुम्रा । मथन के द्वारा उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मिथि ग्रीर जनन से श्रर्थात् ऋपि लोगों के द्वारा प्रकट किये जाने से उसी का नाम जनक भी हुआ। विदेह से अर्थात मृत शरीर से निकला इसलिए वैदेह हुआ। इस तरह विदेहराज जनक की पहली उत्पत्ति मैंने कही। उनके वंश के राजा लोग मैथिल कहलाये।

दोहा ।

यहि विधि दें। उन को कहाँ, चित्र शाप विस्तार।
पुनि जेहि विधि द्विज तनु लहाँ, श्रम विदेह परिवार।।

### द्धद वाँ सर्ग । ययाति की कथा।

इस तरह श्रद्भुत कथा सुनकर फिर लक्ष्मण बेलि—''यह विदेहाधिपति का हाल श्रीर विशिष्ट मुनि की कथा बड़ी श्रद्भुत है। परन्तु मैं पृछता हूँ कि राजा निमिता चित्रय, शूर, श्रीर विशेष करके यहा में दीचित थे। तो उन्होंने महर्षि की चमा क्यों नहीं किया ?" महाराज रामचन्द्र वेलि—हे वीर! सब मनुष्यों में चमा नहीं देख पड़ती। कोध वड़ा दु:सह होता है। देखा, ययाति राजा ने सत्व गुण का श्रवलम्ब कर कोध की उभड़ने नहीं दिया। सुनी, मैं उनकी कथा कहता हूँ—

ययाति राजा नहुष का पुत्र था। वह प्रजाका पालन करने मैं श्रीर उनकी वृद्धि करने में सदा तत्पर रहता था। उसके दो खियाँ थीं। वे पृथ्वी मण्डल भर में परम सुन्दरी श्रीर श्रतुपम थीं। उनमें से एक तो वृषपर्वा नामक दैत्य की कन्या थी। उसका नाम शर्मिष्ठा था। वह राजा की वड़ी प्यारी थी। दूसरी शुक्राचार्य की वेटी थी जिसका नाम देवयानी था। यह राजा को उतनी प्यारी न घी। शर्मिष्ठा के पुत्र का नाम पुरु श्रीर देवयानी के पुत्र का नाम यदु था। इन दोनों में से पुरु पर राजा की बड़ी प्रीति थी। एक तो वह गुग्यवान् था, दूसरे प्यारी रानी का कुँवर था। एक दिन दु:खित होकर यदु ने श्रपनी माता देवयानी से कहा कि हे माता ! तु ऐसे सामर्थ्यवान् देवता भागव के कुल में उत्पन्न होकर भी ऐसा मानसिक दुःख श्रीर ऐसा श्रनादर सहती है। इससे हे देवि! आस्रो हम तुम दोनों अग्निमें प्रवेश करें। फिर दैत्य की पुत्री के साथ

राजा बहुत दिन तक वेखटके विहार करते रहें। यदि तुम की ऐसा कष्ट सद्दना हों तो तुम सहती रहो। मुक्ते ब्राह्मा दो, मैं तो न सहूँगा। मैं श्रपना प्राण त्याग कहँगा। इस तरह रोते हुए पुत्र की वातें सुनकर देवयानी कुद्ध होकर, ध्यान द्वारा, श्रपने पिता का स्मरण करने लगी। स्मरण करते ही शुक महाराज त्रा पहुँचे। उन्होंने देखा कि पुत्री दुःखित, हर्परहित ग्रीर श्रचेत हो रही है। तय पिता बोले-- 'हे पुत्रि ! तेरी यह क्या दशा है ?' इस तरह जब उन्होंने कई बार पूछा तव देवयानी कुद्ध होकर वेाली-'हे मुनिश्रेष्ठ ! में अग्नि में प्रवेश कर या तीच्ण विष खाकर श्रधवा जल में हुव कर श्रपने प्राणों का साग कर दूँगी। श्रव जीती न रह सक्रॅंगी। तुम नहीं जानते कि मैं वड़ी दुःखित हूँ / श्रीर श्रनादर पा रही हूँ। हे ब्रह्मन्! वृत्त के श्रना-दर से-कटने क्रटने से-उसके संहारे रहनेवाले फूलों श्रीर फलों का छेदन होता है। मेरा क्या श्रनादर हुआ, यह अनादर आप का हुआ है। देखिए, यह ययाति राजिं मेरा बहुत ही धनादर करता श्रीर उत्तम नहीं समभता। पुत्री के ये दु:ख भरे वचन सुनते ही मुनि क्रोध में भर गये। वे ययाति को शाप देने लगे। उन्हें ने कहा कि 'तूने मेरा अनादर किया है, इसलिए तुभी बुढ़ापा म्रा घेरेगा। तू शिथिल हो जायगा। इस तरह शाप दे कर श्रीर देवयानी की समभा करके शुक महाराज अपने घर की चले गये।

### द्ध वाँ सर्ग । ययाति की कथा।

्रा जिब राजा ने शुक्राचार्य की कुद्ध हुआ सुना तो वे उसी समय दुखी हो गये। बुढ़ापे से घर कर राजा ने अपने पुत्र यदु से कहा- 'हे पुत्र यदी ! त धर्मज्ञ है, इसलिए तू मेरा यह बुढ़ापा ले ले। ं अपनी जवानीं मुभ्ते दे दे तो भैँ श्रातन्द से विहार करूँ। क्योंकि श्रभी तक मेरा मन विषयों से भरा नहीं है। मैं विषयों का भाग कर फिर तुम का जवानी लौटा कर श्रपना बुढ़ापा तुम से ले लूँगा। पिता की ये वातें सुनकर यदु ने कहा-"तुम्हारा प्रिय पुत्र पुरु है। वही तुम्हारा बुढ़ापा ले। मैं तो सब चीज़ों से श्रीर पास रहने से भी श्रलग 🂢 रेखा गया हूँ। तुम्हारा बुढ़ापा वह ले जिसके साथ तुम भोजन करते हो। यदु के ये तिरस्कार के वचन सुनकर राजा पुरु से वे।ला—'हे पुत्र! तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। । यह सुनते ही पुरु हाथ जोड़ कर वोला—'मैं धन्य धीर अनुगृहीत हुआ। में आप की आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर राजा वड़ा प्रसन्न हुन्ना । उसने भ्रपना बुढ़ापा उसकी दे दिया श्रीर खयं उसका यावन लेकर सुखविलास करने लगा। उसने हज़ारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हुए खुव यज्ञ-याग किये। वहुत दिन वाद राजा पुरु से वेाला कि 'मेरा बुढ़ापा ं रक्के देदों श्रीर सुभसे श्रपनी जवानी ले लो। तुम्हारे पास मैंने धरोहर की भाँति बुढ़ापा रख दिया था। भ्रव मैं उसे लिये लेता हूँ। तुम दुख न करो । हे महावाहें। ! तुमने मेरी ष्राज्ञा मान ली, इससे मैं तुमसे प्रसन्न हो गया।

श्रव मैं तुमको राज्याभिषेक दूँगा। पुरु से इतना कहकर राजा ने देवयानी के पुत्र यदु से कहा-'रे यदो ! तू मुक्तसे चत्रिय रूप दु:सह राचस उत्पन्न हुन्या। क्योंकि तू मेरी श्राज्ञा नहीं मानता। ष्राज्ञा न मानने के कारण तू कभी राजा न हो पावेगा। मैं तेरा पिता श्रीर गुरु हूँ। फिर भी तूने मेरा श्रपमान किया, इसलिए तू राचसों श्रीर दारुण यात्रधानीं की पैदा करेगा। हे दुर्मते ! तू इस सोमवंश में न रह सकेगा। तेरा वंश भी तेरे जैसा ही दृष्टचरित्र वाला होगा। उसे ऐसा शाप दे श्रीर पुरु की राज्यासन दे राजा खयं श्राश्रमवासी हो गया। इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर राजा स्वर्गवासी हो गया। पुरु वड़ा धर्मात्मा होकर काशिराज्य प्रतिष्ठानपुर में रहकर राज्यशासन करने लगा। क्रींच वन के महादुर्गपुर में यदु से इज़ारों यातुधान पैदा हुए। यदु सोमवंश से बहिष्कृत हो गया।

हे सौिमत्रे! इस तरह शुक्त का शाप ययाति ने तो अपने चित्रय धर्म से चुपचाप स्तीकार कर लिया; पर निमि से चमा न की गई। यह सब पहली कथा मैंने तुमकी सुना दी। हमकी उचित है कि हम कार्यार्थियों की देखें। ऐसा न हो कि लापरवाही करने से नृग की तरह हम की भी देखी बनकर उसका फल भोगना पड़े।

देशहा।

कथां कहत इमि रात्रि के, बीति गये सव याम । स्रक्या बसन धारण कियो, पूर्वदिशाद्भुत बाम ॥

# [ यहां से आगे तीन सर्ग प्रचिस हैं।]

महाराज का व्यवहारासन पर बैठना श्रौर एक कुत्ते के व्यवहार का देखना ।

च्चाब सबेरे सव पार्वाह्विक कर्म करके महाराज धर्मासन पर बैठ कर राजधर्मी की देखने लगे। वहाँ ब्राह्मण्, महाजन, पुराहित वशिष्ठ ग्रीर करयप ऋपि, व्यवहारज्ञ मन्त्रीगण, धर्मपाठक, नीतिज्ञ, ग्रीर सभासद सामन्त राजा लोग महाराज की सेवा में तत्पर बैठे हुए थे। उस सभा की ऐसी शोभा हो रही थी जैसी इन्द्र, यम, ग्रीर वरुण की सभा शोभा पाती है। श्रव महाराज ने लदमण से कहा - हे महाबाहो ! तुम जाश्रो श्रीर कार्यार्थियों की देख-भाल करे।। श्राज्ञा पाकर लच्मण द्वार पर गये श्रीर कार्यार्थियों की पुकारने लगे। परन्तु वहाँ एक भी न बोला कि मेरा कुछ काम है। क्योंकि महाराज के राज्य में आधि और व्याधि किसी को ज़रा भी न सतातो थों। समस्त पृथ्वी स्रन्न ग्रीर ग्रीपधियों से भरपूर थी। न वालक, न युवा श्रीर न बीच की अवस्थावाला कोई मरता था। क्योंकि महाराज का धर्मशासन ऐसा या कि किसी प्रकार की वाघा प्रजा को पीड़ा नहीं पहुँचा सकती थी। इस तरह के धर्मराज्य में कार्यार्थी कहाँ से दिखाई दें। लह्मण ने इधर उधर ढूँढ़ा पर वैसा आर्थी कोई न मिला, तव वे सभा में आये। हाथ जीड़ कर उन्होंने कहा कि द्वार पर कोई भी अर्थी नहीं है। फिर रामचन्द्र जी प्रसन्न होकर बोले-''हे लच्मण ! तुम फिर जाग्रे। श्रीर कार्य के चाहने वालों का देखे। । राजनीति का भली भाँति प्रयोग होने से अधर्म कहीं ठहर नहीं

सकता, इसलिए सब राजभय से परस्पर रक्ता करते हैं। देखेा राजधर्म, मेरे हाथ से छूटे हुए वागों की नाई, प्रजा की रचा करते हैं; ते। भी तुम उनकी देख भाल में तत्पर रही। यह सुन कर लहमण फ़िर्क द्वार पर गये। वहाँ जाकर क्या देखा कि एक कुत्ता खडा हुआ लहमण की और देख रहा है श्रीर बार बार चिल्लाता तथा रोता है। तत्र लच्मण बेाले-''हे महाभाग ! तुम्हारा क्या काम है ? तुम निडर हो कर हम से कहो।" उसने कहा-"सव प्राणियों के शरणदाता, श्रक्तिष्ट कर्म-कर्ता श्रीर श्रभय देने-वाले श्रीरामचन्द्र से मैं कुछ कहना चाहता हूँ।" उसकी यह वात सुन कर प्रभु से कहने के लिए लचमग्र भीतर गये। प्रभु की उस वात का सँदेशा देकर फिर वाहर भ्राये श्रीर कुत्ते से वोले — ''तुम 🔎 को जो कुछ कहना हो वह राजा से कहो।" कुत्ते ⊱ ने कहा-''महाराज! देवमन्दिर, राज्यमन्दिर श्रीर नाद्मणमन्दिर में अग्नि, इन्द्र, सूर्य श्रीर वायु रहते हैं। हम श्रथम थे।नि में पैदा हुए हैं, इसलिए राजा के मन्दिर में नहीं जा सकते। क्यांकि राजा शरीर-धारी धर्म है। श्रीराघव ते। सत्यवादी, रणसमर्थ, सव प्राणियों के हित में तत्पर, पाड्गुण्य पद के जाननेवाने, नीति के वनानेवाले, सर्वज्ञ श्रीर सर्व-दशीं हैं। वेही चन्द्र, वेही मृत्यु, वेही यम, वेही कुवेर, ग्रीर वेही ग्रन्नि, इन्द्र, सूर्य तथा वरुण हैं। इसलिए हे सैं।मित्रे ! ग्राप यह हाल उनसे कह दें। वे प्रजापालक हैं। उनकी ग्राज्ञा पाये विना मैं भीक्र 🕒 नहीं जाना चाहता।" यह सुन कर लहमण कुंबा-पूर्वक फिर भीतर गये। वहाँ महाराज से वेाले--''हे कै।शल्यानन्दन! मेरी प्रार्थना सुनिए जो मैं त्राप की आज्ञाविपयक कहता हूँ। एक कुत्ता किसी काम

के लिए द्वार पर खड़ा है। । महाराज ने कहा— कार्योर्थी कोई भी हो उसे जल्दी मेरेपास ले आश्री। दीहा।

्रश्चानिह श्रानहु शीघ्र तुम, श्रव विलम्ब केहि काज । कार्यार्थी विमुख न फिरें, होइहि नतर श्रकाज ॥

### ७१ वाँ सर्ग।

#### कुत्ते के लिए विचार करना।

प्रभु की आज्ञा सुन कर लक्ष्मण ने उस कुत्ते को लाकर महाराज के पास खड़ा कर दिया। राघव उसे देख कर वोर्ल- ''हे सारमेय ! तुभी जो कहना हो वह कह; कोई भय न कर।" उस कुत्ते का सिर फटा हुआ था। वह रामचन्द्र की ग्रीर ृदेख कर वेाला—''महाराज ! राजाही सव प्राणियोँ का खामो श्रीर शासनकर्ता है। सवलोगों के सोने के समय राजा ही जागता रहता है। वह इस तरह प्रजा का पालन करता है। अञ्छी नीति के द्वारा धर्म की रचा करता है। यदि राजा पालन न करे ते। प्रजा जल्दो ही नष्ट हो जाय । इसलिए राजाही कर्त्ता, रचक, श्रीर जगत् का पि्ता है। वहीं काल, वही युग श्रीर वही सब जगत् है। घारण करने से धर्म है श्रीर धर्म हो से प्रजाश्रों का नियमबन्धन है। वह तीनों लोकों की धारण करता, दुर्धों का निमह करता श्रीर सज्जनों का श्रनुराग उत्पन्न करता है, ्रहुस्लिए वह धर्म कहलाता है। हे राजन् ! धर्म ही स्व से वढ़ कर है और परलोक में वही फत देने-वाला है। महाराज ! मैं समक्तता हूँ कि इस धर्म से मनुष्य को कोई वात दुर्लभ नहीं है। दान, दया, सज्जतों का सत्कार श्रीर ज्यवहार में मृदुता--यही

इस लोक में श्रीर परलेक में भी धर्म है। हे सुन्नत! श्राप तो प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। श्रापका धर्म तो विदित श्रीर सज्जनों से श्राचरित है। श्राप धर्मों के घर श्रीर गुणों के समुद्र हैं। मैंने जो ये वातें कहीं वे श्रज्ञान के कारण कहीं। इस लिए मैं प्रणाम-पूर्वक विनय करता हूँ कि श्राप कोध न करें। इस तरह उसकी वातें सुन कर रामचन्द्र वोले—"कहो तुम्हारा काम क्या है ? जल्दी कहीं मैं श्रभी उसे पूरा करूँगा।" कुत्ते ने कहा—राजन ! धर्म से राज्य का लाभ होता है श्रीर धर्म से ही उसका पालन होता है। धर्म ही से वह शरणागतवत्सल होता है। राजा सब भयों को दूर करता है। यह सब समम कर मेरा जो काम है वह सुनिए।

''सवर्थिसिद्ध नामक भिचुक एक बाह्यण के घर में रहता है। उसने विना कारण, विनाही अपराध किये मेरा सिर फोड़ डाला है।" यह सुनते ही महाराज ने द्वारपाल को श्राज्ञा दी कि "उस भिचु को मेरे पास ले आओ।" तब वह उस सर्वार्थेसिद्ध पण्डित को ले ग्राया। वह भ्राकर महाराज से कहने लगा--"प्रभो ! मेरा क्या काम है ?" राघव ने कहा—-''तुमने इस कुत्ते की मारा है। तुम्हारा इसने क्या ग्रपराध किया था, जो लाठी से तुमने इसे मारा ? हे भिची ! सुना । कोध प्रायाहारी शत्रु है। क्रोधही मित्र के समान प्रियभाषी वैरी है। क्रोध वड़ी ही तेज़ तलवार है। कोध सब का सार खींच लेता है। देखो, तप, यज्ञ, ध्रैर दान-इन सब को क्रोध हर लेता है। इस-लिए कोध को छोड़ देना चाहिए। देखो, ये इन्द्रियाँ वड़ी दुष्ट हैं। वड़े दुष्ट घोड़ों की नाई ये इधर उधर दौड़ा करती हैं। प्राणी की चाहिए कि सारिष की

तरह, धीरता से उनको रोके। यथेष्ट विषयों की श्रीर न दौड़ने दे। मन, कर्म, वाग्री श्रीर नेत्रों से लोगों का कल्याण करता रहे । द्वेप वुद्धि की छोड़ दे। ऐसा करने से कर्मवन्धन से वह वद्ध न होगा। देखो, तेज़ तलवार, पैर से कुचला हुआ साँप, श्रीर नित्य कोध करने वाला शत्रु तक वैसा अप-कार नहीं कर सकता जैसा अपकार दुराचार से विगड़ा हुत्रा ग्रात्मा करता है। शास्त्रों की पढ़कर जिसने नम्रता श्रीर सुशीलता सीखी हो, यदि वह उसके बल से अपनी प्रकृति को छिपाना चाहे तो प्रकृति छिप नहीं सकती। क्योंकि शास्त्राध्ययन प्रकृति की बदल नहीं सकता। वह काम पड़ने के समय प्रकट हो जाती है। कार्य ग्रा पड़ने पर वह ध्रव प्रकृति निश्चय स्पष्ट देख पड़ती है।" यह सुन कर भिन्नु ने फहा-"राजन् ! मैंने इसे मारा है, इसमें सन्देह नहीं। सुनिए, में इसका कारण कहता हूँ। मैं भिचा के लिए घूम रहा था श्रीर भित्ता का समय निकल गया था। यह गली के बीच में बैठा था। मैंने इस से कई बार कहा कि हट जा। यह वहाँ से उठ कर अपने इच्छानुसार चल कर फिर गली के अन्त मैं विषम जगह में खड़ा हो गया। मुभने भूख तो सता ही रही थी। कोध के मारे मैं इसे मार वैठा। महाराज! भ्रव मुभ्त अपराधी को जो दण्ड उचित हो वह दीजिए। क्योंकि ग्राप से दण्ड पाकर फिर मुभे नरक का भय न रहेगा।" यह सुन कर रामचन्द्रजी ने सभासदीं से पूछा कि क्या करना चाहिए-इसके लिए क्या दण्ड है ? क्योंिक शास्त्रानुसार दण्ड देने से प्रजा की रचा होती है। उस समय उस संभा में भृगु, श्रंगिरा, कुत्स स्रादि वड़े वड़े ऋषि; भगवान् वशिष्ठ,

कश्यप, मुख्य मुख्य धर्मपाठकः, मन्त्रि गण श्रीर वड़े वड़े महाजन लोग, तथा ग्रीर ग्रीर भी पण्डित लोग वहाँ बैठे थे। वे कहने लगं-"महाराज! दण्डों के द्वारा त्राह्मण अवध्य है, वह मारने के योग्य नहीं है 📭 शास्त्रकारों ने ऐसा ही माना है।" इस तरह ते। राजधमीधिकारियों ने कहा श्रीर मुनि लेगों नं कहा - "महाराज! ग्राप केवल भूमण्डल ही के नहीं किन्तु तीनों लोकों के राजा श्रीर शासनकर्ता हैं। क्योंकि स्राप सनातन साचात् विष्णु हैं।" इस तरह वे लोग कही रहे थे कि वह क़ुत्ता कहने लगा-"राजन् ! श्राप यदि प्रसन्न हैं श्रीर मुक्ते वर देना ठीक समभें ता मेरा मनारथ सिद्ध की-जिए। क्योंकि आपने पहले ही प्रतिज्ञा वचन कहा था कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। अब यही मेरा मनोरघ है कि इस भिचु को काल अर देश का\_! ( कुलपित ) महन्त या चौधरी वना दोनिए।" यह सुनतं ही महाराज ने उसकी महन्त वनने का श्रभिपेक कर दिया। वह बाह्यण बहा प्रसन्न हुन्ना। हाथी पर चढ़ाकर राजा की स्रोर से उसकी प्रतिष्टा की गई। यह आश्चर्य-कारक काम देख कर राम-चन्द्र के मन्त्री लोग कुछ मुसकरा कर वेाले—''महा-राज! इसको ते। दण्ड के वदले यह वर दिया गया।" यह सुन कर महाराज ने कहा-"तुम लोग इस वात का तस्व नहीं जानते । इसका कारण कुत्ता ही जानता है।" यह कह कर महाराज ने उस से उसका कारण पृद्धा। तव उसने कहा 🕁 "राजन् ! सुनिए । मैं पूर्वजन्म में उसी जगह क्री चौधरी ( कुलपित ) था। मेरा यह काम था कि में देवता श्रीर बाह्यणों के सत्कार के विपय में दासी श्रीर दासों का पालन करता श्रीर विभाग के श्रतु-

सार उचित अन्न दे कर उनका पोषण करता या। में उन्हों की भलाई में लगा रह कर देवताओं की चीज़ों की रचा करता था। उसी में से बचे हुए श्रत्र से मैं भी श्रपना पेट भरता था। महाराज ! 🏸 मैं नम्रता, सुशीलता श्रीर सब प्राणियों का हित करने में तत्पर रहने पर भी इस घोर श्रीर श्रधम गति की प्राप्त हुआ हूँ। फिर यह बाह्यण-जी की थी, धर्मरहित, अहितकारी, हिंसक, रूखा बोलनेवाला, निटुर, मूर्ख ग्रीर ग्रधर्म करने में लगा हुआ है -यह सात पीढ़ी मार्कुल धीर सात पीढ़ी पिरुकुल को नरक में ले जायगा। प्रभा ! कैसी भी विपत्ति की दशा हो तो भी ( क़ुलपित का काम ) चौधरी-पन न करे। हे पृथ्वीनाथ! जिसको पुत्र, पशु श्रीर वन्धुओं सिवत नरक में गिराना चाहे उसकी देव-🚁 तात्रों, गायों श्रीर बाह्मणों का श्रधिष्ठाता (चैाधरी) वनावे। हे सर्वज्ञ ! त्राह्मण, देवता, स्त्री, ग्रीर वजों को जो धन दे दिया गया है उस धन को जो फिर छीन लेता है वह अपने इप्ट पदार्थों सहित नष्ट हो जाता है। हे राघव ! ब्राह्मण ग्रीर देवता का धन बहुत ही जल्दी प्राणी की अवीचि नामक नरक में डालवा है। मैं कहाँ तक कहूँ, जी लीग मन से भी ऐसा काम करते हैं वे नराधम भी उत्त-रात्तर एक नरक सं निकाल कर दूसरे में डाले जाते हैं।" यह सुन कर राघव की श्राँखें प्रसन्न मालूम होने लगीं। कुत्ता जहाँ से आया था वहाँ विद्या गया। पहले समय में वह कुत्ता उत्तम जाति का घा। परन्तु इस जन्म में वह केवल निकृष्ट जाति में पैदा होनं से दूपित घा । वह वहाँ से गया ग्रीर काशी में जा कर शरीर-त्याग के लिए अन्नजल का त्याग कर त्रत करने लगा।

#### देशहा ।

जानि वूमिं सर्वज्ञ प्रमु, सुनत लोक व्यवहार । मायानट धरि मनुज तनु, करत सुचरित उदार ॥

#### ७२ वाँ सर्ग । महाराज के पास गीध ग्रीर उल्लू की नालिश ।

व्यहीं एक वन था। वह वड़ा रमणीय श्रीर वृचों से सुशोभित था। उस वन में नदी के तीरों पर कीयलें क्कती थीं ; सिंह व्याघ्र आदि भरे पड़े थे और पर्वत पर तरह तरह के पची थे। बहुत दिन से उसमें एक गीध ग्रीर उल्लक रहता था। एक दिन गीध के मन में कुछ पाप समा गया। वह उल्लंक के घर जाकर कहने लगा कि "यह तो मेरा घर है।" यह कह कर वह उस के साथ भगडा करने लगा श्रीर बेाला-- "कमल-लोचन श्रीराघव सव के राजा हैं। चली, हम तम उन के पास चलें। वे जिसका यह मकान बतला देंगे उसीका है। जायगा। " यह निश्चय करके कोध में भरे हुए वे दोनों रामचन्द्र के पास श्राये। वे भगड़ा करने के कारण घवडाये हुए थे। दोनों ने श्राकर महाराज के चरण छुए। पहले गीध बोला--"हे भगवन् राजन् ! मेरी समभ में श्राप देवता श्रीर श्रसर दोनों के प्रधान हैं। वशिष्ट श्रीर श्रक दोनों से अधिक आप प्राणियों के पूर्वीपर की जानते हैं ; कान्ति में ग्राप चन्द्र, सूर्य की नाई दुर्निरीच्य हैं ; गुरुता में श्राप हिमवान् पर्वत श्रीर गम्भीरता में समुद्र हैं। प्रभाव में त्राप लोकपाल के तुल्य, चमा में पृथ्वी के समान, श्रीर शीवता में वायु

के तुल्य हैं। ग्राप सवके गुरु, सर्वसम्पन्न ग्रीर कीर्तियुक्त हैं। ग्राप क्रोध न करनेवाले, दुर्जय, जीतनेवाले ग्रीर सब ग्रस्तों के अच्छे ज्ञाता हैं। हे नरश्रेष्ठ! मेरी प्रार्थना सुनिए। पहले मैंने अपने बाहुवल से घर बनाया था। अब यह उल्लूक उसे लेना चाहता है। राजन्! इस कप्ट से श्राप मुक्ते बचाइए।" जब गीध कह जुका तब उल्लूक बोला—

''हे राजन् ! चन्द्रमा, इन्द्र, सूर्य, कुवेर श्रीर यम इन देवतास्रों से राजा की उत्पत्ति है। परन्तु उसमें थोड़ासा मनुष्यत्व भी रहता है। स्राप तो सर्वमय साचात् नारायण देव हैं। हे प्रमो ! स्राप में सौस्यभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए आप सामांश हैं। ग्राप का व्यवहार सब मैं समरूप से है। हे प्रजानाथ! श्राप क्रोध में, दण्ड में, दान में, पाप श्रीर भय के दूर करने में, दाता, हर्ता, श्रीर रचक हैं। इसलिए ग्राप हमारे इन्द्र हैं। महाराज ! ग्राप सव प्राणियों के अधृष्य ग्रीर तेज में ग्रिप्त के तुल्य हैं। आप सदा लोकों पर तपते हैं, इसलिए आप सुर्य के तुल्य हैं। श्राप साचात् कुवेर के तुल्य, श्रथवा **उनसे भी श्रधिक हैं। क्योंकि लद्दमी सदा कुवेर** के तुल्य ग्रापकी ग्रात्रिता है। धनद का काम करने से ग्राप हमारे धनद हैं। हे राघव! ग्राप स्थावर ग्रीर जंगमात्मक प्राणियों में समरूप हैं; शत्रु स्रीर मित्र में श्राप की दृष्टि एकसी रहती है: श्राप सब को एक नज़र से देखते हैं। श्राप निख धर्मानुसार शासन श्रीर कमपूर्वक व्यवहार करते हैं। हे राम! श्राप जिस पर क्रोध करते हैं उस पर मानों मृत्यु दै। इती है। इसीसे आप महा पराक्रमशाली यमराज कहे जाते हैं। श्राप का मनुष्यभाव ऋपालुता से पूर्ण है। प्राधियों पर स्राप वड़ी सभा रखते हैं। इसलिए

श्राप दयालु राजा हैं। हे भगवन ! दुर्वल श्रीर श्रनाथ के लिए राजा हो वल रूप, विना श्रांख वाले के लिए राजाही श्रांख रूप तथा जिसकी कोई गित नहीं उस को राजाही गित रूप होता है। श्राप् हमारे नाथ हैं इसलिए हमारा निवेदन श्रवण कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि यह गींध मेरे घर में युस कर मुक्ते सताता है। श्राप देवताश्रों श्रीर मनुष्यों के शासक हैं।

दोनें की वातें सुन कर महाराज ने अपने सचिवों को बुलाया । घृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, राष्ट्रवर्द्धन, श्रशोक, धर्मपाल श्रीर सुमंत्र--ये श्राठ रामचन्द्र के श्रीर महाराज दशरथ के भी दीवान थे। ये सभी नीति जाननेवाले, महात्मा, सब शास्त्रों के ज्ञाता, वुद्धिमान, कुलीन छीर नीति में तथा विचार करने में वड़े निपुण थे। इन सब को बुला-कर श्रीर श्राप पुष्पक नामक राज्यासन से उतर कर दोनों के विवाद के विषय में पूछने लगे। पहले गीध से पूछा-कितने वर्ष से वह तुम्हारा घर है। इस का ठीक ठीक हाल हमकी वतलाश्री। जी तम ठीक ठीक जानते हो वही कहो। गीध ने कहा-महाराज! सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए लेगों से जब यह पृथ्वी चारां ग्रीर भर गई तभी से यह मेरा घर है। इसके वाद उलूक से भी वही वात पृछी गई। उसने भी कहा-महाराज ! जिस समय यह पृथ्वी वृत्तों से भर गई थी उसी समय से यह मेरा घर है।" दोनों का कथन सुन क्रु रामचन्द्रजी ने सभासदेां से कहा—''देखो, उद्गे सभा को सभा न कहना चाहिए जिसमें वृद्ध लीग न हैं। श्रीर वे वृद्ध लोग वृद्ध नहीं हैं जो धर्मानुसार वात न कहें। वह धर्म भी धर्म नहीं है जिसमें

सत्य न ही और छल से मिला हुआ सत्य सत्य नहीं है। जो सभासद जानवृक्त कर चुपचाप ध्यान लगाये बैठे रहते हैं श्रीर ठीक ठीक बात नहीं कहते \_त्रे·स**ब भूठे हैं। काम से या क्रोध से** ग्रयवा भय 🏸 से जो जानवूभ कर भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते ंवे हज़ार वर्ष तक वरुण के पाशों का दण्ड म्रपने अपर लेते हैं। एक वर्ष पूरा होने पर उनका एक पाश छटता है। इसलिए यदि उत्तर ठीक ठीक समभ में भ्रा गया हो तो सत्य सत्य बेालना चाहिए। यह सुन कर मन्त्री लोग बोले--''महा-राज! इन दोनों में से उल्लूक की वात ठीक मालूम होती है, गीध की नहीं। इसमें श्राप प्रमाण रूप हैं। क्योंकि राजा सबके ऊंपर परमगति रूप है। सव प्रजा का मूल राजा ही है। राजा ही सनातन ्र धर्म है। जिन मनुष्यों का शासन राजा करता है वे दुर्गति नहीं पाते।" रामचन्द्र वेाले-सुना। श्रव में पुराखों की वात कहता हूँ।

देखां, श्रारम्भ में चन्द्र, सूर्य श्रीर नचत्रों सहित श्राकाश, पर्वत श्रीर महावनों के सहित यह पृथ्वी, चर श्रीर श्रचर सहित ये तीनों लोक महा समुद्र के जल में डूवे हुए एक राशिमृत मेरु के समान थे। लच्मी श्रीर यह सब भगवान विष्णु के उद्रमें था। इस सब की लिये हुए वे समुद्र में वर्षों तक सोते रहे। इनके सोने पर, चारों श्रीर से जल के सीतों की रका हुश्रा देख कर, महायोगी ब्रह्मा विष्णु के गर्भ भू श्रुस गये। फिर विष्णु की नाभि से सुवर्ण-मूषित एक कमल पैदा हुश्रा। उसमें से योग वल से ब्रह्मा निकले। उन्होंने पृथ्वी, वायु, पर्वत श्रीर वृच एवं मनुष्य, साँप, जरायुज श्रीर श्रण्डजों की तपस्या करके रच दिया। उस समय विष्णु के कान के मैल से मधु श्रीर कैटभ उत्पन्न हुए। ये दोनों दानव बड़े वहादुर, घार रूप श्रीर बड़े दुर्लंघ्य थे। वहाँ ब्रह्मा की देखकर वे वड़े क़ुद्ध हुए। वे उनकी खाने के लिए दे। इस समय उनको देखकर ब्रह्मा बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगे। विष्णु ने इनका शब्द सुन लिया ग्रीर उठ कर अपने चक्र सं उन दोनों को मार डाला। उन दोनों की चरबी से यह सम्पूर्ध पृथ्वी भर गई। फिर विष्णु ने इसकी शुद्ध कर वृत्तों श्रीर वनस्पतियों से भर दिया। फिर इसमें तरह तरह के अन्न उत्पन्न हुए। यह पृथ्वी मेद (चरबी) के गन्ध से भर गई थी इसी से इसका नाम मेदिनि रखा गया। इसलिए मेरी समभ में वह घर गीध का नहीं हो सकता। वह उल्लुक का ही है। श्रतएव गीध की सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि यह पापी दूसरे का घर छीनना चाहता है। यह उल्लूक को सताता है। यह बड़ा धृष्ट है। इस तरह राम-चन्द्रजी आज्ञा दे ही रहे थे कि यह आकाशवाणी हुई-- ''हे रामचन्द्र! इस गीध को मत मारो। यह तो तपीवल से पहले ही भसा है। चुका है। सुनिए, यह गीध पहले ब्रह्मदत्त नामक शूर, सत्यव्रत, श्रीर पवित्र राजा था। इसकी कालगैतिम ऋषि ने शाप से दग्ध कर दिया था। इसका कारण यह था कि एक दिन महर्षि इस राजा के घर आये। उन्होंने कहा कि क्रब अधिक सौ वर्ष तक मैं आपके यहाँ भाजन करूँगा। ब्रह्मदत्त ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर पाद्यश्रर्ध्य से मुनि का सत्कार कर उसने उनके लिए भोजन तैयार कराया। उस भोजन में मांस था। उस मांस को देखकर मुनि कुपित हुए। उन्होंने राजा की बड़ा भयङ्कर शाप दिया कि तुम गीध हो जाग्रोगे। उस समय राजा कहने लगा

कि हे महात्रत! मुक्तसे यह विना जाने हो गया है।
मेरे जगर प्रसन्न हूजिए। शाप का अन्त की जिए।
मुनि ने वह वात समक्त कर राजा से कहा कि हे
राजन्! इत्वाकुवंश में महायशस्वी राम नामक राजा
होगे। उनके छूने से तुम शाप से छूट जाओगे।"
यह आकाश-वाणी सुन कर रामचन्द्र ने उसका
स्पर्श किया। छूते ही वह गीध का रूप त्याग कर
दिव्य गंध लगाये हुए दिव्यरूपधारी हो गया।
फिर वह रामचन्द्र से वोला—"है धर्मझ, राधव!
आपके छूने से मैं घोर नरक से छूट गया। आपने
मेरे शाप का अन्त कर दिया।"

#### दोहा।

गृध्र रूप ते दिन्य नपु, लिह करि प्रभुहि प्रणाम । चिंद विमान हिंदि हृदय, गयो इन्द्र-पुर धाम ॥

### ७३ वाँ सर्ग । लवणासुर के वध के लिए ऋषि लेगों का श्राना।

द्वस प्रकार रामचन्द्र श्रीर लच्मण प्रजापालन करने लगे। अब वसन्त काल की रात श्रा पहुँची, जो न ठंडी थी श्रीर न गरम। एक दिन प्रात:काल महाराज स्नान श्रीर संध्येषासन श्रादि सवेरे के श्रद्ध करके, पुरवासियों के कामों की देखने के लिए धर्मा-सन पर श्रा बैठे। उस समय सुमन्त्र ने श्राकर उनसे कहा—''हे राजन! तपस्ती लोग द्वार पर रुके हुए खड़े हैं। भागव श्रीर च्यवन श्रुषि उनके श्रागे हैं। वे श्रापका दर्शन जल्दी करना चाहते हैं। हे नरच्या ! वे सव श्रुषि यमुना-किनारे के रहने वाले हैं।" महा-राज ने कहा—''श्रच्छा, भागव श्रादि सव बाह्य श्रों

को यहाँ लिवा लाम्रो। " प्रभुकी भाज्ञा पाकर मन्त्री ने उन तेजस्वी बाह्ययों की महाराज के सामने पहुँचा दिया। भ्रपने तेज से प्रकाशमान् सा से श्रिधिक ब्राह्म**णों ने राजभवन में प्रवेश किया। वे सव**्रा तीर्थों के जलों से भरं हुए कलश श्रीर तरह तरह के फल फूल प्रभु के आगे भेंट में रखने और मधुर वचन वोलने लगे। उन भेंटों की लेकर महाराज प्रसन्न हुए श्रीर बेलि—''हे ऋषियो ! श्राप लोग इन श्रासनों पर वैठ जाइए। यह सुन कर वे सव, सोने के वने हुए श्रीर मुनियों के वैठने के मनोहर वृपि नामक श्रासनेां पर बैठ गये। फिर रामचन्द्रजी हाथ जोड़ कर वेाले-''श्राप लोगों के श्राने का क्या कारण है ? वतलाइए में स्रापका क्या हित-कारी काम करूँ, मैं ता आप लोगों का आज्ञाकारी हूँ। जो काम हो सो करूँ। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि यह सम्पूर्ण राज्य और हृदय में ठहरा हुआ मेरा जीवन भी सब कुछ ब्राह्मणों के ही लिए है।" ब्रह्मण्यदेव रामचन्द्र की यह वात सुन कर चारों थ्रीर से ऋषि लोग वाह वाह करने छीर कहने लगे-हे नरश्रेष्ठ! भूमण्डल में यह वात ग्राप ही में पाई जाती है, दूसरे में नहीं। क्योंकि वहुत से राजा काम की अधिकता देख कर उत्तर भी नहीं दे सके; प्रतिज्ञा की कीन कहे। आपने ता बाह्यणों के गौरव से, कारण जाने विना ही प्रतिज्ञा करदी । इसलिए हम लोगों को भरोसा हुन्ना कि स्नाप हमारा काम स्रवश्य करेंगे। स्राप ऋषियों को बड़े डर से ज़रूर छुड़ावेंगे 🥳 🕻

### ७४ वाँ सर्ग ।

#### लवगासुर का वृत्तान्त।

फिर रामचन्द्र वोले—''हे ऋषियो ! कहिए, िश्राप का क्या काम है ? श्राप का भय श्रभी दूर हो।" भागव मुनि वोले — हे राजन् ! देश का तथा हमारे भय का जा मूल कारण है उसे सुनिए। सत्तयुग में वड़ा बुद्धिमान् मधु नामक दैस हुआ। वह किसी दैत्य की लोला नामक स्त्री का बड़ा लड्का था। वह वड़ा बाह्यस्यक्त, रक्तक श्रीर स्थिर वुद्धि का था। इसीसे बड़े. उदार देवतास्रों से उसकी श्रतुल प्रीति थी। वह वड़ा शूर ग्रीर धर्मनिष्ठ था इसलिए भगवान् रुद्र ने बड़े ग्रादर से इसे एक श्रद्भुत वरदान दिया। श्रपने शूल में से एक शूल ﴿ उत्पन्न कर बड़ी प्रसन्नता से उसे देकर उन्होंने यह वात कही कि 'हे मधा ! तुमने अतुल धर्म किया है! इससे मैं प्रसन्न हुन्ना हूँ। इस कारण मैं बड़ी प्रीति से तुभो यह शस्त्र देता हूँ । हे महासुर ! जव तक तुम देवों श्रीर बाह्यणों से वैर न करागे तव तक यह तुम्हारे पास रहेगा ग्रन्यथा तुम्हारे पास से नष्ट हो जायगा। जो तुम से युद्ध करने को तैयार होगा उसे यह शूल भस्म कर फिर तुम्हारे हाथ में चला भ्रावेगा । इस तरह रुद्र से वरदान पाकर वह दैल महादेव की प्रणाम कर कहने लगा कि 'भगवन ! मैं चाहता हूँ कि यह अनुपम शूल ु मेरे, वंश में सदा वना रहे। श्राप देवों के देव हैं। इतना ग्रीर वर दीजिए। यह उसका कथन सुन कर सर्वभूतपति शिवजी बोले — 'यह वात न होगी। परन्तु मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी वात को मैं व्यर्थ 'न करूँगा। तुन्हारे एक पुत्र के

लिए भी यह शूल वना रहेगा। जब तक यह शूल तुम्हारे पुत्र को हाथ में रहेगा तब तक वह किसी से न मारा जायगा। १ ऐसा भ्रद्भुत वर पाकर मधु ने वहुत प्रकाशमान् अपना घर बनवाया। उसकी स्त्री कुम्भीनसी उसे वड़ी प्यारी थी। वह विश्वावसु से अनला में उत्पन्न हुई थी। उसका पुत्र लवगा नामक हुआ। वह वड़ा फठोर था। वह लड़क-पन से ही दुष्ट था धौर पाप कर्म ही किया करता था। ऐसे दुराचारी पुत्र को देख कर मधु वहुत ही कुपित हुआ, पर पुत्र से कहा कुछ भी नहीं; केवल शोक करता रहा। फिर कुछ दिन वाद वह इस लोक की छोड़ कर समुद्र में घुस गया। परन्तु जाने से पहले मधु ने अपने पुत्र की शूल देकर वर का सब हाल सुना दिया था। अव वह लवण शूल के प्रभाव से ग्रीर ग्रपने दुराचारी खभाव से तीनों लोकों को, ग्रीर विशेष कर तपिखयों को, सता रहा है। हे काकुत्थ ! इस तरह का वह लवणासुर है श्रीर उसके शूल का ऐसा प्रभाव है। यह सब हाल सुन कर ग्राप जैसा चाहें वैसा करें। क्योंकि ग्राप ही हमारे परम भ्राश्रय हैं। इससे पहले ऋषि लोग वहुत से राजाश्रों की शरण में हो श्राये परन्तु रत्तक किसी की न पाया। हमारी रचा करने के लिए कोई भी तैयार न हुआ। जब इम लोगों ने सुना कि परिवार सहित रावण मारा गया तब हम को श्राशा हुई कि रामचन्द्र हमारा भय दूर करेंगे। इसलिए अब आप से यही प्रार्थना है कि लवणासुर को भय से हमको बचाइए।

### ७५ वाँ सर्ग ।

### लवगासुर के मारने के लिए शत्रुझ की प्रतिज्ञा ।

द्भुस तरह ऋषि लोगों की प्रार्थना सुनकर
महाराज हाथ जोड़ कर बेले—"वह असुर क्या
खाता है, कैसा आचरण करता है और कहाँ रहता
है ?" ऋषियों ने कहा—"वह प्राणिमात्र को और
विशेषकर तपस्त्रियों को खाता है। उसका आचरण
बड़ा भयानक है, और वह मधुवन में रहता है।
वह रोज़ कई हज़ार सिंह, ज्याघ्र, गृग, पच्ची और
मनुष्यों को मार मार कर खाता है; और भी बहुत
से जंगली जीवों को मार मार कर खाया करता है।
जैसे संहार के समय गृत्यु मुँह फाड़ कर जीवों
को भच्ण करती है वैसी ही दशा उसकी है।" इस
तरह उसका सब हाल सुनकर महाराज वोले—मैं
उसे ज़क्र मरवाऊँगा। आप लोग हरिए नहीं।

इस तरह प्रतिज्ञा कर के रामचन्द्रजी अपने भाइयों से बेाले—"भाई लवणासुर को कैं।न मारेगा ? वह किसके हिस्से में किया जावे ? भरत के या शत्रुझ के ?" यह सुन कर भरतजी वेाले — "मैं उसे मारूँगा। वह मेरे हिस्से में किया जावे।" इस प्रकार धेर्य ग्रीर शीर्ययुक्त भरत के वचन सुन कर शत्रुहन सेंाने के सिंहासन से उतर पड़े ग्रीर महा-राज को प्रणाम कर बेाले—"हे प्रभेग! भरतजी अपना काम कर चुके हैं। क्योंकि जब आप वनवास में थे तब इन्होंने ग्रयोध्या की रचा की थी। इन्होंने आपके आने के विषय में सन्तप्त हो ग्रनेक दुःख भोगे। देखिए, ये निन्द्रमाम में कष्टदायक स्थान पर सोये; फल-मूल का इन्होंने भोजन ग्रीर

जटा-चीर धारण किया। ये इस तरह के दु:ख सह चुके हैं। इनका सेवक मैं तैयार हूँ, अव यं श्रीर कष्ट न उठावें। "रामचन्द्रजी ने कहा--बहुत ग्रच्छा। अव तुम हमारे कहने पर चलो। सुनो, तुमको मैं मधु के नगर का राजा वनाऊँगा। यदि तुम भरत की यहाँ रखना चाहते ही तो उन्हें यहीं रहने दो। देखो, तुम शूर हो, विद्वान हो श्रीर नगर वसाने में समर्थ हो। इसलिए यमुना के किनारे नगर श्रीर सुन्दर देश बसाश्री। क्योंकि जो किसी राजा को उखाड़ कर उसके प्रदेश में राज्य का प्रबन्ध नहीं करता वह नरक में जाता है। इसलिए तुम उस मधु के पुत्र पापी लवणासुर की मार कर धर्मानुसार राज्य का पालन करे।। यदि मेरा कहना मानते हो तो ऐसा ही करो। हे शूर! मेरा कथन सुन कर कुछ उत्तर न देना। क्योंकि छोटे की भ्रपने बड़े भाई की श्राज्ञा श्रवश्य माननी चाहिए। वशिष्ट श्रादि ब्राह्मणों के हाथ से श्रमिषेक कराश्रो।

## ७६ वाँ सर्ग ।

शत्रुव्न को रामचन्द्र का समभाना ।

्मिचन्द्र की यह आहा सुन कर शत्रुघ्न वड़े.
लिजत हुए और धीरे धीरे बीले — 'हे काकुत्स्य!
मैं तो इस बात में अधर्म समस्तता हूँ। क्योंकि बड़े
माइयों के रहते हुए छोटा भाई अभिषेक के योग्य
किस तरह हो सकता है १ परन्तु हे पुरुष्वेम ﴿
आपकी आहा का उल्लह्धन कीन कर सकता है १
उसे कीन टाल सकता है १ इसलिए उसका पालन
अवश्य ही करना पड़ेगा। आपसे मैंने शिचा सुनी
और वेदों से भी यही बात पाई जाती है। इसलिए

मैं कुछ भी उत्तर न दूँगा। देखो, भरत प्रतिज्ञा कर चुके थे। इसी वीच मैं वेाल उठा कि लवण की मैं मार्हेगा। उस घोर दुर्वचन का मुक्ते यह दुर्गतिरूप <u>फ़ल मिला। परन्तु वड़े भाई के कथन का उत्तर न</u> देना चाहिए। क्योंकि उत्तर देने में अधर्म होता है श्रीर परलोक विगड़ता है। ऐसा न हो कि उत्तर देने से मैं दूसरे दण्डका भी भागी हो जाऊँ। हे पुरुषों . में श्रेष्ट! अप्रापकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। परन्तु राज्याभिपेक कराने में मुफ्ते जो कुछ अधर्म होगा उससे मुक्ते बचाइएगा।" इस तरह शत्रुव्न की ·स्रोकृति भे वचन सुन कर भरत श्रीर लच्मण से महा-राज बोले-''जाओ, श्रभिपेक की सामग्री ले आश्री। मैं इसी समय इनका श्रभिषेक कराऊँगा। मेरी श्राज्ञा से पुरोहित को, वड़े वड़े आदमियों को, ऋतिजों श्रीर मंत्रियों की बुला लाश्री।" श्राज्ञा पाते ही पुरोहित को आगे करके अभिपेक का सब सामान लेकर राजा और बाह्यए राजभवन में भाये। अव शत्रुव्र का अभिषेक होने लगा। इससे राम-चन्द्र को ग्रीर पुरवासियों को खूव ग्रानन्द हुग्रा। श्रभिषेक हो जाने पर शत्रुव्न सूर्य की नाई शोभा पाने लगे। जैसे इन्द्र आदि देवताओं के अभिपंक करने पर स्कन्द की शोभा हुई थी उसी तरह वे सुशोभित हुए। पुरवासी लेग ग्रीर बहुशुत बाह्यस लोग वड़े प्रसन्न हुए। कैशिस्या, सुमित्रा श्रीर कैंकेथी तथा ग्रीर श्रीर राजिखयाँ सव मङ्गलाचार करने ुर्भूर्गी। शत्रुव्न का अभिषेक होने से यमुना के किनारे र्हनेत्राले ऋषियों ने यह निश्चय कर लिया कि श्रव लवणासुर मारा गया। इसके वाद अभिषेक पाये हुए शबुव्र की गोद में उठाकर उनका तेज बढ़ाते हुए रामचन्द्र मधुर वाणी से वोले—यह वाण अमीघ

श्रीर दिव्य है। यह शत्रु के नगर की जीत लेता है। हे सौम्य! इससे तुम लवण को मारोगे। यह वाण विष्णु ने बनाया है। जब वे प्रलय के समुद्र में सोते थे श्रीर उनको देवता तथा दैस श्रादि कोई प्राग्री नहीं देख सकता घा उस समय उस देवदेव ने मधु ग्रीर कैटभ तथा सब राचसें। के नाश के लिए यह वाण वनाया था। इसी से उन दोनों दुष्टों को मार कर तीनों लोक वसाये थे। हे शत्रुव्न! रावण की मारने के समय मैंने यह वाण नहीं चलाया । क्योंकि इसके चलाने से वहुत से प्राणियों का सत्यानाश हो जाता। शिव ने मधुको जाे शूल दिया या उसे वह लवण घर में रख कर दिशाओं में आहार लेने के लिए जाता है। उस शुल की वह रोज़ पूजा किया करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा से उसे ललकारता है तव वह उस शूल से उसको भस्म कर ढालता है। इसलिए हे पुरुषशादू ल ! जब वह नगर के बाहर गया हो तब तुम नगर-द्वार की रोक लेना ग्रीर उसे भीतर न घुसने देना; किन्तु उसी ग्रवस्था में उसकी युद्ध के लिए ललकारना। ऐसा करेगो ता वह मारा जायगा। क्योंकि इस दशा में वह उस शूल की न पा सकेगा। अन्यथा वह अवध्य ही है। जैसा मैंने वतलाया वैसा उपाय करोगे तो उसका विनाश अवश्य होगा। यह सब हाल मैंने तुमको सुना दिया ग्रीर शुल का परिहार भी वतला दिया। क्योंकि भगवान् शिव के सबकाम दुर्लच्य हैं, उनका कोई उल्लङ्घन कठिनता से कर सकता है।

# ७७ वाँ सर्ग । शत्रुव की यात्रा।

न्याब रामचन्द्रजी प्रशंसा करके शत्रुव से फिर वोले - ये चार हज़ार घोड़े, दो हज़ार रथ, सौ हाथी, नगर के वीच की दूकानें ( जिनमें श्रनेक तरह की बेचने छीर खरीदने की चीज़ें भरी हुई हैं ), तथा नट ग्रीर नर्तक ये सब तुम्हारे साथ जायेंगे। तुम अपने साथ दस लाख सोने की अशर्फ़ियाँ लेते जान्री। धन न्रीर सवारी से पूर्ण होकर तुम यात्रा करो। हुए पुष्ट बहुत सी सेना की संग लें ली और बातचीत करके सेना के लोगों की प्रसन्न रक्खा । हे शत्रुव्न ! तुम ऐसा प्रवन्ध रखना जिसमें सैनिकों की आहार आदि भरपूर मिले श्रीर उन्हें तकलीफ़ न हो। क्योंकि जहाँ धन, कुल-वधू, ग्रीर वान्धव भी स्थिर नहीं रहते हैं वहाँ अच्छो तरह प्रसन्न किये हुए नैं। कर ही रहते हैं। इसलिए सेना को प्रसन्न रखना। त्रमुरक्त मनुष्यों की सेना को किसी जगह ठहरा कर तुम श्रकेले हाथ में धतुष लेकर मधु के वन में चले जाना, जिससे उसे पता ही न लगे कि यह युद्ध के लिए ग्राता है। इसी तरह उसका मरण होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि पहले ही उसने जान लिया कि यह मुभत्ते युद्ध करने त्राता है तो फिर वह देखते देखते मार लेता है। तुम गरमी के अन्त में छीर वर्षा के **त्रारम्भ में उसको मारना। वही उसके नाश** का समय है। अब महर्षियों की आगं करके तुम्हारी सेना यात्रा करे, जिससे कुछ गरमी रहते ही गंगा के पार हो जाय। नदी के किनारे सब सेना की ठहरा कर तुम धंतुष लेकर जल्दी चले जाना।

रामचन्द्र की सब वातें सुन कर शतुव्र ने सेना के प्रधान प्रधान लोगों की बुलाया छीर उनसे कहा—''देखें, तुम्हारे ठहरने के छमुक अमुक पड़ाव नियत किये गये हैं। तुम लोग वहीं ठहरना; छौर इस वात पर ध्यान दिये रहना कि किसी की हानि न हो।'' इस तरह उनकी छाज़ा देकर विदा किया। शतुव्र ने कीशस्या, सुमित्रा छीर कैकेयी की प्रणाम किया। फिर रामचन्द्र की प्रदचिया की छीर भरत तथा लच्मण की हाथ नेड़ कर छीर पुरोहित श्रोवशिष्ट महाराज की श्रभवादन कर राम-चन्द्रसे छाज़ा माँगी। इसके पश्चात् फिर प्रदचिया करके शत्र्व्य ने प्रधान किया।

देशहा ।

गज रथ संकुल सेन कहँ, प्रथमहिं दिया चलाय। पीछे शर धनु कर गहे, चज़े श्रापु हरपाय॥

### ७८ वाँ सर्ग । रात्रुझ का वाल्मीकि के चाश्रम में जाकर टिकना।

स्नेना को रवाना करके शत्रुघ्न महीने भर अयोध्या में रहं। फिर वहां से वे अकंते गये और बीच में दो दिन ठहर कर तीसरे तीन वाल्मीकि के आअम में पहुँचे। वहां वाल्मीकि मुनि को प्रणाम कर हाथ जोड़ कर के वेलि—''है भगवन! में महा-राज के एक काम के लिए आया हूँ। आज यहाँ ठहरना चाहता हूँ। कल भयावनी पश्चिम की ओई चला जाऊँगा।" यह सुन कर महिष वेलि—''है वड़े यशस्तो! तुम्हारा स्वागत हो। यह रघुवंशियों के कुल का आअम है। इसे अपना ही समभो।

श्रासन, पाद्य, श्रीर श्रव्ये श्रादि जी मैं देता हूँ उसे नि:शङ्क होकर प्रहण करे। ए इस तरह मुनि का कथन सुनकर भ्रीर उनका भ्रातिष्य पाकर शत्रुव्र ने ्रफल मूल आदि का भोजन किया। फिर तृप्त होकर वे पूछने लगे-- "भगवन ! इस आश्रम के पास, पूर्व की स्रीर, यह यज्ञ की विभूति स्रर्थात् यज्ञसूचक स्तम्भ श्रादि देख पड़ते हैं। वतलाइए, ये किस के हैं ?" मुनि ने कहा-हे शत्रुघ ! तुम्हारे कुल में एक राजा सीदास हुए थे। उनके पुत्र वीर्यसह वड़े धार्मिक धौर वीर्यवान् थे। राजा सीदास वचपन से ही शिकार किया करते थे। एक दिन की वात है कि वन में घूमते घूमते राजा ने देा राचसें। की देखा। वें दोनों भयङ्कर व्याव्र का रूप धारण किये कई इज़ार मृगों को खाये जाते थे, फिर भी उनकी रुप्ति र्वे नहीं होती थी। धोरे धोरे वह वन विना सृगों का हो गया। वन की यह दशा देख राजा को कोध हो श्राया। उन्होंने वाया से एक राज्यस की मार डाला। उसे मार कर राजा सीदास कोध श्रीर भ्रमर्प से रहित हो उस मरे हुए राचस की श्रोर देखने क्षगे। तत्र राजा की देश्वते हुए जान कर वह दूसरा राचस वहत दुखी होकर उनसे कहने लगा-'हे पापी ! तूने, विना ही अपराध के, मेरे साथी की मारा है इसलिए मैं तुम्त से वदला ले लूँगा। यह कह कर वह राचस वहीं छिप गया। कुछ समय वाद उस राजा का पुत्र वीर्यसह राजगदी पर बैठा। 🍱 भुती स्राथम के पास उसने स्रश्वमेध यज्ञ करना ं श्रीरम्भ किया। उस यज्ञ की रत्ता करने में वशिष्ठ मुनि तत्पर थे। वह यज्ञ वड़ी धूमधाम से कई वर्ष तक वड़ी समृद्धि के साथ, देवयज्ञ के समान, होता रहा। श्रव वही राचस, जी मरने से बच गया था,

पहले वैर की याद करके वशिष्ठ का रूप बना कर राजा के पास स्राया श्रीर कहने लगा- 'श्राज इस यज्ञ की समाप्ति में मुक्ते मांस-सहित भाजन कराग्रे। । उस कपटी की यह वात सुन कर ग्रीर उसके कपट की न परख कर राजा ने अपने चतुर रसोइये का आज्ञा दी-'आज मांस-सहित हवि-ष्यात्र जल्दी तैयार करो। वह गुरु की खिलाश्री जिससे वे सन्तुष्ट हों। राजा की विलच्च प्राज्ञा सुन कर रसोइया घवड़ा गया। परन्तु क्या करें, मालिक की आज्ञा किस तरह टाल सकता था। इधर वही राचस एक रसोइये का रूप बना कर पाकशाला में घुस गया श्रीर श्रत्र के साथ मनुष्य का मांस पका कर राजा के पास जा कहने लगा-'हे राजन् ! देखिए, मैंने वहुत स्वादिष्ट हिवन्यात्र श्रीर मांस तैयार कर रक्खा है। तब राजा ने अपनी स्त्री मदयन्ती के साथ वशिष्ठ की भ्रीर उनकी पत्नी को बुला कर वह अन्न निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जब भोजन करने वैठे तब उनको मालूम हुषा कि यह मनुष्य का मांस है; तब तो मुनि बड़े ऋद्ध हो उस वीर्यसह से बोले—'हे राजन ! जिस कारण तू सुक्ते ऐसा भोजन देना चाहता है इसलिए यही भोजन तेरा होगा। इस मैं कुछ भी सन्देह नहीं। अंब राजा ने भी कुछ हो ष्टाय में जल लेकर विशिष्ठ की शाप देना चाहा परन्तु रानी ने उसे रोक कर कहा-राजन ! ये वशिष्ठ ऋषि इमारे प्रभु हैं। इस्रलिए तुम इनको शाप नहीं दे सकते। ये हमारे देवतुल्य पुरोहित हैं।

रानी की बात मान कर राजा ने वह कीधमयं ग्रीरं तेजीवल-संयुक्त जल ग्रपने ही पैरों पर डाल लिया । उसके गिरने से राजा के दोनों पैर काले होगये। उस समय से वह राजा 'कल्मापपाद' नाम से प्रसिद्ध होगया। इसके बाद राजा बार बार हाथ जोड़ कर मुनि से प्रार्थना करने लगे छीर कहने लगे कि मैंने तो आप की ही छाज़ा से यह रसोई तैयार कराई थी। तब वह सब कर्म राज्य का किया हुआ जान कर ऋषि वोले—हे राजन्! देखो क्रोध के कारण मेरे मुँह से जो निकल गया वह छन्यथा नहीं हो सकता। परन्तु मैं तुम को वर देता हूँ कि बारह वर्ष में इस शाप का छन्त हो जायगा। जब तुम शाप से छूट जाओगो तब बीती हुई बातों का तुमको स्मरण न रहेगा। इस तरह उस राजा ने शाप का फल भोग कर फिर राज्य पाया और प्रजा का यथोचित पालन किया। हे राघव! उसी कल्मापपाद का यह यज्ञ-स्थान है।

दोहा ।

सुनि सुकथा सौदास कर, मुनि कहँ सीस नवाय। पर्यकृटी महँ शत्रुहन, शयन किया हरपाय॥

### ७६ वाँ सर्ग ।

लव ग्रीर कुश के जन्म की कथा।

जिस रात को शत्रुव्न पर्गकुटी में रहे थे उसी
रात को सीता के दे। पुत्र उत्पन्न हुए। आधी रात के
समय मुनियों के पुत्रों ने आकर वाल्मीकि मुनि की
यह शुभ समाचार सुनाया—"भगवन्! राजपत्नी
के दे। पुत्र उत्पन्न हुए। हे महातेजस्वी! अब आप
उन दोनों की भूतविनाशिनी रचा कीजिए जिसमें
भूतप्रेत उनकी सता न सकें।" यह सुन कर महिषे
वहाँ गये जहाँ वे दोनों बालचन्द्र के समान राजपुत्र थे। वहाँ जाकर वे भूतवी भीर रची-विनाशिनी

रचा करने लगे। मुनि ने छुरा के आगे के भाग से तथा नीचे के भाग (लव) से उन दोनों की रचा मुनियों की युद्धा खियों से कराई। इस लिए यथाकम 'कुश' धीर 'लव' उन दोनों के नाम हुए। उन पिनेत्र युद्धित तापिसयों ने मुनि के हाथ से रचा लेकर यथोचित विधान कर दिया। फिर उन्हों युद्धाधों ने गोत्र का छीर रामचन्द्र के नाम का कीर्तन किया। उसी समय यह समाचार पाकर रात्रुझ सीता देवी की पर्णशाला में गये। वहाँ जाकर वे बोले—हे मात: ! यह बड़े ही ध्यानन्द की बात हुई।

इस तरह वड़े श्रानन्द से शत्रुत्र की वह सावन महीने की रात वहुत जल्दी वीत गई। प्रातःकाल होतेही सबेरे के सब काम करके श्रार मुनि को प्रणाम कर वे पश्चिम की श्रीर चले गये। रास्ते में सात दिन विता कर वे यमुना के किनारे पहुँच गये। वहाँ उन पुण्यकीर्ति मुनियों के श्राश्रम में ठहरे श्रीर वहाँ रह कर च्यवन स्नादि महर्पियों की बड़ी श्रच्छी श्रच्छी कथायें सुनने लगे।

### ८० वाँ सर्ग।

लवगा की कुछ प्राचीन कथा।

त्र्यव रात के समय भृगुनन्दन च्यवन से शबुव, लवण के वल के विषय में, पूछने लगे। वे वेलि— "हे मुने! उसके शूल का कैंसा प्रभाव है? इस शूल से युद्ध में कितने लोग मारे गये?" च्यवन मुद्दि ने कहा—हे रघुनन्दन! इस शूल से श्रसंख्य कॉम हुए हैं। परन्तु इस्वाक्त के कुल के विषय में जो हुआ है उसकी सुने। पूर्व समय में श्रयोध्या का राजा, युवनाश्व का पुत्र, मान्धाता नामक हुआ।

त्रिलोकी में वह महावली, शुरता के लिए, प्रसिद्ध था। उसने सम्पूर्ण पृथ्वी-मण्डल को अपने वश में करके खर्ग-लोक जीवने के लिए उद्योग किया। यह वात सुन कर इन्द्र की छीर देवों की भी बड़ा भय हुआ। उस समय राजा इस वात की प्रतिज्ञा कर खर्ग पर चढ़ा कि इन्द्र का आधा आसन और आधा राज्य ले लूँगा ध्रीर यह नियम करा लूँगा कि देवता लोग मुभी प्रणाम करें। यह निश्चय कर उसने चढ़ाई कर दी, परन्तु इन्द्र इसका यह मतलव जान कर धीरे से इससे वेाले-"हे पुरुषों में श्रेष्ठ ! श्रभी तक श्राप संपूर्ण पृथ्वी के राजा नहीं हो पाये। सम्पूर्ण पृथ्वी को ग्रपनं वश में किये विना देवराज्य की इच्छा किस तरह करते हा ? हे वीर ! पहले सब ्रपृथ्वी भ्रपने वश में कर लो तव भ्रपनी सेना, नै।कर 🌦 अप्रीर वाहनें। सहितं देवराज्य करे। ।" यह सुन कर राजा मान्धाता ने कहा-''हे इन्द्र ! पृथ्वीमण्डल में मेरी ब्राज्ञा के विरुद्ध कोई कैं।नसा काम करता है ?" सुरेन्द्र वेाले--''देखेा, मधु का पुत्र लवण तुम्हारे वश में नहीं है।" यह अप्रिय वचन सुनते ही मान्धाता ने लिजत होकर नीचे की सँह कर लिया। कुछ भी उत्तर न देकर राजा, इन्द्र से विदा हो, फिर भूमण्डल पर श्रा गया। मन में ती कोध मंरा ही था, अट सेना लेकर लवणासुर पर चढ़ाई कर दी। राजा ने पहले उसके पास अपना दूत भेजा। वह दूत वहाँ जाकर बहुत से ग्रिपिय बचन बेालने लगा। लवण तेर, अनुष्यों को खानेवाला था। वह भला दूत की कर्ठीरं वाते क्यों सहता ? उसने दूत की उठा कर भच्या कर लिया। जब दूत के लीटने में देर ही। गई तव राजा ने मारे क्रोध के वाणों के द्वारा चारों श्रोर से उस राचस की पीड़ित कर दिया। तब

राचस ने शिव का दिया हुआ शूल हाथ में लिया और उसे सेना सिहत राजा के नाश के लिए चला दिया। वह शूल वहाँ से चल कर नौकर, सेना और वाहनों सिहत राजा को भस्म कर फिर वहाँ दैत्य के हाथ में आ गया। हे राजन ! इस तरह वह वड़ा राजा मारा गया। हे सौम्य! उसके शूल का वल वड़ा ही अनुपम है। कल सबेरे तुम उस शूलरहित की मारोगे। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। तुम्हारा विजय अवश्य होगा। ऐसा होते से लोकों का कल्याण हो जायगा। हे रावव! उसके शूल का जो कुछ बल या वह मैंने सुना दिया। मान्धाता का विनाश तो धोखे में अति साहस से हो गया। सबेरेजब वह, बिना ही शूल लिये, मांस के लिए जायगा तब तुम तैयार रहना।

#### दोहा।

होत प्राव तुम मारि हैं।, लवणिह संसय नाहिँ। चिर पीड़ित मुनिगणन कर, होइहिं भल एहि माँहिं॥

# ८१ वाँ सर्ग ।

#### लवगा का युद्ध।

द्वस तरह वातचीत करते करते रात वीत गई। सबेरा हुआ। सबेरा होते ही वह राजस अपने आहार के लिए नगर के बाहर गया। इसी वीच में शत्रुझ यमुना नदी के पार हो, हाथ में धनुष ले, मधुपुर के फाटक पर जा कर तैयार हो खड़े हो गये। देापहर के समय वह कूरकर्मा राजस कई हज़ार प्राणियों का भार लिये हुए आ पहुँचा। उसने देखा कि आयुध लिये हुए शत्रुझ द्वार पर हो हो। तब राजस वोला—"इस आयुध से तू

क्या करेगा ? है नरों में नीच ! मैंने ऐसे हज़ारों श्रायुधधारियों को खा डाला। श्राज तुम्हारा भी काल भ्रागया। भ्राज मेरा भ्राहार कुछ कम था, सा पूर्ण होजावेगा। हे पुरुषाधम, दुर्मते ! मेरा पूर्ण ब्राहार रूप तू मेरे मुँह में खर्य भाकर कैसे घुसा ?" जब वह इस तरह वकने छीर वार वार हँसने लगा तब सारे क्रोध के राजुझ की श्रांखों से श्रांस् वहने लगे। उनके सब शरीर में से चिनगारियाँ निकलने लगीं। वे बेाले - ''हे दुर्बुद्धे ! मैं तेरे साथ द्वन्द्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं राजा दशरथ का लड़का ग्रीर राम का भाई हूँ । मेरा नाम शत्रुघ्न है । मेँ तुभा को मारने की इच्छा से आया हूँ। इसलिए तू मेरे साथ युद्ध कर, मैं द्वन्द्व युद्ध चाहता हूँ। तू सव प्राणियों का शत्रु है। मैं भी शत्रुध्न ( शत्रुघ्न की मारनेवाला ) हूँ। श्रब तू मेरे हाथ से जीता न वचेगा।" यह सुन कर राचस हँसता हुआ वोला-"अच्छी वात है। तूबड़े भाग्य से प्राया है। देख, मेरे मामा रावण की राम ने केवल स्त्री के लिए मार डाला। रावण के कुल के नाश की मैंने किसी तरह सह लिया। ध्यान दिया भी या पर धनादर सह कर तुम की चमा कर दिया थीर तुम्हारे वंश के वहुत से भूत, वर्तमान ग्रीर भविष्य पुरुपाधमों की भैंने तिनके के समान समभ कर हराया धीर मार गिराया । तुम लोगों को, अनादर से, मैं कुछ भी नहीं समभता था । अव यदि तुम युद्ध चाहते हो ते। मैं युद्ध करूँगा। परन्तु थोड़ी देर ठहरे।। मैं भ्रपना शस्त्र चठा लाऊँ तब तक तुम ठहरे रहो। मैं जिस वरह के ग्रायुध से तुम्हें मारना चाहता हूँ उसे सजाकर ले आऊँ।" रघुनन्दन घोले-अव तू मेरे हु। य से ज़ीता हुन्ना कहाँ जायगा ? चतुर मनुज्य

स्वयं श्राये हुए शत्रु की नहीं छोड़ते। जो लीग शत्रु की मीका देते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं। वे शत्रु के हाथ से मारे जाते हैं। इसलिए तू इस जीव-लोक को श्रच्छी तरह देख ले। तू तीनों लोकों का तथा श्रीराध्य का भी शत्रु है। श्रतएय इसी समय मारे वाणों के तुके यमराज की नगरी की भेजे देता हैं।

### **८२** वाँ सर्ग ।

#### लवणासुर का मारा जाना।

हुस तरह शत्रुव्र की वाते सुनकर उसने वड़ा कोध किया ग्रीर कहा - 'खड़ं रही, खड़े रही।" मारे क्रोध के वह हाथ से हाथ धीर दाँत से दाँत रगड़ने तथा वार वार ललकारने लगा। तत्र शत्रुव्र उससे वेलि—"जिस तरह तूने श्रीरां को जीत ं लिया है वैसा शत्रुव्न को न समभना। जब तुने श्रीर श्रीर नरपतियों की मारा घा तव मैं नहीं उपजा था। श्राज में तुभी मृत्यु के वश में करता हूँ। हे पापी! जैसे देववाश्रों ने रावण की मरा हुआ देखा घा उसी तरह स्राज नाहाए स्रोर विद्वान ऋषि लोग तुभी मरा हुन्ना देखेंगे। जब तू मेरे वाख से भस्म होकर ज़मीन पर गिर पढ़ेगा तब नगर में श्रीर देश में मंगल होगा। आज मेरी भुजामों से छूटा हुआ वाग तरे हृदय में ऐसे घुसेगा जिस तरह कमल में सूर्य की किरण घुसती है।" उस वाय का मुँह वज के समान है, यह सुनकर लकुत वड़ा ऋद्ध हुन्ना। उसने एक वृत्त उखाड़ करें शत्रुष्त पर फेंका परन्तु उन्होंने उसे सौ दुकड़े कर **डाले । श्र**पने उस प्रहार की निष्फल देख कर वह शत्रुव्न पर बहुत से वृत्तों की वर्षा करने लगा। परन्तु

शञ्जन तीन तीन धीर चार चार पैने पैने बार्यों से उन युचों को काट काट कर गिराने श्रीर राचस पर ्वाय-वर्षा करने लगे। परन्तु डनके वार्यो से उसे कुछ ओ पीड़ा न पहुँची। फिर उसने हँसकर एक वृत्त शत्रुघ्न के सिर में ऐसा मारा कि वे अचेत हो कर ज़मीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही ऋषियों, देव-तायों, गन्धवीं श्रीर श्रप्सराश्रों में हाहाकार मच गया। शत्रुध्न की मूच्छी का मौका पा कर भी वह राचस प्रपने घर में न गया। क्योंकि वह अनादर-पूर्वक अपने मन में यही समभता था कि यह शत्रुव्न क्या चीज़ है ! इसे ते। मैंने मार लिया। शतुत्र को गरा हुआ समभ कर वह शूल लेने भी न गया। वह अपने भस्य जन्तुओं की घर ले जाने के लिए समेटने लगा। परन्तु ज़रा सी देर में शत्रुव 🌛 की चेत ही श्राया। वे श्रपने श्रस्न शस्त्र सँभाल कर फिर उसी द्वार पर खड़े होगये। ऋषि लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने वही अमोघ दिन्य वाण श्रपने धनुष पर चढ़ाया जिसे देख कर सव प्राणी डर गये। वह वाण प्रपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसका मुँह वज के तुल्य घा छीर वेग भी वज का सा ही था। वह मेरु छीर मन्दर के तुल्य भारी था; ग्रीर सव पर्वी में भुका हुआ था। वह किसी जगह पराजित नहीं हुआ था। वह रुधिर-रूप चन्दन से लीपा हुन्ना थाः उसमें श्रच्छे श्रच्छे पंख लगे हुए थे। वह दानवेन्द्र, अपूजलेन्द्र ग्रीर देत्यों के लिए दारुण, तथा प्रलय की कालाग्नि के तुल्य प्रदीप्त था। उसे देखते ही देवता, श्रसुर, गन्धर्व, मुनि, श्रप्सरा श्रादि सब संसार के प्राणी व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास गये। वहाँ जांकर वे इस विपत्ति का हाल कहने लगे।

ब्रह्मा ने कहा-"हे देवताग्रो ! तुम्हारे श्रभय होने को लिए शत्रुझ लवणासुर से युद्ध कर रहे हैं। उस की मारने के लिए उन्हेंनि धनुष पर बाग चढ़ाया है। उसीके तेज से तुम सब लोग मूढ़ से बन रहे हो। हे देवताश्रो ! लोक के कत्ती, देवों के देव श्रीविष्णु का यह तेजामय वाग्र है। उग्नीका देख कर तुम लोग डर रहे हो। मधु कैटभ दैत्यों को मारने के लिए प्रभु ने इस वाण की रचना की थी। इस वाण को केवल वे ही जानते हैं। यह वाण-रूप उनका पहला शरीर है। तुम लोग जा कर देखें। वह लवणासुर उस वाण से मारा जाता है।" इस तरह ब्रह्मा की कहने पर वे सव वहाँ आये जहाँ दोनों का युद्ध हो रहा था। उन्हेंने शत्रुघ्न के हाथ में कालाग्नि के तुल्य वही भभकता हुआ बाख देखा। जव शत्रुव्र ने देखा कि देवताओं से ध्राकाश भर गया है तब सिंहनाद करके उन्होंने लवण की श्रीर देख कर उसे ललकारा श्रीर कान तक प्रत्यश्वा र्खींच कर वह वागा उसकी छाती में मारा। वह वाग इस राचस की छाती की विदीर्ण करता हुआ रसातल में घुस गया धीर वहाँ से निकल कर शत्रुघ्न के तरकस में श्रागया। उस प्रहार से लवणासुर ऐसा गिरा जैसे वज की चोट खाकर पर्वत गिरता है। उसी समय देवताओं के देखते देखते वह शूल भगवान् शिव के पास चला गया। इस तरह शत्रुघ्न एकही वाण से तीनों लोकों का भय दूर कर सुर्य की भाँति प्रकाशमान् हुए।

#### दोहा।

देखि वीर्य शत्रुव्न को, देव नाग मुनि सर्व। जय जय करि श्रस्तुति करहिं, पूर्ण हर्ष श्रखर्व॥

### ८३ वाँ सर्ग ।

#### पुरी बसाना।

न्याव लवण के मारे जाने पर इन्द्र, श्राग्नि श्रादि देवता ब्राकर शत्रुव्र से मधुर वाणी से वेाले-"हे वत्स ! बड़ा श्रानन्द हुत्रा जो लवण मारा गया श्रीर तुम्हारा विजय हुआ। हे पुरुपों में श्रेष्ट! वर-दान माँगा। देखा, इम सव लीग वर देनेवाली तुम्हारे विजय की इच्छा से आये हैं। हम लोगों का दर्शन श्रमोघ है।" देवताश्रों के वचन सुन कर शत्रुझ हाथ जोड़ कर वेाले—''हे देवतात्रो ! यदि वर देना चाहते हो तो मेरे लिए इस समय यही वर उत्तम है कि यह मधुपुरी जल्दी देवनिर्मित रम-गीय बस जाय। यह राजधानी के योग्य होजाय।" देवताश्रों ने कहा-"ऐसा ही होगा। बहुत श्रच्छी तरह शूर सेना के साथ यह पुरी वस जायगी।" यह कहकर वे लोग स्वर्ग को चले गये। शत्रुघ्न ने पहले अपनी सेना दूर छोड़ दी थी। वे अव वसे वहाँ ले आये। शत्रुच्न की आज्ञा पाते ही वह सव सेना वहाँ श्राकर इकट्टी हो गई। सावन के महीने में उन्होंने वह पुरी वसाना श्रारम्भ किया। वारहवें वर्ष में वह पुरी अच्छी तरह वस गई। वह देश शूरसेन नाम से विख्यात हुआ। निर्भय होकर लोग वहाँ रहने लगे। वहाँ खेतों में फ़सल लहरा रही थी, समय पर वर्षा होती थी श्रीर निरोगी वीर मनुष्य वहाँ देख पड़ने लगे। यह पुरी यमुना के किनारे श्रद्धेचन्द्राकार वसी हुई सुन्दर सुन्दर घरेंा, चैतरेाँ, वाज़ारेंा, श्रीर चारों वर्णों तथा तरहं तरह के व्यापारों से सुशोभित हो गई। पहले लवण ने जिन विशाल सुधाधवलित घरों

को चित्रकला से सजवाया था उनको शतुत्र ने ठीक करवा कर सीन्दर्य-सम्पन्न कर दिया। उस पुरी में स्थान स्थान पर बग़ीचे, वाटिकायें ग्रीर विद्वार करने के स्थान थे। देवताश्रों ग्रीर मनुष्यों से वह अत्यन्त सुशोभित देख पड़ती थी। वह नगरी दिव्यरूपा थी। वह अनेक तरह की व्यापार करने की चीज़ों से ऐसी भर गई कि अनेक देशों के व्यापारी भी उसमें व्यापार करने के लोभ से श्राने लगे। इस तरह सब प्रकार से समृद्ध उस पुरी को देख कर शतुल्ल वड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह वारहयाँ वर्ष है। अब जाकर रामचन्द्र के चरशों को देखना चाहिए।

#### देशहा।

महापराक्रम शत्रुहन, एहि विधि नगर वसाय। रामचरण के दरश लिंग, भयो मनहि ज्यवसाय।

#### ८४ वाँ सर्ग ।

शत्रुझ की घ्यये।ध्या की यात्रा।

श्री हे से मनुष्य साथ लेकर शत्रुष्त अयोध्या की चले। उनके साथ बहुत से मन्त्रो आदि भी जाने लगे परन्तु उन्होंने उन संत्र की लीटा दिया। उत्तम धुड़सवार श्रीर केवल सी रथ उन्होंने साथ लिये। मार्ग में सात आठ जगह ठहर कर वे वाल्मीकि मुनि को आश्रम में पहुँच गये। वहीं पर वे ठहरे। मुनि की प्रणाम कर तथा उनके हाथ के श्रुष्टर्य, पादार्घ्य आदि सत्कार की चीजे पाकर वि सुखपूर्वक वहाँ ठहर गये। मुनि अनेक तरह की मधुर कथायें कहने लगे। वे लवण के मारे जाने के विषय में वोले—''तुमने वड़ा ही कठिन काम किया

जो लवणासुर की मारा । हे महावाही ! इस लवण ने सेना-सहित बहुत से राजाओं की मार गिराया था । तुमने ते। उसे लीलापूर्वक मार दिया । तुम्हारे तेज से संसार का भय जाता रहा। देखेा, रावण न का मारा जाना बड़े यह से हुआ था। परन्तु तुमने जो यह वड़ा काम किया इसमें कुछ भी यह नहीं करना पड़ा। ऐसा करने से देवताओं का वड़ा प्रिय काम हो गया। तुमने सव प्राणियों स्रीर सव संसार का प्यारा काम किया। हे राघव ! इस युद्ध के समय में इन्द्र की सभा में वैठा था। उसी समय मैंने सव युद्ध देखा था। मेरे हृदय में भी वड़ी ही प्रीति उत्पन्न हुई है इसिलए मैं तुम्हारा सिर सुँचूँगा। प्रेम की यही रीति सबसे बढ़कर है। " यह कह कर मुनि ने शत्रुझ का सिर सूँघा। 🤧 फिर उन्होंने शत्रुघ्न का तथा उनके साथियों का श्रतिश्रिसत्कार किया। भाजन कर चुकने पर शत्रुझ नें दूर से रामचन्द्र के चरित का मधुर संगीत सुना। रामचन्द्र पहले जो जो कार्य कर चुके थे उन्हींका गीतों में वर्णन था। वीणा की लय से कण्ठ मिलाकर यह रामचरित गाया जा रहा था; हृदय, कण्ठ श्रीर सिर से---मन्द्र, मध्य, तार से---निकले स्वरीं में धीमी मध्यम ग्रीर ऊँची तान में गाया जा रहा या। उसकी छन्द-रचना संस्कृत में थी तथा छन्द. न्याकरण ध्रीर सङ्गीत-शास्त्र के लचगों से वह युक्त था। राम के सम्बन्ध की जैसी जैसी वार्ते हुई थीं ्र ठीक वही वही वार्ते उन गीतों में सुनकर शत्रुव्र भैर्नेचर्क द्वीगर्य । उनकी श्रांखों में श्रांस् भर श्राये । वे थोड़ी देर के लिए अचेत से हा गये। वे वार वार नीचे ऊपर को श्वास छोड़ने लगे। जे। बात वीत चुकी थी वह गीत के सुनने से नई सी जान

पड़ती थी। उन गीतों की सुन कर शत्रुघ्न के साथी नीचे की गुँह करके दीन से हो गये धीर 'म्राख्रर्य' 'आश्चर्य' कहने लगे। सेनावाले लोग आपस में कहने लगे कि "देखो, यह क्या है? हम सब कहाँ हैं ? हम लोग यह स्वप्न तो नहीं देखते हैं ? बड़ा ष्राश्चर्य है। पहले हमने जा वात देखी थी वही बात इस भाश्रम में सुन पड़ती है। "इस तरह परस्पर कह कर वे सब शत्रुघ्न के पास गये। इन्होंने उनसे भी वही वात कही। उन्होंने कहा--''हे नरश्रेष्ट! आप यह वात मुनि से पृछिए।" यह सुनकर शत्रुघन वेाले-''हे सेना के लोगो ! ऐसी वात मुनि से पूछना हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि मुनि के आश्रम में ऐसी ऐसी ग्राश्चर्य की अनेक वातें हुआ ही करती हैं। अपने कौतूहल के कारण हम उनकी खोज क्यों करें श्रीर मुनि की क्यों कप्ट दें।" इस तरह उनको समभा कर शत्रुव्न मुनि को प्रणाम कर श्रपने निवास-स्थान की चले गये।

दोहा।

गीत श्रवण करि शत्रुहन, पर्णकुटी में जाय। किय निवास रघुवीर के, चरित सुनत सुख पाय॥

# ८५ वाँ सर्ग । राम का दर्शन कर शत्रुझ का फिर

राम का दशेन कर शत्रुझ का फिर

त्र्यव शत्रुघ्न जाकर अपने विस्तरे पर लेट गये। उन अनेक अर्थों वाले, रामचन्द्र-सम्बन्धी, गीतें के विपयों की स्मरण करते करते उनकी नींद न आई। वह मधुर गान वीणा की लग के साथ होरहा था। वहीं से उसे सुनते सुनते शत्रुब्न की वह रात बहुत

जल्दी चीत गई। सचेरा होने पर प्रातःकालीन सव कृत्य करके वे हाथ जोड़ कर मुनि से बेाले--"हे भगवन् ! स्रवं में श्रीरामचन्द्र के दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए आप इन महाव्रतधारी मुनियाँ के साथ सुक्ते ब्राज्ञा दीजिए।" यह सुन कर मुनि ने शत्रुष्त को गले से लगाकर विदाकिया। वे मुनि को प्रणाम कर जल्दी से रथ पर सवार हो श्रयोध्या को चल दिये। क्योंकि उनकी महा-राज के दर्शनों की वड़ी उत्कण्ठा थी। वे वहाँ से रवाना होकर जल्दी अयोध्या में पहुँच गये। वहाँ पहुँचते ही वे उस राजभवन में गये जहाँ राम-चन्द्रजी विराजमान थे। वहाँ रामजी मन्त्रियों के बीच में बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानों देवताओं के वीच में इन्द्र हों। महाराज की प्रणाम कर शत्रुव्र हाथ जोड़ कर वेलि — मैने महाराज के श्राज्ञानुसार सब काम कर दिया। लबण को मार कर उसकी पुरी बसा दी। बारह वर्ष हो गये। हे प्रभो ! मैं श्राप के विना वहाँ नहीं रह सकता। इसलिए हे काकुत्स्थ! अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जैसे वालक विना माता के नहीं रह सकता उसी तरह ष्राप के विना मैं अकेला वहाँ नहीं रह सकता।

शतुव्र की वातें सुनकर रामचन्द्रजी ने उनकी गले से लगा लिया और कहा—''हे वत्स! दुख न करो, क्योंकि ऐसा करना चित्रय-धर्म के विरुद्ध है। देखेा, राजा लोग परदेश में खेद नहीं करते किन्तु धर्म से प्रजा का पालन करते हैं। कभी कभी मैं।का मिलने पर तुम मुभे देखने के लिए यहाँ अयोध्या में आजाया करो और मिल मिलाकर किर चले जाया करो। इसमें सन्देह नहीं कि तुम मुभे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। परन्तु राज्य का पालन करना भी

ते। श्रावश्यक है। इसलिए श्रव तुम सात दिन तक मेरे साथ रहो। इसके वाद श्रपने नैंकिरों श्रीर वाहनों को साथ ले फिर मधुपुरी में चले जाना।" इस प्रकार धर्मयुक्त श्रीर मने। तुसारी रामचन्द्र के वचन् सुनकर शत्रुवन वेलि—"महाराज! बहुत श्रच्छा।" सात दिन रह कर फिर वे जाने के लिए तैयार हुए। रामचन्द्रजी से, भरत से श्रीर लक्ष्मण से विदा हो कर वे रथ पर सवार हो गये।

दोहा।

भरत लखन दोड दृर लिग, गये पियादेहि पाय। शत्रुहनहिं श्रिति प्रेम ते, फिरे संपदि पहुँचाय॥

### प्द वाँ सर्ग ।

मृतक पुत्र को लेकर किसी व्राह्मण का राजद्वार पर श्राना ।

श्वित धर्म से राज करने लगे। जुछ दिन बाद वहीं का रहनेवाला एक बुढ्ढा बाहाण मृतक वालक को लिये हुए राजद्वार पर श्राया। वह बढ़े दुः ल के साथ 'हा पुत्र! हा पुत्र!' चिल्लावा श्रीर रोवा हुआ श्रमेक तरह से विलाप करने लगा। वह कह रहा था—''मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कीन सा पाप किया धा जो श्राज अपने पुत्र को मरा हुआ देख रहा हूँ। हाथ! इस लड़के ने जवानी न देख पाई। यह श्रकाल में ही मृत्यु का बास हो गया। यह सब मुक्ते दुः ख देने के लिए हुआ है। इसलिए हिं पुत्र! अब श्रोड़े ही दिन बाद, तेरे शोक में, में श्रीर तेरी माता दोनों मर जायँगे। मुक्ते याद नहीं कि मैंने कभी भूठ बोला हो, या किसी प्राणी की हिंसा

की हो। कभी कोई पाप किया हो, सो भी ख़बर नहीं; फिर न जाने किस बुरे काम से यह वालक, पिता की मरणिकया किये विना ही, यमलोक मैं चला गया। ऐसा मैंने न पहले देखा श्रीर न सुना या। ऐसी वड़ी भयानक बात रामचन्द्र के राज्य में देख पड़ती है कि अकाल में वालक की मृत्यु स्रा पहुँची। इससे जान पड़ता है कि रामचन्द्र का कोई वड़ा दुष्कर्म है जिससे वालकों की मृत्य घेरती है। क्योंकि ध्रीर ध्रीर देशों में ऐसी बुरी विपत्ति नहीं देख पड़ती। हे राजन ! इस मृत वालक की जिलाइए, नहीं तो में स्नो-सहित अनाथ की तरह मर जाऊँगा। तत्र स्राप की ब्रह्महत्या लगेगी। हे राजन् ! उस दशा में श्राप भाइयों-सहित वडी उम्र पावेंगे। यह घार विपत्ति इसी कारण हुई जा हम 🏸 भापके वश में रहे। श्रापके राज्य में रहने से हम काल के पञ्जे में फँस गये। इमें थे। इा भी सुख नहीं है। भ्रव इच्वाकुवंशवालों का यह राज्य, राम के राजा होने से, अनाथ हो गया। राम के ही राजत्व में वालक की मृत्यु हुई। राज-दोप से ही प्रजा पर विपत्ति त्राती हैं। क्यों कि जब राजा विधि-पूर्वेक प्रजा का पालन नहीं करते, जब राजा दुराचारी हीता है, तब लीग कुलमय में मरत हैं; या शहरीं श्रीर देशों में जब लोग ठीक श्राचरण नहीं करते श्रीर राजा उनको ठीक रास्ते पर नहीं लाता तब प्रजा की रचा नहीं होती, किन्तु कालकृत भय उत्पन्न हे।ता ुर्दे । इसलिए मैं तो इस में राजदोप ही समभता हूँ। क्योंकि दूसरी तरह इस वालक की मृत्यु नहीं हो सकती।" इस प्रकार अनेक तरह की वातें कह कर वह ब्राह्मण राजा की दीप श्रीर उलहना देता हुन्ना उस लड्के की बार बार गले से लगाता था।

#### ८७ वाँ सर्ग ।

#### उस लड़के की मृत्यु के विषय में ऋषियों के साथ महाराज का विचार ।

उस ब्राह्मण का दुःख श्रीर शोक-युक्त विलाप सुन कर रामचन्द्रजी ने मंत्रियों की तथा वशिष्ठ, नामदेन श्रीर बड़े नड़े श्रादिमयों की सभा में वुल-वाया। वशिष्ठ के साथ आठ बाह्यण सभा में आये। वे बोर्ले--- 'महाराज का कल्याण हो।" फिर मार्कडेय, मौद्रल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जावालि, गै।तम, श्रीर नारद ये सव श्रासनेां पर वैठाये गये। महाराज ने इन महर्षियां की हाथ जोड़ कर प्रणाम किया श्रीर मंत्रियों तथा बड़े बड़े श्रादिसयों की यथोचित प्रतिष्ठा की। जब वे सब वैठ गये तव रामचन्द्रजी ने उसी त्राह्मण की चर्ची छेड़ी। वह वात सुनकर ग्रीर राजा की दुखी देख कर पहले नारद बेाले--हे राजन! सुनिए, कुसमय में इस लड़के का नाश क्यों हुआ है। इस विषय में पहनो मेरा निवेदन सुन लीजिए फिर जे। कर्त्तव्य हो वह कीजिएगा।

पहले सत्ययुग में श्राह्मण ही तपस्वी होते थे,
श्रीर कोई दूसरा वर्ण तप नहीं करता था। उस
युग में ब्राह्मणों की प्रधानता थी, तपस्या का दैरदैशा था श्रीर श्रविद्या दूर रहती थी। इसिलए
सत्ययुग में मीत को जगह न थी श्रीर लोग दीर्घदर्शी होते थे। सत्ययुग के वाद जेता युग प्रारम्भ
हुश्रा। उसमें चित्रय लोग तपोवल से युक्त हुए।
उस समय भी वे ही महात्मा लोग देख पड़ते थे जो
पूर्व जन्म में तप श्रीर वीर्य में श्रधिक थे। जो ब्राह्मणसमुदाय पहले हुश्रा श्रीर चित्रयों का जो समुदाय

पीछे हुन्ना **उनमें उस समय एक सा वीर्य-वल दे**ख पड़ता था। इस समय के लोगों ने ब्राह्मणों भीर चित्रयों में विशेषता श्रीर श्रधिकता न देख कर, सब लोगों की सम्मति से, चारों वर्णों को नियत किया। इसी त्रेता युग में अधर्म ने पृथ्वी पर एक पैर स्थापन किया। इस अधर्म के द्वारा तेज मन्द हो गया। हे राजन ! पहले के लोगों का जो रजोगुण-सम्बन्धी मल था, वही अनृत अर्थात् कृषिकर्म रूप । ज्यापार हुआ। इससे पहले मनुष्य विना जोते वाये ही खाया करते थे। अव त्रेता युग में मनुष्यों की आयु परिमित होगई जो सत्ययुग मेँ अपरिमित थी। जब पाप ने अपना एक पैर रक्खा तव लोग सत्यधर्म में तत्पर हो, अधर्म से वचने के लिए, अच्छे काम करने लगे। सत्ययुग में तो सत्यधर्म में उनकी तत्परता स्वभाव ही से थी। अब त्रेतायुग में त्राह्मण श्रीर चत्रिय दोनों ही तपस्या करने लगे। वाकी दो वर्णों के मनुष्य इन लोगों की सेवा में लग गये। वैश्य श्रीर शुद्ध सेवा ही किया करते थे। चारों वर्गों का जो धर्म था उसी में वे सव लगे रहते थे। शुद्र का यही काम या कि वह तीनों वर्णों की सेवा करे। इस वीच में जव पिछले दो वर्णों ने अधर्म श्रीर श्रसत्य का व्यवहार करना भ्रारम्भ किया तब पहले दोनों वर्ण घट गये श्रीर अधर्म ने दूसरा पैर रख दिया। उस युग का नाम द्वापर हुआ। द्वापर में अधर्म और असत्य दोनों वढ़ने लगे। तीसरा वर्ण भी तपस्था करने लगा। क्रम-पूर्वक तीनों वर्ष तपस्वी हुए। तीनों युगें में तीनों वर्णों का धर्म ठीक ठीक रहा। शूद्र इन तीनों से अलग रहा। परन्तु कलियुग में शूद्र भी तपस्या करता है। द्वापर तक तो शूद्र इस बात की अधर्म

ही मानते थे पर किल में इसका विचार ही न रहेगा। क्योंकि वह युगही श्रधर्ममय है। मैं समभता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कहीं शृद्ध महा-घोर तपस्या कर रहा है। इसी कारण यह वालक मरा है। क्योंकि जिस राजा के राज्य में कोई दुर्वेद्धि मनुष्य प्रधर्म या प्रकार्य करता है तो वहाँ दरिद्र फेलता है ग्रीर वह राजा नरक में जाता है। राजा यदि धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करे तो वह प्रजा के ग्रध्ययन, तप श्रीर सुकर्म का छठा भाग पाता है। जब वह छठा भाग लेता है तब प्रजा का पालन उचित रीति से क्यों न करेगा ? इसलिए हे राजशाद्रील ! आप अपने राज्य में इस वात की खोज कीजिए। जहाँ पाप-कर्म देख पड़े उसकी शान्ति का उपाय कीजिए। हे नरश्रेष्ट! ऐसा करने से धर्म की वृद्धि श्रीर मतुष्यों की श्रायु वहेगी धीर यह वालक भी जी उठेगा।

#### ८८वाँ सर्ग ।

रामचन्द्रजी का शूद्र तपस्वी को हूँढ़ना भौर उसको सारना।

श्वामचन्द्रजी नारद के उन अमृतमय वचनों के।

सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वे लच्मण से वोले—''हे

सौम्य! तुम जाकर उस ब्राह्मणश्रेष्ठ के। समभाकर
मृत वालक के। तेल में रखवा दो। तरह तरह की
सुगन्धित चोज़ों से श्रीर सुगन्धित तेलों से उस मृत्
देह की ऐसी रचा की जाय जिससे वह नष्ट न होने

पावे। इस काम की ऐसी सावधानी से करो जिससे

किसी तरह की विपत्ति उस पर न श्राने पावे। न

वाल ही गिरने पावें श्रीर न जोड़ ही डीले पड़ने

पार्वे । श इतना कह कर रामचन्द्रजी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। याद करते ही वह आकर राम-चन्द्र के पास खड़ा हो गया श्रीर वेाला-"हे प्रभा ! ्रमें द्यापका क्रिकर धीर वशङ्गत द्या गया।" पुष्पक विमान की स्राया जान महाराज ऋषियों की प्रणाम कर विदा हुए। धतुप, तरकस और उत्तम तलवार लेकर वे उस पर सवार हो गये। लह्मण श्रीर भरत को नगर की रचा के लिए नियत कर आप पश्चिम दिशा को गये। वहाँ वे उस शूद्र को हुँढ़ने लगे। वहाँ उसे न पाकर वे उत्तर दिशा की छोर गये। वहाँ भी वे किसी को न देखकर फिर पूर्व दिशा में . हुँढ़ने लगे । परन्तु वहाँ भी कुछ पाप न देख पड़ा । तव वे दिच्छा की श्रीर गये। वहाँ विन्ध्यगिरि के एक भाग में शैवल नामक पर्वत पर एक वडा तालाव देखा । वहीं एक तपस्वी की तपस्या करते हुए पाया। वह नीचे की श्रोर मुँह किये लटक रहा था। राम-चन्द्र उसके पास जाकर वेलि-- हे सुव्रत! तुम धन्य हो। भला यह तो वताथ्रो कि तुम्हारी उत्पत्ति किस योनि में हुई है। मैं यह कुत्हल से पृछ रहा ्हें। में राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। तुम क्या चाहते हैं। ? तुम्हारा श्रभीष्ट क्या है; क्या तुम खर्ग चाहते हो ? या किसी दूसरे वर की श्रमिलापा से ऐसी तपस्या कर रहे हो जो दूसरे के लिए कठिन है। यह में तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। सच सच कहे। कि तुम बाह्मण हो या चित्रय, अथवा वैश्य हो ्रे भूरे शुद्ध ? मुभ्ते ठीक ठीक वताकर संत्यवादी बने। । देशहा ।

एहि विधि प्रभु के वचन सुनि, से। मुनिराज सुजान। नोचे ही मुख ते कहाँ, निज जाती परिमान॥

### ८६ वाँ सर्ग।

महाराज का उस मुनि को मार डालना 🗓

रामचन्द्रजी के पूछने पर वह मुनि नीचे की ही मुँह किये बीला--"हे रामचन्द्र! मैं शुद्र हूँ। शुद्र वंश से मेरा जन्म है। इसी शरीर सहित खर्ग जाने की कामना से मैं ऐसी उन्न तपस्या कर रहा हूँ। हे प्रभा ! मैं देवलोक की प्राप्ति की इच्छा से भूठ नहीं वेलिता । मुभ्ते स्राप शृद्ध समिक्तए । मेरा नाम शम्ब्रक है।" यह सुनते ही महाराज ने भट मियान में से तेज़ तलवार निकाली श्रीर उसका सिर काट लिया। उसका सिर कटते हो इन्द्र छी।र श्रिप्ति श्रादि देवता बार बार वाह वाह कह कर रामचन्द्र की प्रशंसा करने लगे। प्रभु के ऊपर चारें ग्रीर से बड़े दिव्य फूलों की वर्ष होने लगी। प्रसन्न होकर देवता बीले-"हे सत्य पराक्रमी राघव! श्रापने देवताओं का यह वड़ा भारी काम किया। भ्रव जी वर चाहिये सी लीजिए। श्रापकी कृपा से यह शूद्र जाति का मनुष्य हमारे खर्ग में नहीं आने पाया। यह वड़ा ही काम हुआ।" यह सुन कर हाथ जोड़े रामचन्द्रजी इन्द्र से बेाले-"हे देवेन्द्र ! ब्राह्मण का वह भरा हुआ लड़का जी उठे। यही वरदान चाहिए। यदि श्राप लोग वर देना चाहते हैं ता यही दोजिए। हे देवगण ! मेरे ही दोष से ब्राह्मण का वह एक मात्र लड्का अकाल में मर गया है। मैं बाह्यण से प्रतिज्ञा कर आया हूँ कि तेरे वालक की जिला दूँगा। इसलिए श्राप लोग ऐसा. कीजिए जिससे मैं मिथ्यावादी न होऊँ।" देवता लोग प्रोति-पूर्वक बोले-'हे राघव ! अव आप लौट जाइए। वह लड़का ता उसी समय जी उठा जिस

समय उस शूद्र का सिर काटा गया था। लड़के की **उसके घरवालों श्रीर भाई-बन्देां ने** ले लिया। वह उसी चण जीगया या जिस चया में शुद्र का सिर कट कर ज़मीन पर गिरा था। हे रामचन्द्र ! आपका मंगल हो। अब हम लोग अगस्त्य ऋषि के आश्रम को जायँगे। क्योंकि उस ब्रह्मर्षिको व्रत-दीचा समाप्त हुई है। उनको जल में शयन करते करते स्राज वारह वर्ष वीत गये। हम लोग वहाँ जाकर उनका स्रिभ-नन्दन करेंगे। ग्राप भी वहाँ चले चलिए।" यह सुनकर महाराज ने वहाँ जाना स्वीकार कर लिया श्रीर विमान पर सवार हो गये । स्रागे स्रागे देव-ताओं के विमान चलें और पीछे पीछे रामचन्द्र गये। वे सब मुनि के आश्रम में पहुँच गये। मुनि ने देव-ताओं की देखकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। देवता लोग उनकी पूजा लेकर स्वर्ग की सिधारे। फिर महाराज ने विमान से उतर कर मुनि की प्रणाम किया। सनि ने वड़ी प्रसन्नता से उनका सत्कार किया। इसके बाद अगस्य मुनि बोले-"हे मनुष्याँ में श्रेष्ठ रघुनन्दन ! आपका खागत हो । वहे आनन्द की बात है जा आप आगये। हे रामचन्द्र ! आप श्रपने उत्तम गुर्णां से इमारे वड़े प्यारे श्रतिथि, पूजनीय ग्रीर हृ इयवासी हैं। देवताग्रों ने ग्रापकी ष्याने की ख़बर हमको पहले ही दे दी थी। प्रापने श्रपने धर्म से प्रिय बालक की जिला दिया। हे राघव ! स्राज की रात स्राप मेरे स्राप्रम में रहिए। श्राप श्रीमान् नारायण श्रीर जगदाधार हैं। श्राप .सब जीवें के प्रभु श्रीर सनातन पुरुष हैं। कल सबेरे पुष्पक पर चढ़ कर भ्रपनी नगरी की चले जाइ-एगा । हे रामचन्द्र! इस आभरण की विश्वकर्मा ने बनाया था। यह अपने तेज से प्रकाशित और दिञ्य

है; इसे आप प्रहण की जिए। इसे आप लेलें तो सुमें वड़ी प्रसन्नता होगी। पाई हुई वस्तु का दान वड़ा फल देनेवाला होता है। इस भूषण को धारण करने योग्य आप ही हैं। आपको तो वड़े वड़े फल देने का सामर्थ्य है। आप तो इन्द्र-सहित सब देवों को भी तार सकते हैं। इसलिए मैं यह आभरण विधिपूर्वक आपको दे रहा हूँ। इसे ले ली जिए। अह सुन कर रामचन्द्र वोले — हे भगवन! यह प्रतिप्रह त सकता है? क्योंकि प्रतिप्रह केवल बाह्यणों हो के लिए है। चित्रय केवल बाह्यणों हो के लिए है। वह चित्रय के लिए स्वीप को लिए स्वीप का दिया हुआ तो स्विप को लिए स्वीप को स्वाप को

मुनि ने कहा-"हे राजन् ! सुनिए। पहले सत्ययुग था। वह साचात् ब्रह्मयुग कहलाता है।.. उसमें प्रजा विना ही राजा के थी। उस समय कोई राजा न था। देवतात्रीं के राजा इन्द्र थे। उस समय प्रजा देवों के देव ब्रह्माजी के पास गई श्रीर उनसे कहा कि 'श्राप ने देवों का राजा ते। इन्द्र को बना दिया परन्तु हे लोकेश! हमारा कोई राजा नहीं है, हमारे लिए भी एक राजा कर दीजिए जिसकी पूजा कर हम लोग पापरहित हो सुख से रहें। हम विना राजा के नहीं रह सकते। यह हमारा निश्चय है। १ उस समय ब्रह्मा ने इन्द्र भ्रादि लोकपालों की बुलाकरं कहा-'तुम लोग अपने अपने ष्रंशों में से कुछ कुछ भाग दे।। ब्रह्मा की चाज्ञा 🕏 🔍 देवां ने अपने अपने तेज में से कुछ कुछ भाग हैं दिया। इसके बाद एक बार ब्रह्मा ने छींका। उससे एक पुरुष उत्पन्न हुन्ना। उसका नाम ज्ञुप रक्खा गया। ब्रह्मा ने उसे देवांशों से मिलाकर प्रजा का

राजा बना दिया। उन देवांशों में से राजा इन्द्र के भाग से आज्ञा देता; वरुण के भाग से शरीर की पुष्ट करता; जुवेर के भाग से प्रजा की धन देता श्रीर यम के भाग से प्रजा का शासन करता है। इसलिए धाप इन्द्र के भाग से यह आभूपण लीजिए श्रीर सुक्ते मुक्त कीजिए।" यह हाल सुनकर रामचंद्र ने सूर्य की भाँति चमकते हुए उस विचित्र धामूपण की ले लिया। फिर उन्होंने पृद्धा—"हे भगवन! यह दिव्य धाभूपण धापके पास कहाँ से आया? किसने लाकर धापको यह दिया है? धनरज से मैं धाप से यह पूछ रहा हूँ। क्योंकि आप तो विचि-त्रताधों की खान ही हैं।" रामचन्द्र के पूछने पर मुनि ने कहा—धच्छा, त्रेतायुग का ग्रुतान्त सुनिए।

### ६० वाँ सर्ग।

उस धामूषण की प्राप्ति की विस्तृत कथा।

हो रामचन्द्र ! पहले त्रेतायुग में एक वड़ा वन या । चारों श्रोर, सो योजन तक उसमें पची या जङ्गली जीव कोई न रहता या । मैं उसी मैं तपस्या करने लगा । मैंने चाहा कि इस वन के श्रोर छोर का पता लूँ कि यह कितना बड़ा है; परन्तु पता न पाया । हे राघव ! उस में फल श्रोर मृल वहं खादु ये श्रीर अनेक तरह के जङ्गल देख पड़ते थे । उसमें एक तालाव वड़ा रमणीय था । विस्तार उम्झा चार कांस का था । देखने मैं वह बड़ा ही सुनंदर मालूम हुआ । उसमें हंस, चक्रवाक श्रीर कारण्डव पची सुशोभित थे । कमल श्रीर कुमुद के फूल खिल रहे थे, सेवार दिखलाई भी न देती थी । वह बहुत ही श्रारचर्ययुक्त था । उसका जल भी

बहुत मीठा था। उसीके पास एक बहा भ्रद्भुत प्राचीन, पवित्र ग्राश्रम था। परन्तु उसमें एक भी तपस्वी न दिखाई देता था। हे रामचन्द्र ! गरमी के समय मैं एक रात की वहीं टिक रहा। सबेरे उस तालाव के किनारे गया ता मैंने उसमें पुष्ट, निर्मल ग्रीर शोभायुक्त एक सुदी देखा। थोड़ी देर तक तो मैं सोचता रहा कि यह क्या है। इसी वीच में क्या देखता हूँ कि ऊपर से एक विमान उतरा। वह रथ बहुत बड़ा, इंस-युक्त ध्रीर मन की तरह जल्दी चलता था। उस पर एक खर्गीय मनुष्य देखने में म्राया। उसके साथ हज़ारों म्रप्सरायें थीं जा श्रच्छे श्रच्छे श्राभूपण पहने थों। उनमें से कोई गाती थी, कोई मृदङ्ग-वीणा श्रीर ढोलक वजाती थी, अनेक नाचतों श्रीर कोई चन्द्रमा के समान सफ़ेंद सोने के दण्डवाले बड़े क़ीमती चमर हुलाती थीं। उन सुन्दरी अप्सराओं की नेत्र कमल के समान सुन्दर थे। श्रव वह मनुष्य श्रपना सिंहासन छोड़ कर उस विमान से नीचे उतरा मानें सूर्य देव सुमेर का शिखर छोड़ कर उतरे हैं। मैं उस समय उसीका सव वृत्त देख रहा था। मैंने देखा कि उसने उतर कर उस मुदे के शरीर का सुपुष्ट मांस यथेष्ट भच्च किया। जब खा पीकर तृप्त हो गया तव उसने तालाव पर हाथ सुँह धोया श्रीर फिर वह श्रपने विमान पर चढ़ने लगा। उस समय मुक्त से न रहा गया। मैं उस दिन्य पुरुष से पूछने लगा-- 'ग्राप कीन हैं ? ग्राप देवसदश रूप पाकर भी ऐसा, निन्दित आहार क्यों करते हैं ? ग्राप इसे क्यों खाते हैं ? मुक्ते सव हाल बता-इए। हे देवसत्तम ! ऐसा कोई न होगा ना ऐसा उत्तम शरीर पाकर ऐसा वीभत्स (घिनौना) म्राहार

منفد د .

करेगा। मुक्ते बड़ा झारवर्ष माजून होता है। हे सौन्य ! में सब हास सुनना चाहता हूँ।' दोहा।

एहि विधि मेरो वचन सुनि, सो नर देवसहर । सत्तिप्रथ मंजुह वचन, वोल्यो रह्यदर मूप ॥

## ६१ वाँ सर्ग । उस स्वर्गाय पुरुष की कथा ।

ते रहुपते ! मेरे सुन्दर वचन सुनकर वह स्वर्नीय पुरुष हाथ जोड़ कर बेाला-ब्रह्मन् ! मेरे सुख-दु:स्व के पुराने वृत्तान्त को आप जानना चाहते हैं, अच्छा, सुनिए । मेरे लिए यह बन्धन अनिवार्य हो रहा है ।

पहन्ते समय में सुदेव नामक एक राजा था। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध वीर्यवान् था। विदर्भ देश का वहीं नरपति सेरा पिता था। इसकी दे। कियों से दे। पुत्र उत्पन्न हुए। एक मैं ही 'श्वेदः हूँ दृसरा नेरा होटा भाई घा; उसका नाम सुरय या। जब मेरे पिता खर्नवासी हो गये तब पुरवासियों ने सुक्ते राजा वना दिया। मैं वड़ी सावधानी से धर्म-पृर्वक राज्य करने लगा। राज्य करते हुए क्रीर धर्मानुसार प्रजा का पात्तन करते हुए हज़ार वर्ष बीत गये । किसी कारल में अपनी आबु का समय जान कर वन में वहा श्राया। इसी पशु-पन्नी-रहित वन में, इसी वालाव के किनारे, वपत्या करने के क्तिए मैंने प्रवेश किया। सुरध की मैं राज्य पर वैठा आया था। इस सरोवर के किनारे मैंने तीन हज़ार वर्ष वक वपसा की। उस वपस्या से मैंने त्रहातीक पाया। त्रहातीक तो मिल गया परन्तु मुक्ते भूख क्रीर प्यान उस लीक में भी सवाने लगी। इससे नेरी इन्ट्रियाँ बहुव पीड़िव होने लगीं। तव मेंने ब्रह्मदेव के पास जाकर कहा-'हे मग-वन ! इस लोक में दो भूत और प्यास नहीं लुगनी चाहिए। यह मेर किस कर्म का फर हुआ जो मैं भूख और प्यास के मारे मर रहा हैं। सुके ववता दीनिए. मेरे लिए चाहार क्या है ? यह सुन कर पिवामह ने कहा-"हे सुदेव के पुत्र! तुन्हारं त्तिए सुन्दर खादु मांस झाहार है, उसीका मन्तर करो । हे खेत ! तुमने तपत्या करते समय अपने शरीर की ही पुष्ट किया है इससे तुम निश्चय समको कि विना वाया कभी इसक नहीं होता। तुमने थोड़ा सा भी दान नहीं किया। तुम केवल वपत्या ही करवे रहे हो। इसी से खर्ग में आने पर भी तुम भूख प्यास से दुखी है। रहे ही। प्रपन जिस शरीर की तुमने आहारों से कुत और पृष्ट किया घा. घव उसी की घमृत रस के तुल्य मचद करे। तुन्हारी जीविका यही होगी। हे खेत ! जब दस वन में अगत्य मुनि आर्वेगे तव तुम इस कष्ट से मक हो जाओगे। क्योंकि वे देवें के भी वारने में समये हैं। तुम्हारी वा कोई बाव ही नहीं।" इस तरह ब्रह्मा की आज्ञा पाकर मैं अपने इस नृत शरीर को रोज़ भक्त करता हूँ। वहुत वर्ष वीव गये; पर यह मेरा मृत शरीर आज तक नष्ट नहीं हुआ। इसी से मेरी दृष्ठि भी अच्छी वरह हो जाती है। हे द्विजोत्तम! अव इस कष्ट से मेरा दङ्गारू कोजिए। क्योंकि कुन्भयोनि महर्षि के विना इन वन में दूसरे की गति नहीं है। में समभा गया कि त्राप अगस्य ही हैं। हे सीम्य! धारत करने के लियं मुभा से यह भूषण लीजिए और मेरे कपर ऋषा

कीजिए। मैं यह सोने का हस्ताभरण, ग्रीर श्रच्छे अच्छे कपढ़े, भच्य, भोज्य, श्राभरण, समस्त काम्य श्रीर उपभोग्य वस्तुएँ दान करता हूँ; इन्हें छपा कर , प्रहण कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ! श्रव मुक्ते तारने की दया दिखलाइए।"

है राघव! इस तरह उस स्वर्गीय मनुष्य की दुःखभरी वाते सुन कर, उसके तारने के लिए, मैंन उसके दिये हुए कपड़े और श्राभूपण ले लिये। उन चीज़ों को लेते ही वह उसका पहले का मृत शरीर नष्ट हो गया। उसके नष्ट होते ही उस महिए की रिप्त हो गई। हिर्पत होकर वह स्वर्ग की चला गया। हे रघुनन्दन! यह उसी का दिया हुआ भूपण है। देहा।

तेहि कारण श्रद्भुत परम, यह श्राभरण श्रनृप । > राजराज तुम्हरे उचित, धारहु यहि रघुभूप ॥

### ६२ वाँ सर्ग ।

उस वन की निर्जनता का वृत्तान्त ।

रिसी अद्भुत कथा सुन कर रामचन्द्र वेलि
''भगवन! वह वन ऐसा निर्जन क्यां हुआ जहाँ
वह राजा वैदर्भरवेत तप करने गया था ?'' सुनि ने
कहा—''हे रामचन्द्र! पहले सत्ययुग में राजा मनु
इस पृथ्वी का शासन करते थे। उनके पुत्र इच्चाकु
भी बड़े प्रसिद्ध हुए। मनु ने उनसे कहा कि 'तुम क्यां होकर इस पृथ्वी पर राजवंशों की प्रतिष्ठा करा। 'इच्चाकु ने अपने पिता की वात मान ली। मनु चहुत सन्तुष्ट होकर पुत्र से वेलि—''हे परमोदार! इस राज्य के तुम कर्ता हो, इसमें सन्देह नहीं। मैं यह भी समभता हूँ कि तुम दण्ड के द्वारा प्रजाकी रचा करेगां। परन्तु श्रकारण किसी को इण्ड न देना। सुनेन, अपराध करने वालों को जो ठीक ठीक दण्ड दिया जाता है तो वह राजा को स्वर्ग पहुँ-चाता है। इसलिए हे महाबाहों! दण्ड देने में बहुत सावधान रहना। ठोक ठीक शासन करने से तुमकी धर्म की प्राप्ति होगी। इस तरह पुत्र की अच्छी तरह समभा दुभा कर मनु ब्रह्मलोक को चले गये।

पिता के चले जाने पर इच्वाकु को यह चिन्ता हुई कि मैं पुत्र किस तरह उत्पन्न करूँगा। फिर अनेक तरह के यह, दान और तप के द्वारा राजा के सौ पुत्र उत्पन्न हुए। वे पुत्र देवों के पुत्रों के समान थे। उनमें जो सबसे छोटा था वह वड़ा मूर्ख श्रीर विद्या-रहित हुआ । वह अपने वड़े भाइयों की सेवा-ग्रुश्रूषा कभी न करता था। उसकी ऐसी दशा देख कर पिता ने उसका नाम 'दण्ड' रक्खा। यह नाम उसने यह समभ कर रक्खा कि इस मूर्ख के ऊपर दण्डपात श्रवश्य होगा। राजा उसके राज्य करने के लिए कोई भयानक प्रदेश हुँद्ता रहा, पर न मिला । तत्र उसने विनध्य ग्रीर शैवल के मध्य देश का राजा उसे वना दिया। वह दण्ड उस रमग्रीय पर्वतस्थली का राजा हो गया। वहाँ उसने वहुत बढ़िया शहर वसाया । उसका नाम उसने मधुमन्त रक्खा । उसने भार्गव मुनि को ष्रपने लिए पुरे।हित बनाया । इन्द्र जिस तरह स्वर्ग का राज्य करते हैं उसी तरह वह राजा दण्ड वहाँ राज्य करने लगा।

#### दोहा ।

सिंहत पुरेाहित दण्ड सो, राजा भयो सचेत । पालन शासन शास्त्रविध, करत सुवन्धु समेत ॥

### ६३ वाँ सर्ग । दण्ड राजा की कथा।

फिर अगस्य मुनि उसी राजा की कथा कहने लगे-- ''हे राघव ! इस तरह वहुत वर्षों तक वह राजा दण्ड जितेन्द्रियता-पूर्वक राज्य करता रहा। चैत के महीने में एक दिन राजा अपने पुरे।हित के रमगीय श्रासन में गया । वहाँ राजा दण्ड ने भार्गव की लड़की कों देखा। इस भूतल पर वह कन्या श्रपने रूप में श्रनुपम थी। वह उसी वन-भूमि में घूम रही थी। मूर्ख राजा दण्ड उसे देखते ही काम पीड़ित हो गया। वह घबड़ा कर उस कंन्या के पास गया और कहने लगा कि 'हे सुश्रोणि ! तूयहाँ कहाँ से आई ? तू किस की वेटी है ? हे सुमुखि ! मैं काम से पीड़ित हो रहा हूँ। इसीलिए मैं तुभसे पूछ रहा हूँ। इस तरह श्रज्ञानीन्मत्त कामी राजा की वाते सुन कर वह कन्या नम्रता से कहने लगी कि हे राजन् ! मैं भार्गव सुनि की वड़ी लड़की हूँ। नाम मेरा अरजा है। मैं इसी आश्रम में रहती हूँ। हे राजन ! बलात्कार से मुभ्ते तू छू न लेना, क्योंकि मैं कारी हूँ ग्रीर पिता के अधीन हूँ। वे चाहे जिससे मेरा विवाह कर दें। मेरा किसी वात में अधिकार नहीं है। तुम भी उनके शिष्य ही हो। तुम यदि कोई बात अन्यथा करोगे तो वे बतुत कुद्ध हैंगि श्रीर शाप दे देंगे। मेरे पिता कोध से तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। इसिलए जो करना हो वह धर्म-मार्ग से करना चाहिए। तुम मेरे पिता ं से मुभ्ते माँग सकते हो । यदि तुम मुभ्ते उनसे माँगोगे तो मेरे पिता मुक्ते अवश्य दे देंगे । इस तरह कुमारी श्ररजा की वातें सुनकर वह कामी

मदोन्मत्त राजा हाथ जोड़ कर उससे कहने लगा कि 'हे सुश्रीणि! मेरे ऊपर कृपा कर। समय न विता। तेरे लिए मेरे प्राण निकले जाते हैं। तुभी पाकर चाहे मेरा वध हो, चाहे सुभी घोर पाप हो, पर तु तो सुभी स्वीकार करले। मैं बहुत विह्वल हो रहा हूँ। यह कह कर उसने बलात्कार से उसके दोनों हाथ पकड़ लिये ग्रीर यथेष्ट विहार किया। इस तरह वह राजा दण्ड बुरा भयानक ग्रनर्थ करके वहुत जल्दी श्रपने मधुमन्त नगर को चला गया। दोहा।

अरजा आश्रम के निकट, रोवत श्रतिशय दीन। त्रसाहृदय निज पिता की, वाट जीहती छीन॥

#### ६४ वाँ सर्ग ।

राजा दण्ड को मार्गव का शाप ।
उस समय देविष भार्गव अपने शिष्यों के साथ
कहीं वाहर गये हुए थे। उन्होंने थे। ही देरवाद
वह हाल सुना। वे अपने शिष्यों को साथ लिये
अपने आश्रम में लीट आये। उस समय वे जुधा
से पीड़ित थे। आश्रम में आकर देखा कि अरजा
बेटी दीन श्रीर धूल से भरी हुई प्रात:कालीन
फीकी चन्द्रिका की नाई देख पड़ती है। उसमें
पहले की सी कान्ति नहीं दिखाई देती। उसे देखते
ही ऋषि को कोध उत्पन्न हुआ। उसका एक कारण
यह भी था कि वे भूखे थे। वे ऐसे कुद्ध हुए मार्गे
अभी तीनों लोकों को भस्म कर देंगे। वे अपने
शिष्यों से बे।ले—''देखो, अनात्मज्ञ श्रीर विपरीत
काम करने वाले दण्ड पर आज, अग्नि की ली की
नाई, हमारे कोध से उपजी हुई कैसी धार विपत्ति

श्रापड़ी। देखेा, इस दुरात्मा ने जलती हुई श्राग की ली को हाथ से स्पर्श किया है। इस लिए परिवार सहित इस दुर्वुद्धि दुरात्मा का नाश श्रा पहुँचा। ु.इसने एंसा दुराचार किया है इसलिए यह मूर्ख इस पाप कर्म का फल पावेगा। देखा, सात रात में यह पापी राजा पुत्र, सेना ग्रीर वाहनों-सहित नष्ट हो जायगा। इन्द्र इसके राज्य के सी योजन तक चारों ग्रोर से धूलि की वर्षा कर इसके राज्य को ध्वस्त कर देंगे। इसके राज्य में जितने स्थावर, श्रीर जंगम जीव हैं सब उस धूलि की वर्ण से मर जायँगे। 'दण्ड' का जितना देश है वह सब सात दिन में चै।पट हो जायगा।" कोध के मारे लाल लाल धाँखें करके ऋषि ने शाप देकर भ्राश्रम-वासी मनुष्यों से कहा-''तुम सव दण्ड की ध्रधिकृत भूमि 🦪 छोड़ कर थ्रीर कहीं जाकर रहे।।" ग्रुनि की थ्राज्ञा पाकर सब श्राश्रम-वासी उस देश से वाहर जा वसे । इस तरह भ्राश्रम में रहने वाले मुनियों से कह कर फिर वे अपनी पुत्री अरजा से वेाले — ''हे मूर्खा ! तू इसी श्राश्रम में रह । यह जा योजन भर का मनोहर संरावर है इसका तू निश्चिन्त हो कर भाग कर ! यहाँ प्रपने उद्धार होने के समय की प्रतीचा करती रह। तेरे पास जी जीव रहेंगे वे उस धूलि की वर्ष से नष्ट न होंगे। " ब्रह्मपि की इस श्राज्ञा को श्ररजा ने, वहुत दुखी होकर, मान लिया। फिर भागेव सुनि भी दूसरी जगह जा वसे। इस ु क्रेवाद मुनि के शाप के अनुसार दण्ड का सव राज्य घूलि से नष्ट हो गया। उसी समय से निन्ध्य श्रीर शैवल के वीच की पृथ्वी 'दण्डकारण्य' नाम से प्रसिद्ध हुई। वहाँ तपस्त्री लोग रहते हैं इसलिए वह जनस्थान भी कहलाता है।

हे रामचन्द्र! जो तुमने मुमसे पूछा था वह सब हाल मैंने कह सुनाया। अब सन्ध्योपासन करने का समय बीता जाता है। देखेा, ये महर्षि लोग चारों श्रोर अपने अपने घड़े मेर कर श्रीर स्नान श्रादि करके सूर्य का उपस्थान कर रहे हैं। जो वेदपाठी ब्राह्मण हैं उन्होंने वेद के ब्राह्मण-भाग का पाठ कर लिया, वे सूर्य की स्तुति कर चुके। सूर्य ने श्रपनी पूजा पाकर श्रस्ताचल का मार्ग लिया इसलिए अब तुम भी जाकर नित्यकर्म करे।। दोहा।

कहत सुनत इतिहास के, रविहिं अस्तमय जान । सार्य सन्ध्या करन हित, दोऊ उठे सुजान ॥

# ६५ वाँ सर्ग । ऋषि से बिदा हो राघव का श्रयोध्या को जाना।

सृषि की आज्ञा से रामचन्द्रजी अप्सराओं से सेवित सरोवर पर गये। वहाँ सन्ध्योपासन कर वे फिर ऋषि के आश्रम में आगये। ऋषि ने महा-राज को बहुत से कन्द, मूल, ओषधियाँ और शाली आदि पवित्र अत्र भोजन के लिए दिये। रघुनन्दन अमृत के तुल्य पदार्थों का भोजन कर एप्त है। उस रात की वहीं ठहर गये। फिर प्रातः काल उठ कर सबेरे के ज़रूरी काम करके, वे ऋषि के पास गये। ऋषि को प्रणाम करके उन्होंने कहा—''महाराज! अपने स्थान पर जाने के लिए सुमें आज्ञा दीजिए। में धन्य हूँ जो ऐसे महात्मा के दर्शन हुए। अपने को पवित्र करने के लिए में फिर कभी आपके दर्शन करने आजा।" यह सुन कर ऋषि प्रसन्न हो कर के

वेाले—"हे रामचन्द्र! यह तुम्हारा कहना वड़ा अद्भुत ग्रीर तुम्हारे ही योग्य है। सुन्दर अचरों से युक्त तुम्हारी बाते' बड़ी अद्भुत हैं। तुम्हीं सव प्राणियों की पित्र करते हो। हे राम! की तुमकी थोड़ी भी देर देखते हैं वे पित्र, स्वर्ग-तुल्य ग्रीर देवों के भी पूजनीय हो जाते हैं। जो तुम की कूर दृष्टि से देखते हैं वे यम के दण्ड से ताड़ित हो नरक-गामी होते हैं। हे रघुश्रेष्ट! प्राणियों के पावन तुम्हारा जो गुणानुवाद करेंगे वे सिद्धि पावेंगे। यहुत भ्रच्छा, यदि ग्राण जाना चाहते हैं तो निर्भय हो कर सुखकारक मार्ग से प्रस्थान कीजिए ग्रीर धर्म-पूर्वक राज्य का शासन कीजिए। श्रापही जगत् के लिए गतिरूप हैं।"

मुनि कं ये वचन सुन कर ऋषि को और वहाँ को सब तपिखरों को प्रणाम कर महाराज विमान पर सवार हुए। उस समय चारों और से ऋषि-लोग श्राशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे मानों देवता इन्द्र की स्तुति करते हों। जब विमान श्राकाश में उड़ने लगा तब रामचन्द्र की ऐसी शोभा हुई जैसे वर्षा के समय मेघमण्डल के पास चन्द्रमा की शोभा होती है। दोपहर के समय महाराज अयोध्या में पहुँच गये और बीच की ड्योड़ी पर उत्तर पड़ें। उन्होंने विमान की श्राज्ञा दी कि अब तुम जाओ, तुम्हारा मङ्गल हो। उसे विदा कर वे वहाँ के द्वारपाल से बोले—"तुम शीघ जाकर लक्ष्मण श्रीर भरत से मेरे श्राने का संदेशा कहो श्रीर उनको यहाँ बुला लाओ।"

#### ६६ वाँ सर्ग।

प्रभु रामचन्द्र का राजस्य यज्ञ करने का विचार करना।

प्रभु की आज्ञा पा कर द्वारपाल ने दोनों भाइयों की बुला कर महाराज के पास उपस्थित कर दिया। तव महाराज ने देानें। भाइयों की गलं से लगा कर कहा-"मैंने ब्राह्मण का काम ता ठीक ठीक कर दिया। अब में चाइता हूँ कि फिर कुछ धर्म-सेतु का निर्माण करूँ। वह धर्म-सेतु ऐसा होना चाहिए जो श्रचय ग्रीर श्रव्यय हा, वह सदा स्थिर बना रहे। क्योंकि ऐसे धर्म का कीर्त्तन भी सब पापों का नाश करता है। मैं तुम दोनों के साध राजसृय-यज्ञ करना चाहता हूँ। उसी में सनातन स्थायी धर्म है। देखा, मित्र देवता ने राजसूय-यहां कर के वरुणत्व की पालिया। इसी यझ के द्वारा सोम ने लोकों में श्रखण्ड कीर्ति पाई है। इसलिए श्राज इम लोग इस विषय में जो कुछ कल्याण की वात हो उसका चिन्तन करें। इस के विषय में जो कुछ हित ग्रीर ग्रागं फलदायक वात हो उसे तुम दोनों भी वतलाश्रो।" इस तरह ज्येष्ट गाई के कहने पर भरत ने हाथ जोड़ कर कहा—"हे साधा ! स्रापमें उत्कृष्ट धर्म, पृथ्वी, श्रीर यश प्रतिष्ठित है। जितने राजा हैं वे सव आपका एंसा मानते हैं जैसा त्रह्या की देवता लोग मानत हैं। वे श्राप की महात्मा थ्रीर लोकनाथ समभते हैं। जैसा हम सब् श्रापकी मानते हैं श्रीर जैसे पुत्र पिता की मानता है उसी तरह वे स्राप को मानते हैं। स्राप पृथ्वी के गतिरूप धीर सब प्राणियों के श्राघारभूत हैं। भ्राप जो इस तरह का यह करना चांहते हैं सो

किस लिए ? ऐसा करने से पृथ्वी के राज-वंशों का विनाश देख पड़ता है। हे राजन ! इस यज्ञ में पीरुप-सम्पन्न पुरुपों का नाश हो जायगा। क्योंकि इसमें परस्पर क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए हे पुरुप-शार्टूल! सम्पूर्ण पृथ्वी का घात करना आपको उचित नहीं है, क्योंकि वह तो आपके वंश में है ही।"

भरत के ये अमृत के तुल्य बचन सुन कर महा-राज बड़े प्रसन्न हुए । वे वोले-''हे भरत ! तुन्हारे कथन से में प्रसन्न और सन्तुष्ट हुआ। यह तुन्हारा कथन पौरुपयुक्त और धर्मयुक्त है । राजसूय-यज्ञ करने से पृथ्वी के पालन करने में वाधा उत्पन्न हो सकती है। यब में उस ओर से अपना मन हटाये लेता हूँ। क्योंकि जिसमें लोगों को पीड़ा पहुँचे वह काम न करना चाहिए। बालकों का भी अच्छा वचन प्रहण करना उचित है।

### ६७ वाँ सर्ग ।

श्राग्वमेध यज्ञ के लिए लक्ष्मण का विचार ।

दोनां भाइयों की वाते सुनकर लक्ष्मण ने
कहा—'' हे रघुनन्दन! अश्वमेध नामक यज्ञ सव
पापां का नाशक है। यदि धाप उसे करना चाहें
तो कीजिए। प्राचीन वृत्तान्त ऐसा सुना जाता
है कि जब इन्द्र की ब्रह्महत्या लगी थी तब उन्होंने
यह यज्ञ किया था और इससे वे पवित्र हुए थे। है
,महाबाहो! देवासुर संप्राम में वृत्रासुर नामक एक
बड़ा नामी देस था। वह सी योजन चीड़ा और
तीन सी योजन ऊँचा था। तीनों लोकों की वह
स्नेहपूर्वक देखता था। वह वड़ा धर्मज्ञ, कृतज्ञ और
वुद्धिमान था। वह संपूर्ण पृथ्वी का धर्म से शासन

करता था। उसके राज्य में यह पृथ्वी सम्पूर्ण पदार्थों को यथोचित, कामधेतु की नाई, उत्पन्न करती थी। रसीले फन, फूल भीर मृत होते थे। उसके राज्य में बिना जीते हुए खेतों में भी अन की उत्पत्ति द्वाती थी । इस प्रकार से वह बहुत समय तक राज्य करता रहा । एक बार उसके मन में यह बात आई कि तप करता चाहिए। क्योंकि तप के समान कल्याण द्सरी वात में नहीं है। संसार के जो सुख हैं वे तो ष्प्रज्ञान के तुल्य हैं। इस तरह विचार कर उसने श्रपने बड़े लड़के मधुरेश्वर की राज्य-मार सौंप दिया श्रीर वह सब देवताश्रों की ताप देनेवाला वड़ा उप तप करने लगा। उसे ऐसा तप करते देख कर इंद्र वड़े दीन हो करके विष्णु के पास गये और कहने लगे कि हे महाबाहो ! वृत्र ने अपने तपावल से सव लोकों की जीत लिया। वह बलवान ग्रीर धर्मात्मा भी है। मैं उसका शासन नहीं कर सकता। हे सुरेश्वर ! यदि वह फिर तप करना आरम्भ कर देगा ते। जब तक ये सब लोक विद्यमान रहेंगे तब तक उसी के वश में रहेंगे। इससे हे महावल ! आप इस परमोदार की उपेचा न करें। यदि आप कुछ हों तो वह चया भर भी न ठहर सके। हे विष्णों! जव से वह ग्रापका प्रीतिपात्र हुग्रा है तभी से वह लोकों का नाथ होगया। इसलिए ग्राप लोकों पर कृपा की जिए। आपही के करने से यह जगत् शान्त ग्रीर पीड़ा रहित होगा। हे विष्णो ! ये देवता लोग भ्रापही की ग्रेार दीन्मुख हो देख रहे हैं। इसलिए उस दैस का वध कर इनकी सहायता कीजिए।" दोहा।

तुमहिं सहायक देव के, सब दिन ते सुरनाथ। भगतिन के गति तुमहिं, प्रभु वेद विदित गुंगगाथ।।

#### हद वाँ सर्ग । वृत्रासुर का वध ग्रौर इन्द्र के। व्रह्महत्या का घेरना ।

एंसी अपूर्व कथा सुनकर महाराज लच्मण से बोले⊸-''हे सुत्रत! यह दृत्र के मारने की बात विस्तार-पूर्वक कहो।" लद्मगा ने कहा—-''हे राघव ! उस समय इन्द्र भ्रांदि देवताश्रों का गिड़गिड़ाना सुनकर विष्णु ने कहा कि हे देवताओं ! मैं वृत्रासुर की मित्रता रूप वन्धन से वैंध रहा हूँ। इसलिए मैं श्राप लोगों की प्रीति के लिए उसे मार ता नहीं सकता, परन्तु भ्राप लोगों के सुख का खपाय मुक्ते भवश्य ही करना है। भ्रतएव में उसका उपाय कर दूँगा। उपाय हो जाने से इन्द्र ही उसकी मारेंगे। हे सुरश्रेष्ठ ! देखेा, मैं श्रपने तीन भाग कहाँगा। उनमें से मेरा एक रूप तो इन्द्र में ज्याप्त रहेगा; दूसरा वज्र में रहेगा ग्रीर तीसरा भूतल में, तव वह दैस्य मारा जायगा।'' विप्णु का यह कथन सुन कर देवता लोग वोले--वहुत श्रच्छा; भगवन् ! श्राप ऐसा ही कीजिए। श्राप का मंगल हो। श्रव हम लोग जाते हैं। आप अपने तेज से इन्द्र में व्याप्त हूजिए। इसके बाद इन्द्र भ्रादि सब देवता उस वन में गये जहाँ पर वृत्रासुर था। इन्होंने वहाँ जाकर तपस्या करते हुए उस दैत्य को देखा। वह अपनी तपस्या के तेज से तीनों लोकों को पीता हुआ म्राकाश को भस्मसा कर रहा था। वृत्रासुर का वह रूप ही देख कर सब देवता डर गये और कहने लगे-- "भाई! हम इसकी कैसे मारेंगे ग्रीर क्या करने से हमारा पराजय न होगा।" इस तरह देवता लोग सोचही रहे थे कि इन्द्र ने वज लेकर वृत्रासुर के सिर पर प्रहार कर दिया। कालाग्नि के सदृश भीपण, प्रदीप्त ग्रीर महाशिखा से युक्त उस विष्ठ के प्रहार से बृत्रासुर का मस्तक गिर पड़ा। इससे त्रैलोक्य डर गया। इन्द्र उसके श्रसंभाव्य ( एक तो निरपराधी, दूसरे तपश्चर्या में तत्पर गीन का) वध देखकर ऐसे घत्ररा कर भागे कि लोका-लोकाचल पर्वत के उस पार घेार धन्धकार में चले गये । परन्तु ब्रह्म-हत्या उनके पीछे पीछे दींड़ी गई क्रीर उनके शरीर पर जा गिरी। इससे इन्द्र की वड़ा ही दुख़ हुआ। भ्रव वेचारे देवता लोग इन्द्र के न रहने से, श्राग्नदेव की श्रागे कर, त्रिभुवनेश्वर श्रीविप्णु की शरण में गये। वे उनकी वार वार स्तुति कर कहने लगे कि 'हे प्रभो ! स्राप इस जगत् के गति, पिता धीर स्रादि हैं। सब प्राणियों की रचा के लिए भ्रापने विष्णु रूप धारण किया है। हे देवों में श्रेष्ठ ! वृत्रासुर ते। मारा गया परन्तु इन्द्र की ब्रह्महत्या वहुत सता रही है। भ्रव उसके छूटने का उपाय वताइए ।' यह सुन कर विष्णु वोले-भ्रच्छा, इन्द्र से कहा कि भ्रश्वमेध यज्ञ से मेरी श्राराधना करं तो मैं उसकी पवित्र कर दूँगा। इस श्राराधना से पवित्र होकर इन्द्र फिर इन्द्रासन पर वैठ तुम्हारे देवलोक का राज्य करेंगे।

#### सोरठा ।

एंहि विधि करि उपदेश, विप्णु गये निज धाम कहें। मे पवित्र त्रिदशेशं, श्रप्रथमेध श्रचि याग ते॥

### ६६ वाँ सर्ग।

•

### इन्द्र के यज्ञं की कथा।

्र वृह्यहत्या लगने से इन्द्र ग्रचेत हो, लोकों के र् अन्त में जाकर, गेंडुरी मारे साँप की नाई चुप-चाप बैठ रहे। उनके लापता हो जाने से, अपनं सव काम छोड़ देने से, संपूर्ण जगत् न्याकुल हो ग्या। पृथ्वी ध्वसा सी होकर स्तेहहीन होगई। जंगल सूख गये। वड़े वड़े जलाशय ग्रीर नदियाँ निर्जेल होगई। विना वर्षा के प्राणियों को चौभ ज़त्पन्न हुआ। संसार की यह दशा देख कर, लोकों का चय देखकर, देवता लोग घवरा एठे। फिर विष्णु के उपदेश का सारण कर सब देवता, उपाध्याय ग्रीर महर्पियों के साथ, वहाँ गये जहाँ भयभीत श्रीर γ अचेत होकर इन्द्र वैठे थे। एन्हेंनि वहाँ जाकर देखा कि इन्द्र ब्रह्महत्या से लिप्त होकर पीड़ा पा रहे हैं। तव देवताओं ने वड़ी सामग्री श्रीर यज्ञ का सव सामान इकट्ठा कर इन्द्र के लिए वह श्रश्वमेध प्रारम्भ किया । उस यज्ञ में इन्द्र ही यजमान हुए। यज्ञ समाप्त होतेही ब्रह्महत्या इन्द्र के शरीर से निकल कर बोली कि मेरे रहने के लिए ध्राप लोग कैनिसा स्थान दें गे ? तब देवता लोग सन्तुष्ट श्रीर प्रसन्न होकर वेलि-हे दुरासदे ! तुम अपने चार हुकड़े कर डालो । देवताश्रों की वात सुनकर ब्रह्महत्या ने म्रपने चार दुकड़े करके दूसरी जगह रहने के लिए ूर्योः कहा—''हे देवतास्रो ! में एक स्रंश से वरसात मिं, चार मद्दीने तक, पूर्ण जलवाली नदियों में ग्रहं-कार का नाश करती हुई यथेष्ट संचार करूँगी। दृसरे ग्रंश से भूतल पर उसर रूप से श्रीर तीसरे से युवती खियों में तीन रात तक, तथा चौथे ग्रंश से मैं उन हत्यारों में रहूँगी जो निरपराध ब्राह्मणों को मारेंगे।"

यह सुनकर देवता वेाले—''हें दुष्टिनवासिनि! तू जैसा कहती है वैसाही कर ।" इसके बाद देवताओं ने प्रीतिपूर्वक इन्द्र की प्रणाम किया। अब इन्द्र पीड़ारहित और पित्र हो गये। इन्द्र के फिर प्रतिष्ठित हो जाने से जगत् शान्त हो गया और इन्द्र ने उस अद्भुत यहां की बड़ी प्रतिष्ठा की। हे रघु-नन्दन! इसी लिए अश्वमेध यहां का ऐसा प्रभाव है। ग्राप उसेही की जिए।

#### देशहा ।

लिखिमन के शुभ वचन सुन, ज्ञानिशिरोमणि राम। मन महँ अति हर्पित भये, श्रीपित शोभाधाम॥

### १०० वाँ सर्ग।

#### पुरूरवा के जन्म की कथा।

हुस तरह लच्मण की कही हुई कथा सुनकर
महाराज हँस कर वोजे—''हे मनुष्यों में श्रेष्ठ! यह
जो तुमने कथा कही वह ऐसी ही है। मैं ने सुना
है कि पहले कर्दम प्रजापित के पुत्र, इल, वाह्लीक
देश के राजा हुए। उन्होंने सब पृथ्वी श्रपने वश में
कर पुत्र की नाई उसका पालन किया। बड़े उदार
देवता, महाधनी दैत्य, नाग, राचस, गन्धर्व श्रीर यच,
यं सब उनसे उरते श्रीर उनको पुजते थे। जब वह
राजा कुद्ध होता था तब उससे तीनों लोक डर जाते
थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा श्रीर वीर्यवान था। एक
वार चैत के महीने में अपनी सेना के साथ वह
शिकार के लिए निकला। उस समय उसने सैकड़ों
हज़ारों जंगली जीवों को मारा। परन्तु इतने पर भी

इसकी रुप्ति. न हुई। तरह तरह के दश हज़ार मृग इसके हाथ से मारे गये। इसी तरह शिकार खेलता खेलता वह राजाउस वन में पहुँचा जहाँ स्कन्द का जन्म हुआ था। उस देश में भंगवान शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उनके अनुचर भी उन्हीं के पास थे। इस समय पार्वती की प्रसन्न करने के लिए शिव ने स्त्री का रूप बना लिया। उस समय एक ग्रीर भी श्राश्चर्यकारक वात हुई। वह यह कि उस पर्वत के भारने के पास जो जंगल था उसमें जितने पशु, पत्नी, मृग श्रीर वृत्त भी पुरुपवाची थे वे सव स्त्री हो गये। कहाँ तक कहें जितनी चोज़ें पुरुषवाचक थीं वे सब शिव के प्रभाव से स्त्री वन गई। इसी वीच में कईम का पुत्र इल नामक राजा भी हजारों जीवों को मारता हुआ उसी जगह जा पहुँचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि मृग, पची श्रीर साँप श्रादि सभी स्नी खरूप हैं। वहाँ पुरुप जाति का कोई पशु-पची तक नहीं है। इसके वाद उसने श्रपनी श्रीर श्रपनी सेना की श्रोर नज़र डाली तो क्या देखा कि वे सभी स्त्री हो गये। यह चमत्कार देखतेही राजा बड़ा दुखी हुआ। जब उसे मालूम हुआ कि यह सब शिव के प्रभाव से हुआ है, तव वह वहुत डर करके महेश्वर की शरण में जाकर वहुत गिड़गिड़ाने लगा। तन नरदाता शिव हँसकर प्रजापित के उस पुत्र से बोले--"हे कर्दम के पुत्र राजर्पे! उठी डठो, वर माँगो । पर मैं तुम्हारा स्त्रीत्व नहीं बदल सकता। इसलिए केवल इस वात की छोड़ कर श्रीर जो कहो सो करूँ।" यह सुन कर राजा वहुत शोकार्च हुस्रा। उसने पुरुषत्व के सिवा दूसरा वर उमापति से नहीं चाहा । फिर वह बड़ी भक्ति और नम्रता से प्रणाम कर उमा देवी से बेाला-''हे भवानी,

हे वरदायिनि! तुम सव लोकों को वरदान देती हो। तुम्हारा दर्शन श्रमोघ है। श्रव मेरे ऊपर कृपा-दृष्टिकरें। ए राजा की प्रार्थना सुन श्रीर उसके मन का श्रमिश्राय जानकर भगवती शिव की सम्मित्र से वोलीं—''हे राजन! तुम्ने श्राधा वरदान महादेवजी दें श्रीर श्राधा में दूँगी। इसलिए में स्नोत्व श्रीर पुरुपत्व के विषय में तुम्ने श्राधा वर दे सकती हूँ। जैसा तुम चाहो वैसा वर मांगा। ए यह श्रद्भुत वात सुन कर राजा प्रसन्न हो वोला—''हे त्रेलोक्यसुन्दिर! यदि तू प्रसन्न है तो में चाहता हूँ कि एक महीने तक में पुरुप श्रीर एक महीने तक स्नो वना रहूँ।' पार्वती ने कहा—''श्रच्छा, ऐसा हो होगा। जब तू स्नो रहेगा तब श्रपने पुरुप-धर्म को याद न कर सकेगा। श्रीर जब पुरुप होगा तब स्नीभाव का तुम्ने स्मरण न होगा।''

#### देशहा ।

एक मास भूपति पुरुप, एक मास मह नारि। नारी नाम इला भयो, हर प्रभाव निरधारि॥

### १०१ ला सर्ग । किंपुरुषें। की उत्पत्ति ।

मृह विचित्र कथा सुन कर लदमण भीर भरत वड़े चिकत हुए। वे हाथ जोड़ कर महाराज से वंाले—"प्रभी! जब वह राजा खो होता तब क्या क्या दुर्गति भागता और पुरुष होने की दशा में क्या किया करता था।" दोनों भाइयों का कैतिहरू देख कर महाराज वेाले, सुनी—"पहले महीने में जब वह सुन्दरी स्त्री हुआ तब स्त्री वने हुए अपने नैकरों के साथ उसी जंगल में घुस कर पैदल ही

विचरने लगा । उस जंगल में अनेक वृत्त, लता, श्रीर गुच्छे श्रादि की मनोहर छटा थी। वहाँ वह इला नामक सुन्दरी स्त्री अपने सव वाहन छोड़ कर पर्वत की कन्दरा में घूमने लगी। उसी वन के पास एक वड़ा सुन्दर तालाव था जहाँ तरह तरह के पत्ती रहते थे। वहाँ पर उस इला ने चन्द्रमा के पुत्र बुध को देखा, जो अपने शरीर ही से प्रज्वित साचात पूर्ण चन्द्रमा की सी शोभा दे रहा था। वह उसी तालाव के जल के भीतर वड़ी उन्न तपस्या कर रहा घा। वह वड़ा यशस्त्री, परेापकारी श्रीर दयालु देख पड़ता था। कुछ देर वाद इला स्त्री ने स्रीत्वप्राप्त पुरुपों के साध सरीवर का जल खलबला डाला। उस समय उस की श्रोर देख कर वृध काम-वाणों के वश में हो अचेत सा हा गया। त्रैलोक्य-🔈 सुन्दरी इला की ग्रोर देखता हुन्ना वह यही सेाच रहा था कि यह तो देवाङ्गना से भी श्रधिक सुन्दरी देख पड़ती है। मैंने ता श्राज तक ऐसी सुन्दरी कोई देवकन्या, नागकन्या, श्रमुर-तनया श्रीर भ्रप्सरा भी नहीं देखी। यदि इसका विवाह दूसरे पुरुप कं साथ न हुआ हो तत्र तो यह मेरे ही योग्य है। इस तरह मन में विचार कर बुध जल से बाहर निकला ग्रीर ग्राथम में श्राकर वह उन स्त्रियों की हुं ज्ञाने लगा। उन सवने श्राकर उसकी प्रणाम किया। बुध ने कहा-"यह लोकसुन्दरी किसकी स्त्री है ? यहाँ यह किस लिए आई है ?" यह सुन कर वे ु क्रियाँ वोर्ली-- ''हे भगवन् गृयह स्त्री हम सब की स्वामिनी है। इसके पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ इस जंगल के प्रान्तों में विचरती रहती है। ए द्युघ ने अपनी अपवर्त्तनी नामक विद्या के ज़ोर से उन स्त्रियों का सब हाल जान लिया। फिर

बुध ने कहा—अच्छा, अब तुम सब किंपुरुपी होकर इस पर्वत के प्रान्त में रहा करे। लो अब देर न करो, अपने रहने के लिए स्थान तैयार करे।। तुम्हारे भोजन के लिए मैं मूल, फल, पत्ते आदि का प्रवन्ध कर दिया करूँगा। तुम अपने लिए किंपुरुप नामक पतियों को भी पानेगी।

#### देाहा।

एहि विधि बुध के वचन तें, भईं किंपुरुष नारि।
तेहि गिरि पर तिनको भयो, सुन्दर वास सुधारि॥

### १०२ रा सर्ग ।

#### इला की कथा।

यह कथा सुन कर उन दोनों भाइयों की वड़ा भ्रारचर्य हुम्रा । फिर महाराज रामचन्द्र प्रजापति के पुत्र की कथा कहने लगे। उन्होंने कहा कि बुध ने एकान्त पाकर इला नामक स्त्री से हँस कर कहा– ''हे वरारोहे! मैं चन्द्र का प्रिय पुत्र हूँ। स्तेह की दृष्टि से तू मुभ्ने भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट कर।" एकान्त स्थान में यह बात बुध के मुँह से सुनते ही इला ने कहा—'' हे साम्य! मैं ता कामचारिणी और तुम्हारे वश में हूँ। तुम जैसा चाहो करो।'' यह सुनते ही वह कामी बुध उसके साथ विहार करने लगा। वह वैशाख का महीना उसे विहार करने ही में बीत गया। महीना समाप्त होने पर प्रजा-पित का पुत्र इल प्रातःकाल पुरुष वन गया। श्रीर विछौने पर जाग कर क्या देखता है कि चन्द्र का पुत्र उस सरोवर में ऊपर को वाहें किये तप कर रहा है। उस समय राजा ने उससे कहा-- 'है

भगवन् ! में सेना सहित इस दुर्ग पर्वत पर आया था पर मालूम नहीं कि मेरी सेना कहाँ चली गई।" वह राजर्षि अपनी उस अनस्था की बात भूल गया था। उसकी बात सुन कर बुध ने समभाते हुए कहा- ''पत्थरों की बड़ी भारी वर्ष हुई थी। डससे तुम्हारे सब नौकर मरे हुए पड़े हैं। वायु ग्रीर वृष्टि के डर से पीड़ित हो कर तुम इस ग्राश्रम में सो गये थे। ग्रन तुम निर्भय रहो। किसी बात की चिन्ता मत करे।। इस श्राश्रम में फलमूल खाकर निवास करो।" यह सुन करवह श्रपने नौकरों के नष्ट हो जाने से दीन होकर वोला-''हे मुने ! यद्यपि मेरे पास एक भी नौकर नहीं रहा, सभी मारे गये, तो भी मैं राज्य नहीं छोड़ सकता, क्योंकि विना राज्य के मैं दूसरा व्यापार नहीं कर सकता। हे ब्रह्मन् ! मेरा वड़ा लड़का शशविन्द्र धर्म में तत्पर श्रीर राज्यशासन के योग्य है। सो वही राजगद्दी पर वैठेगा। अब राज्य करने का मुक्ते उत्साह नहीं होता। क्यों कि श्रपने नीकरों के स्त्री पुत्र त्रादि परिवार को मैं किस तरह समकाऊँगाः उन लोगों से मैं यह किस तरह कहूँगा कि वे लोग मारे गये। "राजा के ये वचन सुन कर मुनि ने समभाते हुए कहा-"हे कर्दम के पुत्र ! तुम सन्ताप न करो । एक वर्ष वीत जाने पर मैं तुम्हारे हित की एक वात करूँगा।" यह सन कर वह राजा वहीं रहने लगा। एक महीने तक तो स्त्री होकर वह बुध के साथ रमण करता ग्रीर महीने भर पुरुष होकर धर्माचरण करता था। अब नवें महीने उस स्त्रीरूप राजा के एक पुत्र हुआ। नाम उसका पुरूरवा रक्खा गया। पुत्र पैदा होते ही उसने उसको बुध के हाथ में दे दिया। जब वह

राजा पुरुप वन जाता था तव बुध उसकी श्रनेक तरह की कथाएँ सुना कर आनिन्दत रखता था। दोहा।

संवत्सर भर नृपति कहँ, सोमपुत्र तहँ राखि !् समाश्वासपूर्वक कथा, वहु विधि चित्र सुभाग्वि॥

### १०३रा सर्ग ।

यज्ञ द्वारा राजा का स्त्रीभाव कृट जाना।

यह श्रद्भुत कथा सुन कर लच्मण श्रीर भरत फिर पूछने लगे-"हे महाराज ! एक वर्ष तक राजा ने वहाँ रह कर फिर क्या किया ?" राम-चन्द्र ने कहा-एक वर्ष बीत जाने पर जब फिर राजा पुरुप हुआ तब बुध ने संवर्त, भागव, च्यवन, श्ररिष्टनेमी, प्रमोदन, श्रीर मोदकर दुर्वोसा श्रादि म्मियों को बुलाकर विनयपूर्वक कहा कि है भाइयो ! यह कर्दम का पुत्र महावाह राजा इल है। इसकी जो दशा है वह ती श्राप लोगों की मालूम ही है। स्राप लोग ऐसा काम कीजिए जिससे इस की भलाई हो। इस तरह वे लोग परस्पर वात चीत कर ही रहे घे कि इतने में बहुत से ब्राह्मणों की साध लिये कर्दम ऋपि भी वहीं श्रा पहुँचे । पुलस्त्य, कतु, वपट्कार, श्रीर श्रींकार ये सभी वहाँ इकट्टे हुए। वे सब लोग वाह्योकपत्ति राजा कं विषय में प्रसन्नतापूर्वेक विचार करने लगे। कर्दम मुनि ने अपने पुत्र के हित के विषय में कहा कि है त्राह्मणू होगो ! इस राजा के कल्याण के विषय में जा में कहता हूँ वह सुनिए। "शिव के प्रसन्न हुए विना इसका मंगल हो नहीं सकता श्रीर श्रश्वमेध के सिवा दूसरा यज्ञ शिव को प्यारा नहीं है। इसलिए

श्राश्री, हम सब मिल कर राजा के लिए श्रश्वमेध करें।" इसे सव ने स्वीकार किया। संवर्त ऋषि के शिष्य राजिं मरुत्त ने यज्ञ का भार अपने जि़म्मे लिया। युध के आश्रम के पास ही वह यज्ञ किया गया। उससे भगवान् शिव बढ़े सन्तुष्ट हुए। यज्ञ समाप्त होने पर 'इल के समक वे ब्राह्मणों से वीले —" हे बाह्यग्रश्रेष्ठ ! इस यज्ञ से ग्रीर आप लोगों की भक्ति से मैं वहुत प्रसन्न हुआ। आप लोग वतलाइए कि मैं इस वाह्वीकपति के विषय में क्या करूँ।" शिव के मुँह से यह निकलते ही त्राह्मण लोग कहने लगे-- 'हे प्रभा ! इसकी संपूर्ण रूप से आप पुरुप बना दीजिए।" ब्राह्मणें की यह प्रार्थना सुन कर 'तथास्तु'-ऐसाही हो-कह करके शिव जी अन्तर्द्धीन हो गये। यज्ञ तो समाप्त हो ही चुका था। त्राह्मण लोग भी अपने अपने घर की रवाना हो गये। तव राजा ने अपनी पहली राजधानी 'वाल्हो' की छोड़ कर मध्य देश में एक यहत उत्तम श्रीर यशस्कर नगर वसाया। उसने वाल्ही में श्रपने पुत्र शशविन्दु की राजा बना दिया श्रीर खर्य उस नये प्रतिष्ठान नामक नगर का राजा हुआ। राजा का अन्त होने पर, बुध के द्वारा उत्पन्न, पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर का राजा हुन्ना।"

#### दोहा।

यह प्रभाव हयमेध की, एहि विध ग्रति विख्यात । जेहि ते स्त्री पुरुष भयी, इला नाम सी तातं।

### -१०४ था सर्ग ।

महाराज रामचन्द्र का अश्वमेध यज्ञ ।

इस प्रकार कथा सुना कर महाराज बोले--''हे लच्मण! वशिष्ठ, वामदेव, जावालि श्रीर कश्यप तथा श्रश्नमेघ यज्ञ करने में चतुर त्राह्मणीं की बुताओ । फिर मैं उनकी सलाह से अच्छे लच्छों वाले घोड़े की, पुजा करके छोडूँगा।" लत्त्मण ने त्राज्ञा पाकरं सब बाह्यणों को बुलाया। तत्र रामचन्द्र ने सबको प्रणाम किया श्रीर वे सब श्राशीवीद देने लगे। बाह्यवीं की हाथ जीड कर रामचन्द्र ने उनसे कहा कि महाराज ! मैं श्रश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणीं ने शिव की प्रणाम कर रामचन्द्र के कथन की प्रशंसा-पूर्वक स्वीकार किया। तब रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हो लद्मण से कहने लगे-"हे महाबाही ! सुग्रीव के पास दूत भेजा ताकि वे बानरें। श्रीर भालुश्रों को साथ लेकर यज्ञ का महोत्सव देखने के लिए श्रावें। विभीपण के पास भी खबर भेजी जाय। श्रीर उन राजाश्रों के पास भी समाचार भेजो जा मेरे हितैपी हैं। देशान्तर में रहने वाले ब्राह्मणों की निमन्त्रण भेज दे।। ऋषियों की भी पत्नियों-सहित युलवाश्री। गाने वजाने वाले नदेां श्रीर नर्त्तकों को बुलवा लो। यह यज्ञ गोमती के किनारे नैमिष वनमें होगा। वहाँ स्थान तैयार करने के लिए नौकरों से कह दे। तुम चारों श्रीर सावधानी करो जिससे कुछ विव न होने पावे । वहाँ विविध शान्ति कुर्मी का ग्रारम्भ करा दो। संबको निमन्त्रण दिया जाय जिससे सव लोग श्राकर यह यह देखें। श्रीर श्रादर पाकर सन्तुष्ट तथा पुष्ट होकर जायँ। वहाँ पर

विता दृटे उन्दा चावलों के एक लाख, एवं मूँग श्रीर तिल के दस हज़ार बैल या गाड़ी लदवा कर पहले भेजो। इसी के श्रनुसार चना, कुरथी, उरद, लवस ( नमक ), घी, तेल ध्रीर सुगन्धित चीज़ें भिजवात्रो। सौ करोड़ सोने के मुद्रा ग्रीर चाँदी के रुपये लेकर भरत खूब होशियारी से ग्रागे जावें। उनके साथ मार्ग के लिए बाज़ार की चीज़ें लेकर बनिये श्रीर द्कानदार लोग भी जावें। नट. नर्तक, रसोइया धीर बहुत सी युवती खियाँ भी भरत के ताथ जावें। उनके थ्रागे थ्रागे सेना जावे। महा-जन, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, घर बनाने में चतुर (ाज, बढ़ई ग्रीर कोशाध्यत्त, इन सबको ग्रीर मेरी माताओं तथा अपने श्रीर तुम्हारे श्रन्तः पुरों की लेकर भरत वड़ी होशियारी से रचा करते हुए जावें। वे दीचा के लिए सोने की सीता वनवा कर भी लेते जावें।" इस तरह आज्ञा देकर फिर कुटुम्बी मनुष्यों सहित निमन्त्रित बड़े बड़े पराक्रमी राजाश्रों के लिए महाराज ने बड़े बड़े तम्बुओं के लिए आज्ञा दी। उन लोगों के नौकरों ग्रीर कुटुम्बी ग्रादि के लिए अन्न, पान और कपड़ों के लिए भरत से कह दिया । इतने में शत्रुघ्न भी स्नागये । तब भरत स्नौर शत्रुघ्न दोनों ही रामचन्द्र की वतलाई हुई चीज़ों की साथ तो गये। अव सुप्रीव आदि वानर भी आ पहुँचे। बड़े बड़े बाह्मण भाजन परोसने के लिए नियत थे । विभीषण बहुत से राचसेां ग्रौर बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर बड़े बड़े तेजस्वी ऋषियों की पूजा करते थे।

#### १०५ वाँ सर्ग । यज्ञिया का वर्णन ।

हुस तरह सव चीज़ों को यज्ञ-स्थान में पहले ही से भिजवा कर रामचन्द्र ने अच्छे लच्चाों से युक्त काले घोंड़े की छोड़ा ग्रीर ऋत्विजों सहित लदमण की घोड़े की रखवाली करने के लिए कहा। वे खयं सेना लेकर नैमिप की चले। वहाँ पहुँच कर ग्रीर श्रद्भुत यज्ञमण्डल देखकर वे प्रसन्न हो वोले कि यह बहुत ठीक बना है। वहाँ जो राजा आये थे वे सब महाराज के लिए भेटें लाये। रामचन्द्रजी ने उन भेटों को प्रहरा कर राजान्त्रों का पृजन-सत्कार किया । भ्रन्न, पान, वस्त्र भ्रादि सव सामग्री उनके पास पहुँचवा दी। शत्रुझ ग्रीर भरतजी राजाश्री का सत्कार करने पर, श्रीर सुग्रीव सहित वड़े बड़े महात्मा वानर लोग वड़ी सावधानी से ब्राह्मणें की भोजन परोसने पर नियुक्त हुए। राचसें। सहित विभीषण वड़े वड़े महिषे यों की सेवा करने लगे। वहाँ बड़े बड़े डेरे ग्रीर तम्बू खड़े किये गये जिनमें श्रपने कुटुम्ब श्रीर परिवार के लोगों के साथ राजा ल्रोग ठहरें। इस तरह वड़ी धूमधाम से रामचन्द्रजी का अश्वमेध यज्ञ होने लगा। लन्मण उस घोड़े की रत्ता पर नियत थे। उस यज्ञ मैं यही शब्द सुनाई देता या कि माँगने वाले जो माँगें उनको वही दे। जिससे वे सन्तुष्ट हो जायँ। उसी तरह उनकी लोग देते भी थे। वानर ग्रीर राचसं माँगने वालों को ुः चीज़ें देने में ऐसी जल्दी करते थे की जब तक याचक के मुँह से शब्द निकले तब तक वे लोग भाट देही देते थे। वहाँ गुड़ के ग्रीर शकर के ग्रनेक तरह के पदार्थ वनाये गये थे। जो जिसको भाता वह उसी

की माँग लेवा था। उस यज्ञ में कोई मलिन, दीन ग्रीर दुर्वल नहीं देख पड़ता था। जिसे देखेा वही हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ता था। वहाँ बड़े बड़े महात्मा ूर्दीर्घजीवी मुनि आये थे। वे सब कहने लगे कि इम लोगों के सामने ऐसा दूसरा यज्ञ नहीं हुआ। क्यों कि इसके तुल्य दान दूसरे यज्ञ में नहीं देख पाया। जिसको सोने की ज़रूरत थी उसने सोना पाया, जिसको श्रीर तरह के धन से काम था उसने वही पाया। रह्न के चाहने वाले ने रह्न, वस्र के चाहने वाले ने वस्त्र, श्रीर श्रन्न चाहने वाले ने श्रन्न पाया । ये सब चीजें रात-दिन दी जाती थीं । इन सब चीज़ों के ढेर वहीं लगे हुए थे। वहाँ जो बंड़े बंड़े तपस्ती निमन्त्रण में स्राये थे वे कहने लगे कि ऐसा यज्ञ न तें। इन्द्र का, न चन्द्र का, न यम का ग्रीर न वर्ण का देखा था। जहाँ देखे। वहीं वानर, जहाँ देखे। वहीं राचस हाथों में सब चीज़ें लिये माँगने वालों की देते चले जाते थे। किसी के हाथ में वस्न, किसी के हाथ में धन श्रीर किसी के हाथ में प्रत्न देख पड़ता था।

#### दोहा।

एहि विधि द्वादशमास लों, कछु दिन अधिक प्रमाण। राजसिंह कर यज्ञ सो, नित नित बढ़त न हान॥

### १०६ वाँ सर्ग ।

महर्षि वाल्मीकि का यज्ञ में ग्राना ।

उस श्रद्भुत यज्ञ में शिष्यों के साथ महिष् वाल्मीकि भी श्राये। उनका श्रागमन सुन कर ऋषियों ने एकान्त स्थान में बहुत सी पर्शशालायें (पत्तों की कुटियाँ) बनवा दों श्रीर ऋषियों के भोजन के लिए, फलमूल ग्रादि चीज़ें छकड़ों में लदवा कर कुटियों में भिजना दों। श्रव वाल्मीकि सुनि ने श्रपने दोनों शिष्यों, कुश श्रीर लव, से कहा कि तुम लोग यज्ञ में जाकर रामायण सुनात्रो; ऋपियों के स्थाना में, त्राह्मणों के पास, गलियों ग्रीर राजमागी में, राजाओं के डेरें। में श्रीर रामचन्द्र के भवन के द्वार पर जहाँ कि यज्ञ हो रहा है तथा विशेष कर ऋत्विजों के पास जाकर तुम रामायण गान्ने। यदि तुम पर्वतों के स्रागे के भाग में पैदा हुए इन फलों की खान्रोगे तो गाने में तुमकी मेहनत न पहेगी श्रीर तुम्हारी स्रावाज़ भी न विगड़ेगी। यदि तुमको रामचन्द्र बुज़ावें ग्रीर तुम्हारा गाना सुनना चाहें तो तुम उनके पास चले जाना। वहाँ ऋपियों के साथ यथोचित व्यवहार करना। एक दिन में मधुरवाणी से बीस सगैं का गान करना। तुमको जैसा मैंने पहले उपदेश दिया है उन्हीं प्रमागों सहित तुम सुनाना । तुम धन का लोभ मत करना क्योंकि आश्रमों में रहने वालों को धन की क्या ज़रूरत ? हमारे लिए फल मूल ही वस हैं। यदि रामचन्द्र पृद्धें कि तुम किस के पुत्र हो तो यही कहना कि हम दोनों वाल्मीकि के शिष्य हैं। यह वीणा लेते जाग्रे।। इसके स्थान तुम जानते ही हो।। उनको अच्छी तरह मिला कर, मधुर मधुर वजाकर, पहली कथा से गान भ्रारम्भ करना। तुम ऐसी नम्रता से बर्ताव करना जिससे किसी तरह राजा का ग्रनादर न हो । क्योंकि धर्म से राजा सब प्राणियों का पिता है। हे बत्स ! कल सबेरे सावधानी से वीणा लेकर तुम दोनों गान ग्रारम्भ कर देना। यह उपदेश देकर महर्षि चुप हो गये। उनकी यह श्राज्ञा पाकर वे दोनों कुश श्रीर लव 'बहुत श्रच्छा,

J. N

हम थ्राप के थ्राज्ञानुसार गावेंगेंग कह कर वहाँ से चले गये।

#### देशहा।

शुक्रनीति संदित्दि जिमि, धार्यो श्रश्विकुमार । तिमि मुनि कर उपदेश स्तृहि, सीये राजकुमार ॥

### १०७ वाँ सर्ग ।

#### लव-कुश का रामचरित्र गाना।

न्याव सबेरा हुआ। मैथिली के वे दोनों पुत्र स्नान और अग्निहोत्र आदि कर्म कर, ऋषि के कथनानुसार गान करने लगे। यह बात महाराज ने भी सुनी कि भरताचार्य की रीति से, श्रच्छे ढंग पर श्रीर बहुत से प्रमाणों के साथ वीणा के खर से दे। लड़के कान्य गाते फिरते हैं। उनकी श्रावाज़ वड़ी सुरीली है ग्रीर काव्य भी विद्या है। यह सुन कर रामचन्द्र की वड़ा कैतिह्न हुआ। उन्होंने यज्ञ के काम से अवकाश पाकर, वशिष्ठ मुनि की बुलवाया। बहुत से राजा, पण्डित, महाजन, पैारा-गिक और शब्दों के जानने वाले, वृद्ध ब्राह्मण, सभा में बुलाये गये। खरों के लचगा पहचानने वाले गुणी उत्कण्ठित ब्राह्मण, अञ्छो तरह लच्चण जाननेवाले . गवैथे उस्ताद श्रीर वैदिक लेग बुलाये गये । पादा-चुर की सम की जानने वाले छन्द विद्या में चतुर कला तथा मात्राओं के विशेष जानकार, ज्योतिपी लोग, क्रियाविधि में चतुर पुरुष, कार्यों में चतुर, तथा हेतु के भेदों के जानने वाले, लोग वहाँ बुलाये गये। तार्किक, बहुश्रुत, शास्त्र के छन्द के जानकार, वेदों में चतुर, वृत्तों के पहचानने वाले श्रीर कल्प-सूत्र में चतुर तथा नाचने गाने में दच पुरुप बुलवा

कर इकट्टे किये गये। इन सव के वीच में उन दोनों लडकों की बैठाया। वे दोनों गाने लगे। वह गान इतना भ्रच्छा था कि जिसकी सुनकर सुनने वालों की तृप्तिही नहीं होती थी। वहाँ जितने मुनि श्रीर राजालोग बैठे श्रे वे मंब बार बार उन लड़कों की चोर देखते धीर चाध्वर्यकरते थे। वे सब यही कद रहे थे कि देखें।, महाराज रामचन्द्र का ग्रीर इन दोनों का एकही सा रूप देख पड़ता है। मालूम होता है माने। महाराज ही की मूर्ति का प्रतिविम्व हो। यदि ये दोनों जटा ग्रीर वल्कल न धारण किये होते ते। महाराज में श्रीर इनमें कुछ भी श्रन्तर न रह जाता । इस तरह पुरवासी श्रीर देशवासी कह रहे थे। इधर नारद के उपदेश के अनुसार वे दोनें। लड़के ग्रादि काण्ड के पहले सर्ग से रामायण गा रहे थे। दो पहर तक वीस सर्ग गा कर उन्होंने समाप्त कर दिये। रामचन्द्र जब पूरे बीसीं सर्ग सुन चुको तब उन्होंने अपने भाई से कहा कि इनकी घठारह हज़ार सोने की अशर्फियां लाकर दे।। इसके सिवा श्रीर भी जो कुछ ये चाहते हैं सा सब इनका जल्दी लाकर दे। । त्राज्ञा पाते ही भरतजी भाटपट धन ले आये धीर अलग धलग दोनों भाइयों को देने लगे। परन्तु उन्होंने वह धन नहीं लिया; वे कहने लगे-- "हम की धन से क्या काम ? हम ता वनवासी हैं। केवल वन के फल-मूल से हमारा निर्वोत्त होता है। जंगल में धन का क्या होगा १% डन दोनों का यह कथन सुनकर सब विस्मित हों; गये । रामचन्द्रजी को भी वड़ा श्राश्चर्ये हुआ 📝 अव रामचन्द्र उस काव्य की सुनने के लिए उन दोनों से पूछने लगे कि, "यह कान्य कितना वड़ा है। इसको बनाने वाले कीन मुनि हैं ? वे कहाँ रहते हैं ?"

उत्तरकाएड 🖆

रामचन्द्र के पृद्धने पर शालकी ने कहा—"महाराज! इस कान्य की भगवान वालमीकि मुनि ने बनाया है। वे स्नाप के यहा के पास ही ठहरे हुए हैं। इस प्रन्थ में ची बीस हज़ार खोक हैं। इसमें इलोपाल्यान तक सी कथायें, पाँच सी सर्ग स्नीर छः काल्ड तथा सातवाँ उत्तरकाल्ड है। यह प्रन्थ हमारे गुरु ऋषि वालमीकि ने बनाया है। इसमें सब चरित स्नापही का है। यदि स्नाप सब सुनना चाहें तो यह के कामों से जब जब स्नाप की स्नवकाश मिले तब तब सुना की जिए।" रामचन्द्र ने इस प्रस्ताव की स्वीकार कर लिया।

#### देशि।

एडि विधि प्रभु वंधुन सहित, श्रम सब भूप समेत। प्रति दिन रामायण सुनत, सावधान करि चेत।।

### १०८ वाँ सर्ग ।

रामचन्द्र का श्रपने पुत्रों को पहचानना

श्रीर मुनि के पास दूत भेजना।

त्रुव संगीत सुनते सुनते रामचन्द्र ने जाना कि
य दोनां सीता हो के पुत्र हैं। उन्होंने दूतों की
बुलाकर श्राद्मा दी कि तुम महामुनि वाल्मीकि के पास
जाकर कहां कि यदि सीता शुद्धचरित्रा श्रीर पापरिवत हो ता मुनि की श्राह्मा लेकर श्रीर मुनि के
मन के श्रनुसार श्रपनी शुद्धि का विश्वास करावे।
श्रेष्ट्री, इसपर मुनि क्या कहते हैं श्रीर सीता के
मन में क्या है। वह सब हाल श्राकर मुक्ते सुनाश्री।
कल सबरे सभा के बीच सीता श्रपनी शुद्धि के
सम्बन्ध में शपथ करे। महाराज की यह श्राह्मा
पाकर दृत लीग महर्षि के पास गये। उन्होंने मुनि

को प्रणाम कर वड़ी नम्रता से रामचन्द्र की कही हुई सब वातें कह सुनाईं। दूवीं की वातें सुन कर मुनि ने कहा--''बहुत घच्छा, सीता वैसाही करेगी; क्योंकि स्त्रियों का देवता तो पति ही है।" यह सुनकर द्त लोगों ने आकर रामचन्द्र से कह दिया। अब वे प्रसन्न हो कर वहाँ के ऋषियों और राजाश्रों से वोले-''हे मुनि लोगो! स्राप लोग स्रपने शिष्यों सहित श्रीर राजा लोग श्रपने सब साथियों के साथ सीता की शपथ सुने । श्रीर भी जो लोग सुनना चाहते हैं वे सब यहाँ इकट्टे हो जायँ।" यह सुनकर सब राजा 'वाह वाह' कह कर महाराज की प्रशंसा करने छीर कहने लगे--हे नरें। में श्रेष्ठ! इस पृथ्वी पर ये सव वातें श्रापही में पाई जाती हैं। इस तरह की वातें दूसरे में नहीं हैं। इस प्रकार सब बातों का निश्चय कर रामचन्द्र ने सब की बिदा किया।

### १०६ वाँ सर्ग ।

वाल्मीकि के साथ सीता का श्रागमन।

म्प्रव रात वीत गई। सवेरा होते ही रामचन्द्र ने सव ऋषियां की बुलाया। विशिष्ठ, वामदेव, जावालि, काश्यप, विश्वामित्र, महातपस्तो दुर्वासा, पुलस्य, शक्ति, भागव, वामन, दीर्घायु मार्कण्डेय, मोद्रत्य, गर्ग, च्यवन, शतानन्द, भरद्वान, अप्रिपुत्र सुप्रभ, नारद, पर्वत, श्रीर गीतम आदि तथा श्रन्थान्य महात्रती ऋषि लोग वह अद्भुत चरित देखने की इच्छा से वहाँ आये। महापराक्रमी राचस श्रीर बड़े बली वानरगण भी कीत्रहलपूर्वक वहाँ श्राकर इकट्टे हुए। इनके सिवा चित्रय, वैश्य,

7

- शूद्र, ग्रीर ग्रनेक देशों के रहने वाले हज़ारों ब्राह्मण भी. सीता की शपथ देखने की इच्छा से, उस सभा में भर गये। ये दर्शक लोग वहाँ आकर ऐसे चुप-चाप बैठ गये मानों पत्थर की वनी हुई सूर्त्तियाँ हों। अब सीवा को साथ लिये महर्षि वाल्मीकि वहाँ आ पहुँचे। सीता देवी मुनि के पीछे पीछे नीचे का मुँह किये, हाथ जोड़े, आँखों में आँसू भरे श्रीर मन में रामचन्द्र का ध्यान करती हुई वहाँ चली स्राती थाँ। उस समय मुनि के पीछे जाती हुई सीता ऐसी देख पड़ती थीं मानें। ब्रह्मा के पीछे श्रुति त्राती हो। उस समय लोगों के मुँह से 'वाह वाह' शब्द सुनने में त्राता था। इसके वाद लोगों का बड़ा इलहला शब्द हुन्ना क्योंकि सीता देवी की दीनता देखकर उन लोगों की वड़ा ही दु:ख ग्रीर शोक हुग्रा; इस कारण वे चुप न रह सके। उनमें से कोई तो राम की, कोई सीता की धीर कोई दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। अब महर्षि वाल्मीकि सीता को साथ लिये उस भीड में प्रवेश कर श्रीरघुनन्दन से वेाले--''हे दाशरघे! जिस सीता की आपने अपनाद के भय से मेरे आश्रम के पास छोड़ दिया या वह सुन्नता ग्रीर धर्म-चारिगी है। हे रामचन्द्र! स्राप लोक-निन्दा से डरते हैं इसलिए सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाना चाहती है। श्राप श्राज्ञा दीजिए। ये दोनौं वालक सीता ही को हैं। एक ही साथ दोनों की उत्पत्ति हुई है। हे रघुनन्दन! मैं वरुण का दशवाँ पुत्र हूँ, मैं भूठ न कहूँगा। ये दोनों लड़के तुम्हारे ही हैं। मैं भी शपथपूर्वक कहता हूँ कि जो यह मैथिली दुष्ट-चरित्रा हो तो मैं, इंज़ारों वर्ष तक किये हुए, अपने तप का फल न पाऊँ। मन से, कर्म से श्रीर वाणी

से भी कोई पापाचरण सुभ से नहीं हुआ है। यदि
यह मैथिली पापरहित हो तो मैं उसका फलभागी
होकाँ। हे राघव! पाँच झानेन्द्रियाँ और छठा मन
इन सब में जब सीता को शुद्ध जाना तब उस वन में
मैंने इसे प्रहण किया था। इसलिए हे रामचन्द्र!
सीता का चरित्र शुद्ध है, यह पापरहित और पतित्रता है। परन्तु आप लोकापबाद से डर रहे हैं
इसलिए यह आप को विश्वास दिलावेगी।

दोहा।

दिन्य दृष्टि ते कहहूँ मैं, यह शुद्धा सब भाँति । जानि वृक्ति श्रपवाद भय, तजेहु रावगाराति ॥

#### ११० वाँ सर्ग।

सीता का पृथ्वी में समा जाना।

द्धुस तरह वालमीक मुनि के कहने पर राम-चन्द्र हाथ जोड़ कर वेलि—''हे भगवन्! आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। आप के देापरहित वचनों हो से मुक्ते विश्वास हो गया। देवताओं के सामने भी इसने मुक्ते विश्वास दिलाया और शपथ खाई थी। इसी कारण में इसे घर ले भी आया था परन्तु भगवन्! लोकापवाद बड़ा चलवान् है। इसी से मैंने फिर इसका त्याग किया। केवल अपवाद ही के डर से जान चूक्त कर मैंने इसकी छोड़ा था इसलिए आप चमा कीजिये। मैं जानता हूँ कि ये देानों लड़के मेरे ही हैं। ये एकही साथ उत्पन्न हुए हैं। परन्तु अब इस जनसमूह में यदि यह सीर्ता धुद्ध ठहर जाय ते। मुक्ते बड़ा आनन्द हो।" राम-चन्द्रजी का अभिप्राय समक्त कर बड़ा आदित्य, वसु,



उत्तरकाएड

कंद्र, विश्वेदेव, मरुद्रण, साध्य, वड़े वड़े महर्पि, नाग, सुपर्ण श्रीर सिद्ध श्रादि सभी हर्पित मन से वहाँ इकट्ठे हुए। इन सब की देख कर महर्षि वाल्मीकि से रामचन्द्र वेलि—हे सुनियों में श्रेष्ट! सुभी तो श्रापही के वचनों से सीता के शुद्ध होने का विश्वास हो गया श्रा परन्तु श्रव इन सब लोगों के सामने सीता श्रपनी शुद्धि दिखलावे तो इस विषय में सुभी वड़ी प्रसन्नता हो। देखिये, ये सब भी सीता की शपश ही देखने के लिए श्राये हैं।

श्रव मंगलकारी पिवत्र श्रीर श्रच्छी गन्ध लिये मनाहर हवा चलने लगी। उस मण्डली में चारों श्रीर से वड़ा ही श्रानन्द होने लगा। उस हवा का चलना देखकर लोग वड़ा ही श्राश्चर्य करने लगे। वे कहने लगे कि हमने तो सुना था कि ऐसी हवा कंवल सतयुग में ही चलती थी।

याय कापाय वस्त्र पहने सीता देवी उस मण्डली के वाच में, हाथ जोड़े ग्रीर नीचे की। मुँह किये ही, बोलों——''यदि मैंने राघव के सिवा दूसरे मनुष्य का मन से भी कभी चिन्तन न किया हो तो पृथ्वी, अपने भीतर जाने के लिए, मुभे जगह देवे। मन, कमें, वाणी से यदि में रामचन्द्रही की। अपना पति समभती होऊँ ते। पृथ्वी देवी मुभे समा जाने के लिए स्थान देवे। यदि मेरा यह कहना सस्य हो कि मैं राम के सिवा ग्रीर किसी की। नहीं जानती ते। पृथ्वी देवी मुभे अपने में समा जाने के लिए जगह हो।'' इस तरह सीता देवी शपथ कर ही रही श्री कि इतने में पृथ्वी फट गई ग्रीर उसमें एक ग्रद्-भुत सिहासन प्रकट हुन्या। उसकी वड़े पराक्रमी ग्रीर श्रव्छे श्रव्छे रहीं से भूपित श्रनेक नाग श्रपने सिर पर धारण किये थे। पृथ्वी देवी ने दोनों भुजाश्री

से सीता की थाँम कर श्रीर 'तुम्हारा स्वागत हो।' कह कर उस सिंहासन पर वैठा लिया। फिर वह सिंहासन रसातल में जाने लगा। उसी समय ग्राकाश से फूलों की वर्षी होने लगी श्रीर देवता लोग 'साधु साधु' कह कर सीता देवी की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि है देवी सीते! तुम धन्य हो जो ऐसा तुम्हारा शील है। इस तरह स्राकाश में ठहरे हुए देवता लोग वड़े हर्ष से सीता के विपय में अनेक तरह की वातें कर रहे थे। यज्ञ-भूमि में जितने ऋषि ग्रीर राजा लोग वैठे थे वे सभी भ्राह्मर्थ में डूव गयं। श्राकाश के श्रीर पृथ्वी के स्थावर-जंगम, बड़े रूप वाले वड़े वड़े दानव भ्रीर पाताल के वड़े बड़े नाग विस्मित होते थे श्रीर बहुत से हर्पनाद कर रहे थे। वहुतेरे कुछ साच रहे थे ग्रीर वहुत से राज की ग्रीर ग्रीर बहुत से सीता की ग्रीर देख रहे थे।

#### देशहा ।

तेहि छन सीताकर निरिख, अद्भुत भूमि-प्रवेश। चित्र-लिखित से लोग तहें, मोहित भयं अशेष॥

### १११ वाँ सर्ग ।

सीता के विरह से व्याकुल रामचन्द्र को वहा। का समसाना ।

सीता देवी के रसातल में चले जाने पर वानर श्रीर मुनिगण साधु साधु कहने लगे। उस समय रामचन्द्रजी उस दीचा की लकड़ी की हाथ में लिये श्रीर श्राँखों में श्राँस भरे, तथा नीचे की श्रीर मुँह किये, बड़े दीन श्रीर दु:खित हो गये। वे बहुत देर तक रीते श्रीर श्राँस बहाते रहे। फिर वे क्रोध に対し

श्रीर शोक से भरे हुए ये वचन बीले-देखा, ऐसा शोक मुक्ते कभी नहीं हुआ। यह मेरे मन को पीड़ा दे रहा है। क्योंकि मेरे देखते ही देखते, लच्मी की भाँति, सीता नष्ट हो गई। मैं ती इसे समुद्र को भी पार से ले ग्राया था, ग्रव पाताल से ले ग्राना मेरे लिए क्या कठिन है ? हे पृथ्वी देवि! तू मेरी सीता दे दे अन्यथा मैं तेरे ऊपर अपना क्रोध दिखाऊँगा। तू मेरे बल को जानती ही है। तू मेरी सास भी है। क्योंकि राजर्षि जनक ने जीवते समय तेरे हो भीतर (गर्भ) से सीता की पाया था, इसलिए हे पृथ्व ! या ते। तू सीता को मुभ्ते दे दे ग्रथवा सभी भी भ्रपने भीतर ले ले। स्योंकि वह पाताल में रहे या खर्ग में, मैं उसीके साथ रहूँगा। उसके लिए मैं पागल सा हो रहा हूँ। यदि तू उसे न हेगी तो मैं पर्वतों श्रीर वनों सहित तुमत्को ध्वस्त श्रीर नष्ट कर डालूँगा। सारा संसार जलमय हो जायगा।

इस तरह क्रोध श्रीर शोक से पूर्ण, श्रीर पृथ्वी को धमकाते हुए, रामचन्द्र की देख कर देवताश्रों सहित ब्रह्मा उनके पास आये श्रीर कहने लगे—"हे राम! आप सन्ताप करने के योग्य नहीं हैं। श्राप अपने पहले भाव का स्मरणकी जिए। हे महावाहो! में श्रापको स्मरण कराने के लिए नहीं आया हूँ। में केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने वैष्णव भाव का ध्यान की जिए। यह समय वड़ा दुर्ध है। सीता तो स्वभाव से ही शुद्ध श्रीर पति-व्रता है, वह तुम में सदा से परायण है। तुम्हारे श्राश्रय रूप तपोबल से वह नाग-लोक में पहुँची है फिर उससे आपकी भेंट स्वर्ग में होगी। मैं श्रव जो इस सभा के सामने कहता हैं उसे सुनिए।

यह कार्ट्यों में उत्तम कार्ट्य भगवान वाल्मोकि का बनाया हुआ है। यह आपके जन्म भर की वार्तों का वर्शन करेगा। श्रापको श्राज तक जो सुख-दुख हुआ है इसमें उस सब का वर्शन रहेगा। भवि-ष्यत् का जो कुछ वाकी है उसका भी इसमें वर्णन है। हे रामचन्द्र ! यह आदि-काव्य है। सबसे पहले यही बना है। सम्पूर्ण रूप से इसमें तुम्हारा ही वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरा मनुष्य कान्य के यश को नहीं पा सकता। आपने श्रीर देवताश्रों के साथ मैंने भी इस कान्य को सुना है। अब जो भविष्य है वह भी सुनिए। यह काव्य का उत्तर भाग है इसलिए इसका नाम उत्तर होगा। अव श्राप ऋषियों के साथ बैठ कर इसे सुनिए। हैं काक़ुत्थ ! इस काव्य के सुनने की योग्यता आपही में है। ग्राप राजिष हैं। इसे एकाम चित्त से सुनिए।" इतना कहकर देवें। की साथ ले ब्रह्मा अपने लोक को चले गये। वाको ब्रह्मार्ष ध्रीर तापस ब्रह्मा की श्रनुमति से भविष्य कान्य सुनने के लिए वहीं ठहरं रहे। ब्रह्मा के कथनानुसार रामचन्द्र ने वाल्मीकि मुनि से कहा-भगवन् ! ये सब महर्षि मेरा भविष्य काच्य सुनना चाहते हैं इसलिए जा कुछ मेरी भविष्य कथा हो वह कल से प्रारम्भ की जाय।

#### दोहा।

श्रम कहि रघुपति सवनि कहँ, बिदा देई निसि जान । शालामहँ प्रविसे सुतन्हि, संग लिये वहु मान ॥

### ११२वाँ सर्ग।

#### रामचन्द्र की भविष्य कथा।

🛪 व सबेरा हुआ। महाराज ने मुनियों की इकट्टा कर अपने पुत्रों से कहा-"भविष्य कथा का गान करो। । पता की श्राज्ञा पाकर वे दोनों उत्तर-काण्ड की कथा गाने लगे। सीता देवी के पृथ्वी में समा जाने पर यज्ञ की समाप्ति हुई। सीता के वियोग से महाराज श्रत्यन्त उदास हो गये। सीता को न देखने से यह जगत् उनको शून्य सा जान पड़ा। वे शोक से ऐसे पीड़ित हुए कि उनके मन में ज़रा भी शान्ति न थी। महाराज सव राजाओं, भालुश्रों, राचसों, श्रीर वानरों की-तथा कुछ धन देकर ब्राह्मणों के समूहों की-वहाँ से विदा करके सीता का ध्यान करते हुए अयोध्या की गये। परन्तु उन्होंने दूसरी स्त्री नहीं की। उन्होंने जितने यज्ञ किये उनमें स्त्रो की जगह सोने की सीता बनवाकर रक्खी। दस हजार वर्ष तक ता वाजिमेध होते रहे। फिर उससे दसगुनं वाजपेय यझ हुए। उनमें वहुत सोना खर्च हुआ। तदनन्तर अग्निप्टोम, अतिरात्र, गासव. ये यज्ञ तथा इनके सिवा ग्रीर भी वहुत से यज्ञ रामचन्द्रजी नं किये। सभी यज्ञों में उन्होंने पृर्ण दिचाणार्थे दीं। ये कर्म श्रीर राज्य-शासन करते हुए महाराज को वहुत समय वीत गया। ऋच, वानर भ्रीर राचस लोग रामचन्द्रजी की श्राज्ञा का पालन कर रहे थे। सब राजा लोग उनपर श्रनुराग बढ़ाते जाते थे। रामचन्द्रजी के राज्य मैं ठीक समय पर वर्षा होती थी। सदा सुभिच रहता था, श्रकाल न पड़ता था। सब दिशाओं में निर्मलता धीर प्रजा हृष्ट पुष्ट रहती थी। श्रकाल में किसी की मृत्यु न होती

श्रीर प्राणियों की व्याधि.न सताती थी। अर्थात् किसी तरह का अनर्थ न होता था। बहुत समय के वाद रामचन्द्रजी की माता पुत्र-पौत्रों का आनन्द देखती हुई कालधर्म की प्राप्त हुई। उनके बाद सुमित्रा श्रीर कैकेयी भी अनेक तरह के धर्माचरण करती करती खर्ग-वासिनी हुई। वे सब हर्ष-पूर्वक खर्ग में महाराज दशरथ से जा मिलीं श्रीर धर्म-फल की प्राप्त हुई। उनके नाम से रामचन्द्रजी समय समय पर ब्राह्मणों श्रीर तपस्वियों की दान देते रहते थे। पितरों के लिए वे श्राद्धों में अनेक रत्नों का दान श्रीर अनेक तरह के दुस्तर यज्ञ करते जाते थे श्रीर देवताश्राँ तथा पितरों का मान करते थे।

#### देाहा।

वर अनेक सहस्र प्रभु, सुख ते दियो बिताय। यज्ञ धर्म कीन्हें बहुत, केहि विधि बरन्यो जाय।।

### ११३वाँ सर्ग ।

रामचन्द्र के पास युधाजित् के गुरु का चाना।

कुछ समय के बाद युधाजित नं अपने गुरु की रामचन्द्र के पास भेजा। वे गर्गकुल में उत्पन्न महिष अिड़्नरा के पुत्र महातेजस्वी अधि थे। युधा-जित् ने रामचन्द्र के लिए प्रीतिदान में दस हज़ार घोड़े, अच्छे अच्छे दुशाले, रत्न, चित्र विचित्र कपड़े और अच्छे अच्छे भूषण भेजे थे। जब रामचन्द्र ने सुना कि गार्थ महिषे बहुत सी चीज़ें लेकर मामा अध्यपित के घर से आये हैं तब कोस भर आगे से स्वयं उन्होंने जाकर विध-पूर्वक उनका पूजन इस तरह किया मानों इन्द्र ने बृहस्पित का सत्कार किया है। वह धन लेकर कुशल प्रश्न के बाद

- 4 3

उन्होंने मुनि के आने का कारण पूछा कि - "मेरे मामा ने क्या संदेशा भेजा है ? किस कारण आप जैसे सहिष को इतना क्लेश उठाना पड़ा ?" यह सुनकर महर्षि बोले-"हे महाबाहो! तुम्हारे मामा ने कहा है कि सिन्धु नदी के किनारें। पर गन्धर्व लोगों का देश है। उसमें श्रव्छे श्रव्छे फल मूल भरे पुरे रहते हैं, घ्रतएव वहुत घ्रच्छा है। वे लोग वडे युद्ध-विशारद हैं। वे हांथों में आयुध लेकर उस देश की रचा किया करते हैं। वे सव शैलूष गन्धर्व के पुत्र हैं। संख्या में वे तीन करे। इ हैं ग्रीर श्रच्छे महाबली हैं। हे काकुत्स्य ! मैं चाहता हूँ कि ग्राप उनकी जीत कर वह देश अपने अधिकार में लाइये क्योंकि वह देश मेरे देश से लगा ही हुआ है। वह बड़ा ही सुन्दर है। तुम्हारे सिवा दृसरे की गति उसकी जीतने की नहीं। इसलिए यह वात आप स्वीकार करें। किसी प्रकार के अहित की बात मैं आप से न कहूँगा।" यह सुनकर रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर बोले-- "वहुत अच्छा।" फिर वे भरत की ग्रे।र देखने लगे। वे हाथ जोड़कर मुनि से वेाले-"भरत के ये दोनों कुमार, तत्त श्रीर पुष्कल, उस देश में विचरेंगे श्रीर मामा इनकी रक्ता करेंगे। ये दीनें। लड्के भरत को साथ लेकर सेना-सहित जावेंगे श्रीर गन्धवीं को मार कर वहाँ दो नगर वसावेंगे। इन दानों को वहाँ ग्रच्छी तरह नियत कर भरत फिर मेरे पास चले आवेंगे।" ब्रह्मिष से यह कह कर रामचन्द्र ने भरत की सेना लेकर जाने की आज़ा दी श्रीर वहाँ के लिए दोनों कुमारें। का राज्याभिषेक कर दिया। इसके वाद शुभ मुहूर्त्त में मरत ने ब्रह्मि को आगे कर वहाँ के लिए यात्रा कर दी। उनकी सेना, इन्द्र की सेना के समान; उनके साथ गई।

मांसाहारी प्राणी ग्राँर राचस-गण रुधिर पीने की इच्छा से भरत के साथ हो लिये। वह भयानक ग्रांर मांस-भची वहुत से भूत भरत के पीछे पीछे पत्रे चले। गन्धवीं के लड़कों का मांस-भचण करने की इच्छा से हज़ारों पिशाच दीड़े हुए गये। सिंह, व्याघ्र, वराह ग्रीर हज़ारों श्राकाशचारी पची भरत की सेना के श्रागे श्रागे चले जाते थे।

#### दोहा।

दिवस पश्चदश मार्ग महँ, सेना किया टिकान। भरत सहित पुनि केकयिं, पहुँची सब गुण्यानि॥

#### ११४ वाँ सर्ग।

गन्धर्भें का मारा जाना ।

त्राव सेना सहित सेनापति भरत की भावा हुआ देख कर गर्ग धीर युधाजित् वड़े प्रसन्न हुए। केकयनेरश ने भी अपनी सेना लेकर गुन्धवाँ पर चढ़ाई कर दी। ये दोनों ही गन्धवों के नगर में पहुँच गये। गन्धर्व लोग भी वीरनाद करते हए युद्ध करने के लिए मैदान में वाहर निकल ध्राये। उन सव का महाघोर युद्ध ग्रारम्भ हुआ। सात रात दिन तक लगातार युद्ध होता रहा परन्त किसी ने जय न पाया। रुधिर की निदयाँ वहने लगीं। उनमें खड़ शक्ति श्रीर धनुप ब्राह से जान पडते घे। मनुष्यों के शरीर ऐसी नदियों में वह रहे थे छै।र वे चारों श्रीर फैल रही थीं। इतने में भरत ने वडा भयंकर काला, संवर्त ग्रह्म, गन्धवीं पर चला दिया। उससे वे कालपाश में वँध गये। संवर्त्त प्रस्त से विदीर्ण होकर चण मात्र में तीन करोड गन्धर्व मर कर गिर पड़े। वह युद्ध ऐसा भयङ्कर हुन्ना कि देवता .

भी आश्चर्य करते रह गये। वे कहने लगे कि ऐसा ्युद्ध हमने कभी नहीं देखा। इस तरह उन सब की मार कर भरत ने वहाँ दी नगर बसाये। एक का नाम तत्त्रशिला रक्खा और दूसरे का पुष्कला-वंत। पहले में तच की श्रीर दूसरे में पुष्कल की नियत किया। उस गान्धार-देश में ये देानीं नगर वड़े मनाहर थे। एक दूसरे से चढ़ कर थे। दे। नों ही धन और रहों से पूर्ण एवं उपवनों से सुशोभित थे। दोनों ऐसे मने।रम थे मानों अपने गुण-समूहें। से एक दूसरे की दवा लेना चाहते हैं। उन दोनें। में सत्य व्यवहार, वर्गाचे, सवारियाँ ग्रीर भ्रनेक तरह के पदार्थ भरे रहते थे.। रोज़ रोज़ उनकी बाज़ारों श्रीर राजमार्गों पर जल छिड़का जाता था। उनमें तीन खन, चार खन छीर सात खन तक के 🧃 प्रच्छे प्रच्छे घर वने हुए थे। उनमें प्रच्छे प्रच्छे देव-मन्दिर शोभा पा रहे थे। वहाँ ताल, तमाल, तिलुक ग्रीर मीलसिरी के वृत्त वडी मने।हर छवि पाते थे। इस तरह दोनों नगरों की वसा कर ग्रीर पाँच वर्ष तक वहाँ रह कर भरतजी फिर अयोध्या में भाई रामचन्द्र के पास लीट आये। वहाँ आकर धर्महर रामचन्द्र को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे इन्द्र ब्रह्मा की प्रणाम करते हैं।

#### दोहा ।

भरत श्राइ गन्धर्व के, सकल कहे वृत्तान्त। देश निवेशन सुनि नृपति, हिष<sup>९</sup>त भये नितान्त॥

#### ११५ वाँ सर्ग । लक्ष्मण के दोनों पुत्रों के लिए प्रबन्ध करना ।

भ्रारत की बातें सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा-"हे लदमण ! तुम्हारे श्रंगद श्रीर चन्द्रकेतु, दो क्रमार हैं। कोई देश इनके लिए भी ठोक करना चाहिए जहाँ के राज्य पर इन दोनों का श्रमिषेक किया जाय। वह देश रमगीय स्रीर उपद्रवरहित हो ताकि ये धनुर्द्धर वहाँ सुखपूर्वक रह सकें। वह ऐसा हो जहाँ न ता ग्रीर राजाओं की पीड़ा हो ग्रीर न आश्रमों का ही विनाश हो । तुम ऐसे देश का विचार करो । क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा करने में किसी प्रकार से हम लोग श्रपराधी ठहरें।" यह सुन कर भरतजी बेाले--''महाराज ! कारुपथ नामक देश रमणीय श्रीर देपरहित है। वहाँ तो श्रङ्गद रक्खा जाय ग्रीर चन्द्रकेत के लिए चन्द्रकान्त नियत किया जाय।" भरत की सम्मति की स्वीकार कर राम-चन्द्रजी ने कारुपथ के लिए अङ्गद का अभिपेक कर दिया थ्रीर पुरी वसा कर उसका नाम अक्रद की पुरी रक्खा। बड़े बलवान चन्द्रकेतु मझ के लिए मल्लभूमि में चन्द्रकान्ता नामक पुरी वसाई गई। यह पुरी खर्गपुरी की भाँति बड़ी रमगीय थी। यह सव प्रवन्ध करके तीनेां भाई वड़े प्रसन्न हुए। लह्मण को दोनों पुत्रों का अभिपेक कर अङ्गद की पश्चिम भूमि के लिए श्रीर चन्द्रकेतु की उत्तर भूमि के लिए रवाना करा दिया। अङ्गद के साथ लदमण और चन्द्रकेतु के साथ भरत गये। श्रङ्गद की पुरी में उसे नियत करके लच्मण एक वर्ष तक वहाँ रहे फिर अयोध्या की लीट आये। इसी तरह भरतजी भी एक वर्ष से कुछ अधिक चन्द्रकेतु के साथ रह कर अयोध्या की लीट आये। दोनों जगह से लीट कर दोनों भाई रामचन्द्र की सेवा करने लगे। वे देगें सदा रामचन्द्र की सेवा में तत्पर रहते और धर्म-पूर्वक सब व्यवहार करते थे। स्नेहपूर्वक रहने से वहुत समय का बीत जाना उनकी कुछ भी मालूम न हुआ। इस तरह राज्यशासन करते हुए रामचन्द्र की दस हजार वर्ष बीत गये।

#### देशहा ।

प्रकालिताग्नि सु तेजमय, तीनिहु भाइनकेर । समय बहुत स्थानन्दमय, वीतत लागु न देर ॥

### ११६ वाँ सर्ग ।

मुनि के वेष में काल का याना।

दुस तरह कुछ समय बीत जाने पर तपकों का रूप धारण करके काल राजद्वार पर खाया। वहाँ लक्ष्मण खड़े हुए थे। वह उनसे बीला—"महाराज को मेरे खाने का सँदेशा दे। छीर कही कि महिष खितवल का दूत किसी कार्य-वश खापको देखने की इच्छा से खाया है। आप की क्या खाहा है ?" यह सुन कर लह्मण गये छीर उसके धाने का हाल इस प्रकार कह कर बीले—"हे महाधुते! राजधर्म से खाप दोनों लोकों का जय कीजिए। सूर्य-समान तेजस्वी एक तापसक्रप दृत खापके दर्शन करने के लिए खाया है।" महाराज ने कहा—"उसे यहाँ जस्दी ले खाछो।" लक्ष्मण ने आज़ा पाकर दृत से कहा—"जाइए, महाराज बुलाते हैं।" यह आज़ा पाकर महिष भीतर गये और

मधुरवाणी से वाले कि 'श्राप की वृद्धि हो' फिर महा-राज ने अर्घ्य और पादार्घ्य आदि से मुनि की पृता कर कुशल-प्रश्न पृछना ग्रारम्भ किया। सोने के दिव्य श्रासन पर मुनि वैठ गयें । श्रव रामचन्द्र ने कहा-''हे महर्षे ! आपका खागत हो। कहिए क्या मेंदेशा है १" मुनि वेाले-" हे राजन् ! में अपना सँदेश विलकुल एकान्त स्थान में कहना चाहता हूँ, जहाँ हम श्रीर श्राप दे। ही रहें । हम दोनी के यात वीत करते समय यदि तीसरा मनुष्य सुने या देखे ता बह श्रापके हाथ से मारा जाय। यही मेरा कहना है।" यह सुन कर रामचन्द्र ने स्वीकार किया श्रीर लदमण से कहा—''हे सीमित्रे ! जाग्री, तुम द्वार पर खड़े रहो। द्वारपाल का वहाँ से विदा कर दे।। इस दोनों की वातचीत करते हुए कोई देखने या सुनने न ष्रावे। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह मेरे हाथ से मारा जायगा।" श्राज्ञा पाकर लहमण द्वार पर जा खड़े हुए। तब रामचन्द्र ने मुनि से कहा कि अब श्राप कहिए।

#### दोहा ।

तुम कहें जो वक्तत्र्य मुनि, सो सय कहतु युक्ताय। इमि पृत्रत सर्वज्ञ प्रमु, जानि वृक्ति सुरराय।

### · ११७ वाँ सर्ग । मुनि की बातचीत।

मुनि वेलि —हे महापराक्रमी! मेरे आनं कर कारण सुनिये। मुभे ब्रह्मा ने भेजा है। आप की पूर्व अवस्था के समय, अर्थात् हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय, मैं माया-संकल्प से पैदा किया गया था। मैं आपका पुत्र हूँ। सव जगत् का संहार करने त्राला काल गेरा नाम है। महाराज! त्रह्या ने कहा है कि "इन लोकों की रचा के लिए आपही ने समय की स्थापना की है। ष्रापही पूर्वकाल में माया के द्वारा लोकों का संहार कर महासागर में सीये यं। इसी समय मैं उत्पन्न किया गया था। फिर उसी समय प्रापने एक जलचर, वहुं शरीर वाले, ध्रनन्त नाग को उत्पन्न किया। इसके सिवा ध्रीर भी दो जीवें की उत्पन्न किया या जिनका नाम गधु ग्रीर फैटम है। इनको हिट्यों से पर्वतां सहित सम्पूर्ण पृथ्वी भर गई ग्रार मेदिनी कहलाई। श्रापही नं प्रवनी नाभि से दिव्य कमल द्वारा मुक्ते उत्पन्न कर प्राजापटा कर्म का भार सींपा। जब मेरे उत्पर श्रापने भार रक्खा तत्र मेंने श्राप जगत्पति से प्रार्थना की कि है प्रभी ! सृष्टि का भार ते। मेरे ऊपर प्रापनं रग्व दिया परन्तु ग्रव इसकी रत्ना का भार भाष अपने ऊपर लोजिए क्यांकि मेरे तंज के दावा वा ग्रापही हैं। इस समय ग्रापने इस सना-तन धीर दुईर्प भाव का छोड़ कर, जगत् की रचा कं लिए, विप्तमुद्धप धारम किया। श्रदिति के गर्भ में बीर्यवान पुत्र के रूप से उत्पन्न हो आप अपने भाइयों का ग्रानन्द बढ़ाते हुए उनकी सरायता करते हैं। जब रावण प्रजा की वहुत दुःख देने लगा तब श्रापनं मनुष्य का शरीर धारण किया। इसके पहले श्रापही ने यह नियम किया था कि मैं ग्यारह हज़ार वर्ष तक पृथ्वी पर रहूँगा। सो भ्राप तो केवल प्रमुने मन के संकल्परूप किसी के पुत्र हुए। भ्रापकी थ्रायुका संकल्प भी पृरा हो चुका। इसी वात की सचना देने के लिए मैं यह दृत भेजता हूँ। श्रव यदि घाप धीर भी कुछ समय तक प्रजापालन करना चाहते हो तो बहुत श्रच्छी यात है। यहाँ रहिए।

यदि देवलोक के शासन करने की इच्छा हो तो वह भी ठीक है। विष्णुरूपधारी छाप के शासन से देवलोक छतार्थ छीर तापरहित हो जायँगे।" ब्रह्मा ने यही कहा है। इस विषय में छापकी जैसी छाज्ञा हो, वैसा कीजिये।

इस तरह काल के मुँह से पितामह की वातें सुनकर महाराज हँसकर वेलि—देवें के देव की वातें सुन कर में वहुत प्रसन्न हुआ। तीनों लोकों के काम के लिए मेरा अवतार है, सो मैं जहां से आया हूँ वहीं जाऊँगा। तुम मेरे हृदय ही में थे। में तुम्हारी वाट ही देख रहा था। इसलिए इस विषय में मुक्ते कुछ सोचना विचारना नहीं है।

#### दोहा।

देवकाज कर्त्तव्य मोहि, या महँ कछ न विचार। जेहि प्रकार ते विधि वचन, कहाँ सर्व संहार॥

### ११८ वाँ सर्ग ।

दुर्वासा का त्राना त्रीर लक्ष्मण का त्राज्ञा भग करके भीतर जाना ।

हुधर तपस्वी श्रीर रामचन्द्र की वातचीत हो। ही रही थी कि इतने में, रामचन्द्र के दर्शन की इच्छा से, दुर्वासा मुनि द्वार पर थ्रा गये। वे लच्मण से वेलि—''मुक्ते रामचन्द्र से जल्दी मिलाश्रो, नहीं तो मेरा मतलव नष्ट होता है।" यह सुन कर लच्मण ने हाथ जोड़ कर कहा—''भगवन्! श्राप का क्या काम है? श्राप किस प्रयोजन से उनसे मिलना चाहते हैं, मुक्ते वतलाइए। में उसे जल्दी कर दूँगा। राम-चन्द्रजी इस समय किसी कार्य में ज्यम हैं। थोड़ी देर ठहर जाइए।" यह सुनते ही ऋपि मारे क्रोध के

अधीर होगये। वे लच्मण की ब्रोर ऐसी दृष्टि से देखने लगे मानें। ग्रभी भस्म कर देंगे । वे क्रोध में भरकर जदमण से कहते लगे-"हे सौिमत्रे! तुम इसी समय रामचन्द्र को मेरे भ्रागमन की सूचना दे दी, नहीं ती मैं तुम्हें, तुम्हारे देश की, नगर श्रीर राम की भी शाप दे दुँगा। इतना ही नहीं किन्तु भरत की, तुमको तथा तुम्हारी सन्तित को भी शाप दे दूँगा। मैं श्रब श्रपना कोध हृदय में नहीं रख सकता।" ये उप्र वचन सुन कर लह्मण ने प्रपने मन में सोचा कि एक मेरा ही मरना ठीक है; ऐसा न हो कि कहीं सर्वनाश हो जाय। इस तरह मन में सीच कर वे भट रामचन्द्र के पास चले गये श्रीर उनसे मुनि को आने का हाल कह दिया। लच्मण का निवेदन सुनते ही महाराज ने काल की विदा कर दिया और शीघ वाहर भाकर अतिके पुत्र दुर्वासा ऋषि को देखा। उनको प्रणाम कर पृछा-- ''कहिए, भगवन क्या काम है ?" मुनि वेलि -- "हे राघव ! भाज मेरी निराहार तपस्या के हज़ार वर्ष समाप्त हुए हैं। मैं इस समय भोजन चाहता हूँ। यदि श्रापके यहाँ तैयार हो तो दोजिए।" रामचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय भाजन मँगवाया श्रीर उनको दिया। श्रमृत के तुल्य वह भोजन कर ग्रीर—''साधु रामचन्द्र ! साधु ।'' कह कर मुनि अपने आश्रम को चले गये। पर रामचन्द्रजी काल की बातों का स्मरण कर हृदय में वड़े हुखी हुए श्रीर नीचे की श्रीर मुँह करके चुपचाप सीचने लगे। सोच विचार कर उन्हें ने निश्चय किया कि वस, हो चुका। भ्रव मेरे नै। कर चाकरों श्रीर कुटुम्बी लोगों की समाप्ति का समय धा गया।

#### ११६ वाँ सर्ग।

#### लक्ष्मगा का त्याग।

ग्रामचन्द्र की नीचे मुँह कियं श्रीर दीन देख कर खुश होते हुए लहमण वेलि-"हे महाबाही ! मेरे लिए ग्राप सन्ताप न की जिए। क्यों कि काल की गति ऐसी ही है। इसकी रचना पहले ही से हो चुकती है। भ्रव भ्राप भ्रपनी प्रतिहा का पालन कर मेरा घात कीजिए। क्योंकि प्रतिज्ञा-रहित मनुष्य नरक में जाते हैं। जा श्राप मेरे ऊपर प्रीति रखतं हों श्रार श्रनुप्रहः हिए करें ता श्राप प्रतिज्ञानुसार मुभो मारिए। शङ्का छोड़ दोजिए। ' यह सुन कर रामचन्द्र घवरा गये। उन्होंने मन्त्री श्रीर पुरीहितों को इकट्टा कर उन्हें लच्मण के विषय की वात सुनाई। तब वे मन्त्री श्रीर रुपाध्याय उन वार्तो को सुन कर चुप हो गये। परन्तु वशिष्ठ मुनि वाले— ''हे महावाही ! तुम्हारा यह वड़ा चय देख पड़ा । इसके सुनने से रायें खड़े हा जाते हैं। लदमण से श्रापका वियोग होगा । श्राप इनका त्याग कर दीजिए।काल बलवान् है। भ्राप भ्रपनी प्रतिहा की वृथा न कीजिए। प्रतिज्ञा का नाश करने से धर्म का लोप हो जाता है। जब धर्म नष्ट हुआ ता चर अचर, भ्रीर देवर्पिगग्-सहित यह त्रेलोक्य, नष्ट हो जायगा । इस लिए हे पुरुपशाद् ल ! त्रेलोक्य का पालन करने के लिए लहमण की त्यागिये—इस जगत की खच्छ कीजिए। " इस तरह धर्म-श्रर्थ-युक्त उन लोगों कीं, वातें सुन कर रामचन्द्रजी लच्मण से वेलि-''हें सौमित्रे! में तुम्हें विदा करता हूँ जिससे धर्म में वाधा न हो। साधु लोगों ने त्याग श्रीर वध दोनों को बराबर ही बतलाया है।" यह सुनकर लच्मण

व्याकुल हो गये। श्राँखों में श्राँसू भरे हुए वे राम-चन्द्र की सभा से भट वाहर निकल गये। वे श्रपने घर भी नहीं गये। उसी समय वे सरयू नदी के किनारे चलं गये। वहाँ उन्होंने श्राचमन किया, फिर हाध जोड़ कर श्रीर सब इन्द्रियों की रोककर श्वास रीक ली। वे योगाभ्यास करने लगे। इस तरह उनकी योगाभ्यास करते देख कर इन्द्र श्रादि दंवता, श्रप्स-राएँ श्रीर महर्षिगण उन पर फूलों की वर्ष करनेलगे। इन्द्र वहाँ श्राये श्रीर मनुष्य शरीर सहित लच्मण को उठा कर श्रपनी श्रमरावती में चले गये। यह यात किसी मनुष्य नं नहीं देख पाई। इस तरह विष्णु के चतुर्घाश रूप लच्मण के स्वर्ग में श्रा जाने से देवता बढ़े प्रसन्न हुए श्रीर राधव की सराहना करने लगे।

### १२० वाँ सर्ग । महाप्रस्थान के लिए रामचन्द्र का तैयार होना ।

ल्लाचमण की विदा कर रामचन्द्र दु:ख छीर शांक से पीड़ित होकर पुरेहितों, मन्त्रियों छीर यहं वहं लोगों से येलं—''देखों, छात्र में छायोध्या का राज्य भरत की दंकर स्वयं वन की जाऊँगा। इसिलिए छामिपंक की चीज़ें जल्दी इकट्टी की जायँ जिससे देर न हो। में छाजही लच्मण के पीछे जुना चाहता हूँ।' रामचन्द्र के मुँह से यह निकलतं ही मन्त्रों, दीवान, छमात्य, महाजन, मित्र-गण, त्राह्मण, मुनि छादि जितने उस सभा में थे वे सत्र नीचे की गुँह कर एक साथ गिर पड़े। वे सब प्राग्रहित से होगये। रामचन्द्रजी की सम्मति

सुनकर भरत भी मूर्छित हो गये। घोड़ी देर मैं सचेत होकर वं राज्य की बुराई करते हुए बोले-''हे राजन रघुनन्दन! मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि ष्प्रापके विना में यह राज्य तो क्या खर्ग-भोग भी नहीं चाहता। आप अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक की जिए। कोशल देशों का राजा क्रश की श्रीर उत्तर कोशल भाग के देशों का लव की राजा वनाइए। शत्रुव्र के पास तुरन्त ही दृत भेजे जायँ जो उनको हमारे महाप्रस्थान का संदेशा सुनावें।" इस तरह भरत का कथन सुन श्रीर पुरवासियों की बहुत दु:खित तथा नीचे को मुँह किये देखकर वशिष्ठ मुनि घोले- "हे वत्स राम! अपनी इस प्रजा की श्रीर देखे। यह जुमीन पर लोट रही है। यह जी चाहे श्रापको वही करना उचित है। श्राप इसके मन के विरुद्ध कोई वात न करें।" यह सुनकर राम-चन्द्र नं उन सब लोगों को उठाया ग्रीर पूछा-''में तुम्हारे लिए क्या करूँ १" यह सुनतेही सव एक साथ वोल डठे—''हे राम! जहाँ स्राप जायँगे वहीं श्रापके पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे। यदि पुर-वासियों पर भ्रापकी प्रीति भ्रीर उत्तम स्नेह हो तो हम सबकी पुत्र-कलत्र-सहित अपने साथ चलने की भ्रतुमति दोजिए। हे प्रभा ! यदि भ्राप हमको छोड़ना न चाहते हों तो-चाहे श्राप तपोवन में, दुर्ग में, नदी में, या समुद्र में जायें — जहाँ जायें वहीं हमका भी लिये चलें। इसी से इम लोगों की परम प्रसन्नता होगी। हमारे लिए यही परम वर है। हे राजन् ! ध्रापकं ध्रतुचर होने में हमको सदा प्रीति वर्ना रहती है।" इस तरह पुरवासियों की दृढ़ भक्ति देखकर ध्रीर अपना कर्त व्य-सिद्धान्त सीच कर महाराज नं उनकी चलने की श्रतुमित दे

दो। उन्होंने, पहले वतलाये हुए, दोनों खानों के लिए अपने दोनों पुत्रों का अभिपेक कर दिया। उनका अभिषेक कर दोनों को अपनी गोदी में वैठा कर उनका सिर सूँघा। इसके बाद दोनों को अपने अपने नगरों के लिए विदा कर दिया। एक एक हज़ार रथ, दस दस हज़ार हाथी श्रीर एक एक लाख घोड़े उनके साथ रवाना कर दिये। तरह तरह के रत्न श्रीर बहुत सी धन की ढेरियों सहित हृष्टपुष्ट मनुष्यों की उनके साथ कर सावधानी कर दो। इधर शत्रुघ्न के पास दृत भेजे गयं।

### १२१ वाँ सर्ग।

साथ चलनेवालों का इकट्टा होना ।

न्प्रव रामचन्द्र के भेजे हुए दूत मथुरा नगरी को चल दिये। वे मार्ग में कहीं भी न ठहर कर तीन रात दिन में वहाँ जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने शत्रुघ्नको श्रयोध्याका सव हाल सुना दिया। लत्त्मग्र का साग, रामचन्द्र की प्रतिज्ञा, पुत्रों का श्रभिषेक, पुरवासियों का महाराज के साथ जाने का विचार. कुश के लिए विनध्य पर्वत के किनारे की कुशावती श्रीर लव के लिए श्रावस्ती, इन दोनों नगरियों का बसाना तथा रामचन्द्र श्रीर भरत का श्रयोध्या नगरी को निर्जन कर खर्ग जाने के लिए उद्योग करना-यह सब प्रयोध्या का हाल उन्होंने सुना कर कहा-''राजन् ! भ्रव जल्दी कीजिए।" इस तरह का घेर कुल-चय का हाल सुनकर शत्रुव्र ने श्रपनी प्रजा को ग्रीर काञ्चन नामक पुराहित को बुलवा कर उनकी यह सब हाल सुनाया। उन्होंने भाइयों के साथ श्रपना भी भविष्य विपर्यय कह दिया। फिर अपनं देानां पुत्रों की—अर्थान् मथुरानगरी का सुवाहु की और शत्रुघाती की वंदिश नगर का—राज्य-तिलक कर दिया। सेना और घन के देा विभाग करके देानां को गाँट दिये। इस प्रकार प्रवन्ध करके एक रेश पर बैठ कर वे अयोध्या की चनं। अयोध्या में पहुँचकर उन्होंने रामचन्द्र के दर्शन किये। रामचन्द्रजी उस समय वार्राक रेशमी कपड़ें पहने मुनियां के साध विराजमान थे। शत्रुझ उनसे हाथ जीड़ कर घोले—"हे राजन! में अपने देानां पुत्रों को राज्य देकर आप के लाथ चलनं के लिए तैयार हो खाया हूँ। इसके विषय में आप कांड़ें दूसरी बात न कहिएगा। में नहीं चाहता कि आप की आज्ञा का उल्लुन कहें। श्रानुझ का यह निश्चय जान कर महाराज ने उन्हें स्वीकृति दे दी।

इस तरह की वहाँ वातचीत हाही रही घी कि इतने में सुप्रीव, वानर, भालु ग्रीर राजसीं के भुंड के भुंड वहाँ आ पहुँचे। देवताओं, ऋषियां और गन्धर्वी से उत्पन्न बानर लोग रामचन्द्र के परमपद जाने का हाल सुन कर वहाँ स्नागये । उन्होंने कहा-"हं रामचन्द्र! यदि आप हमका छोड़ कर चले जावेंगे ते। मानां यमदण्ड से हमारा घात करेंगे।" इसके वाद सुत्रीव भी वड़ी नम्रता से प्रणाम करके वोले-"हे वीर! में अड़द की राज्य देकर आपका श्रनुगामी होने के लिए श्राया हूँ।'' यह सुनकर प्रभु ने उनकी बात गान ली। फिर रामचन्द्रजी विभीपण से बोर्ल-''हे राजसेन्द्र ! जब तक प्रकु रहे तब तक आप लङ्का में स्थिर रहिए। जब तक चन्द्र, सूर्य थ्रीर पृथ्वी क्षिर हैं छीर जब तक मेरी कथा लोक में रहेगी तब तक श्रापका राज्य स्थिर हो। मैं भ्रापको मित्रशात से यह भ्राहा देता हूँ।

श्राप धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करें। श्राप सभे कुछ भी उत्तर न दीजिए। हे राचसेन्द्र! में श्रीर भी कुछ कहना चाहता हूँ, वह सुनिए। इस इस्वाकु-वंश के इप्टदेव श्रीजगलाध हैं। वे इन्द्रादि देवताश्रीं के भी पृब्य श्रीर सदा श्राराधनीय हैं। श्राप उनकी स्राराधना करते रहिए। । रामचन्द्रजी की ष्राज्ञा की विभीपण ने खीकार कर लिया। इसकं वाद, रामचन्द्रजी हतुमान् से वाले---''हे हतुमन्! तुमनं ध्रपने जीवन के लिए पहले ही निश्रय कर रक्खा है। देखे। ग्रपनी उस प्रतिज्ञा की ग्रसत्य न करना।" यह सुन कर वायुपुत्र वोले—"हाँ महा-राज ! प्रथ्वी पर जब तक पवित्र करनेवाली आपकी कथा रहेगी तत्र तक मैं जीता रहूँगा।" तदनन्तर ग्रह्मा के पुत्र वृद्ध जान्यवान् से तथा मेंद श्रीर द्विविद सं भी रामचंद्रजी बाले कि तुम कलियुग तक जीत रही ।

#### दोहा ।

पि विधि शासन पाँच कहें, देह कहारे रघुनाथ। जो जो चाहत सँग चलन, वेगि चलहि मम साथ॥

### १२२ वाँ सर्ग ।

#### रामचन्द्र का प्रस्थान।

भूत प्रातः साल होते ही महाराज ने पुराहित भूते कहा—''त्राहाणों के साथ मेरा प्रज्ञित अग्नि-होत्र आगे आगं चले। वाजपेय का अतिशोभित छत्र भी मेरे साथ जावे। '' फिर विशिष्ठ मुनि ने महा-प्रस्थान के लिए सब धर्म-विधि यथावत् की। इसके वाद रामचन्द्रजी वेद और उपनिपदों के मन्त्रों का

पढ़ते हुए तथा हाथों में कुश लिये हुए सरयू नदी की स्रोर चले । राह मैं वे न कुछ बोलते स्रीर न किसी तरह की चेष्टा करते थे। वे उदासी-नता धारण किये, प्रकाशमान सूर्य की नाई'. चले जाते थे। उस समय महाराज के दिच्या भाग मैं साजात लच्मी श्रीर वायें भाग में मही देवी तथा उनके स्थागे स्थागे व्यवसाय स्थात् संहार शक्ति चली जाती थी। तरह तरह के बाग, उत्तम धनुप श्रीर रामचन्द्र के सब श्रायुध पुरुप का रूप धारण करके उनके साथ जा रहे थे। ब्राह्मण का रूप धारण किये सब वेद, तथा सब की रचा करनेवाली गायत्री, श्रोंकार, वपट्कार, तथा श्रीर वड़े बड़े ऋषि श्रीर सब ब्राह्मणों की मण्डली--ये सब महा-राज का अनुसरण करते हुए चले जाते थे। राम-चन्द्रजी कं पीछे पीछे रनिवास की सब स्त्रियाँ, वृद्ध वालक, हिजड़े श्रीर दासियाँ, नौकरों के साथ चली जाती थीं। उस समय खर्ग में ब्रह्मलोक का फाटक खुल गया था। अपने अपने रनिवास के साथ भरत श्रीर शत्रुव्र भी अग्निहोत्र सहित, रामचन्द्रजी के साथ जा रहे थे। महामतिमान् त्राह्मण लोग, श्रपने श्रिप्रिहीत्रों सहित, स्त्रियों श्रीर पुत्रों की साथ लिये रामचन्द्र के पीछे पीछे जा रहे थे। सब मंत्री श्रीर नौकर चाकर, पशु, वालक, श्रीर बान्धवों की साथ लिये वड़े हर्प से चले। सब प्रजा के लोग अपने हृष्टपुष्ट मनुष्यों के साथ थै।र अपने स्त्री, कुटुम्ब तथा पशुपिचयाँ सहित निष्पाप हो, हर्ष में भरे हुए, रामचन्द्र के गुर्खों में अनुरक्त हो कर पीछेपीछे चले जाते थे। सब बानर स्नान करके प्रसन्न श्रीर हृष्टपुष्ट हो किलकिला शब्द करते हुए रघुनन्दन के पीछे दै। इं जाते यं। उस समय एक बात बड़े

श्राश्चर्य की यह थी कि उन लोगों में से कोई भी दोन, लिजत, ग्रीर दु:खित वहाँ न देख पड़ता था। जिसे देखो वही हृष्टपुष्ट श्रीर प्रसन्न देख पड़ता था। यहाँ तक तो भ्रयोध्या में रहनं वाले लोगों की वात शो। अब मार्ग में श्रीर दूसरे स्थानों कं रहने वाले जो लोग, उस प्रखान के समय, प्रभु की देखने के लिए आते थे वे भी उनके पीछे पीछे चल देते थे। जो कोई उस समय उनकी सिर्फ देखने के लिए श्राता था वह भी उनका श्रनुगामी हो जाता था। जितने ऋच, बानर, राचस श्रीर पुरवासी मनुष्य थे वे सव बड़ी भक्ति से, सावधान ही कर, पीछे पीछे चले जाते थे। कहाँ तक कहा जाय, श्रदृश्य रहने वाले भूतगण भी, खर्ग के लिए, रामचन्द्र के पीछे गुप्त रूप से गये। जो जो स्थावर श्रीर जंगम राघव को जाते हुए देखते थे वे भी सब उनके श्रनुगामी हो जाते थे।

#### दोहा।

कृमि कीटहु नहिं देखियत, पुरी श्रयोध्या माँह। तिर्यग्योनिहुँ कहें लियो, साथ जानकी नाहैं॥

#### १२३ वाँ समा । महाराज के साथ सब लेगों का स्वर्ग-निवास ।

हुस तरह चलतं चलतं कोई दो कोस के बाद रामचन्द्र ने पश्चिम श्रोर का पिवत्र प्रवाह से वहनेवाली सरयू नदी को देखा। सब लागों के साथ वे उसी के तट पर गयं। उस समय देव-मण्डली को साथ लिये ब्रह्मा वहाँ श्रा गये। उनके साथ सी करोड़ दिन्य विमान थे। उस समय

श्राकाश दिव्य तंज से पूर्ण हो ज्यातिर्मय गया। श्रपने हो तेज से प्रकाशमान् श्रीर पवित्र की तियाँ सं विभूपित स्वर्गवासी लोग भी पितामह के साथ वहां ष्रायं। उस समय सुगन्धित सुखद वायु चलने लगी। देवता लोग फुलां की भरपृर वर्षा करने लगे। गन्धवीं ग्रीर ग्रप्सराश्रों से वह स्थान भर गया। सैकड़ों दुन्दुभियाँ वजने लगीं। तब सरवू के जल में रामचन्द्र पैदल ही घुस गयं। उस समय पितामह आकाश से बाले-''हे विष्णा राघव! आइए। आप-का श्रागमन वड़ा श्रानन्दकारी है। श्राप देवतुल्य श्रपने भाइयों के साध पधारिए। श्राप श्रपनं शरीर में प्रवेश कीजिए। जिस शरीर में श्राप प्रवेश करना चारते हों उसी में प्रवेश कीजिए। श्राप चार्र विष्णु के शरीर में श्रयवा इस सनातन श्राकाशरूप निज देह में प्रवेश की जिए। हे देव ! श्राप लोक के गति-रूप हैं। श्रापको कोई नहीं जानता। केवल एक विशालनयनी यह माया देवी श्रापको जानती है जो मापको पहली पत्री मादिशक्ति है। माप श्रचिन्त्य, महाभूत, श्रचय थार जरारहित हैं।" इस तरह पितामह की स्तुति सुन कर महाराज ने सशरीर अपने दोने। भाइयों सहित वैष्णुव तंज में प्रवेश किया । उस समय विष्णुक्ष दंव की साध्य, मरुद्गण, तथा इन्द्र श्रीर श्रीन सहित सब देवता पूजने लगं। वहाँ महाराज की पहुँचनं से दिव्य ऋषिगमा, गन्धर्व, श्रप्सरा, सुपर्मा, नाग, यत्त, दंस्य, दानव, राचस भ्रादि सभी के मनेरघ पूर्ण हुए 🖎 वे 'साधु साधु' कइ कर स्तुति करने लगे। सम्पूर्ण ! स्वर्ग पवित्र हो गया। इसके वाद अगवान् विष्णु पितामह से वेालं — ''हे त्रहान् ! इस जनसगृह कं लिए खर्ग में स्थान वतलाग्रो जहाँ ये सब श्रानन्दर्ी



पूर्वक रहें। ये सव स्नेहपूर्वक मेरे पीछे पीछे ग्राये हैं। ्ये सब भक्त हैं इसलिए प्रीति के योग्य हैं। क्योंकि मेरे लिए इन्होंने अपने शरीर तक की परवा नहीं की।" ब्रह्मा ने कहा-"भगवन् ! ये सब लोगं संतानक नामक लोकों में जा कर सुख से रहें। हे प्रभा ! तिर्यग्योनिवाले प्राची, जो स्नाप का ध्यान करते हुए प्रायत्याग करेंगे वे, भी इन्हीं सन्तान लोकी में स्थान पावेंगे। ये सन्तानलोक ब्रह्मलोक के पार हैं। उसी लोक के समान इन लोकों में भी सब सुख हैं। वहाँ के रहने वाले सब प्राणी ब्रह्मा के ही साथ मुक्त हो जाते हैं। इसके वाद वानर श्रीर भालू जिन जिन देवतात्रों से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं में लीन हो गयं। सुमीव सूर्यमण्डल में प्रवेश कर गये। उस समय देवता लोग भी यह चमत्कार देख रहे थे। ब्रह्मा इस तरह बातें कर ही रहे थे कि इतने में महाराज के श्रनुगामी लोग गोप्रतार तीर्थ में पहुँच, हर्ष से आँखें। में ग्राँसु भरे, सरयू नदी में घुस गये। उसी चण मनुष्य-देह त्याग कर वे दिच्य शरीर को पाकर विमानों पर चढ़ गये। कहाँ तक कहें, सैकडों तिर्थग्योनिवाले जीवधारी (पश्च) भी वहे प्रकाशमान शरीर पाकर देवताओं की नाई प्रकाशित होगये। स्थावर जंगम जितने जीव थे वे सब सरयू के जल के स्पर्श से खर्गगामी हुए। ऋच, बानर और राचस भी खर्ग में चले गयं। इन लोगों के शरीर सरयू में ही रह गये।

दोहा। त्रह्मा सब कहें देइ करि, स्वर्ग-स्थान श्रनूप। हृष्ट मुदित देवन सहित, गवने सह सुरभूप॥

### १२४ वाँ सर्ग । उपसंहार ।

उत्तरकाण्ड सहित यह इतनी कथा 'रामा-यण' नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा की ब्रह्मदेव ने भी प्रशंसा की है। वाल्मीकि सुनि के मुँह से यह सम्पूर्ण त्राख्यान प्रकट हुन्ना है। जिन विष्णु ने सब . चराचर त्रैलोक्य को ज्याप्त कर रक्खा है वे. पूर्व की नाई, सर्गलोक में विराजमान हुए। तव से स्वर्ग में देवता, गन्धर्व, सिद्ध, श्रीर महर्षि, ये सब रामायण काच्य की नित्य सुनने लगे। यह घाएयान घायुष्य श्रीर सौभाग्य का देने वाला तथा पापों का नाशक है। यह काव्य वेद के तुल्य है। श्राद्धसमय मैं इसे ब्राह्मणों की सुनाना चाहिए। अपुत्र मनुष्य इसके सुनने से पुत्र पाते हैं झैार निर्धनों को घन मिलता है। जो मनुष्य रह्योक का एक चरण भी पहता है वह सब पापेंा से छूट जाता है। जो मनुष्य नित्य पाप करता है वह भी यदि एक ही श्लोक पढ़ ले ते। सब पापों से छूट जाय। वाँचने वाले (पाराणिक) को कपड़े, गाय, ग्रीर सोना देना चाहिए। क्योंकि उसकी सन्तुष्ट होने से सव देवता सन्तुष्ट होते हैं। यह ग्राख्यान ग्रायुष्य का देनेवाला है। इसका पढ़ने-वाला इस लोक तथा परलोक में भी प्रतिष्ठा पाता है। इस रामायण को जो प्रात:काल, या देापहर की, या तींसरे पहर या शाम की पढ़ते हैं वे दुःख नहीं पाते '

भ्रयोध्या नगरी बहुत वर्षों तक ख़ाली पड़ी रहेगी। फिर ऋषभ नामक राजा उसे दुवारा वसावेंगे।

यह ध्राख्यान भविष्य और उत्तर सहित प्रचेता को पुत्र श्रीवाल्मीकि ने बनाया और ब्रह्माजी ने इसे श्रङ्गीकार किया।

#### छपय।

स्रद्भुत चरित ललाम सतत भक्तन हितकारी।
धेनु विप्र सुर हेतु मनुज भे देव खरारी।।
स्रप्रतक्ये ऐश्वर्य वेदहू भेद न पावहिं।
निज निज शक्त्यनुसार भक्त जन प्रभुयश गावहिं।।
गुणरहित गुणाश्रय देह धरि श्रद्भुत वहु लीला करहिं।
तेहिंनस्र नमत गोपाल द्विज जो भक्त मनोर्थ श्रनुसरहिं

#### श्रोक ।

श्रीमर्यादापुरुपो रघुकुलजन्मा रमापतिर्देवः । समुदे समुदेतुतरां पावनकीर्त्तः मनातनः सततम्॥ श्रीमानुत्तरकाण्डां रघुपुङ्गवसङ्गुगाः सुखापदितः । भक्तजनानन्दकरा गापालानृदितो जीयान् ॥

इतिश्रीमहाल्मीकीयोत्तरकाण्डानुवाद उपासन्युप-नामक गोपालशर्मीवरिचते। द्रयं सम्पृर्णः । श्रन्थश्चायं समाप्तः ।



॥ श्रीरामार्पणमस्तु ॥